Salan .

मरस्वर्ता-मंदिर

जनसम् बन्धाः १

मुद्रम शुक्षरेणस्य मान्यास्य क्रेम, बार्टिन्सेन्स्य, बनक्ताः । ? Ye

#### स्त्रिया सह-मुग

धीर भीरती गर्ने, मेपाय शाक्षण, भीरतानी प्रमुण, फेलाकार विन्तु भीरमणी भीर, मुस्त तम के स्त्योत, स्वर्ण मन्त्रवा मभी उन्हें शायक श्ली भीत निर्माण पेकर प्रोह्म गता में विन्ति के लिए प्रेरिश करने रहते हैं:—

नित्तान में अब एकाहार उपाय पण-नाम संगार नीम भीता पुल भी भीवार पंचा देती सन्द्रा के गार संस्थातिक स्थान सेना संस्थातिक स्थान सेना

हर नर 'मीन निमंत्रण' को ला में नदान, महिन, सीरम, युक्तपुरी, राजीत, प्रापनग्र, राज प्रादि आहाँ ति नहीं का उपयोग प्रीवसना के मंत्रेन के रूप में दिया गया है।

## समर्थ श्रालोचक गुरुवर श्राचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी को

जिन्होंने

छ।यावाद को समभा और समभाया है।

# तृतीय खएड

## रचना-प्रक्रिया और कला-सौष्ठव

- १--रचना-प्रकिया
- २-काव्य के रूप
- ३---ग्रभिव्यक्ति---लद्द्य ग्रीर साधन
- ४--- ग्रलंकार-विधान
- ४--शैलीगत विशेषतार्थे
- ६--चित्रण-कला
- ७--भाषा ग्रीर शब्दचयन
- प्र---शब्द-शक्तियाँ ·
- ९--छन्द ग्रीर लयतत्व

## समर्थ श्रालोचक गुरुवर श्राचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी को

जिन्होंने

छ।यावाद को समभा और समभाया है।

# तृतीय खएड

## रचना-प्रक्रिया और कला-सौष्ठव

- १--रचना-प्रकिया
- २-काव्य के रूप
- ३---ग्रभिव्यक्ति---लद्द्य ग्रीर साधन
- ४--- ग्रलंकार-विधान
- ४--शैलीगत विशेषतार्थे
- ६--चित्रण-कला
- ७--भाषा ग्रीर शब्दचयन
- प्र---शब्द-शक्तियाँ ·
- ९--छन्द ग्रीर लयतत्व

#### आभार

त्राज से त्राठ वर्ष पूर्व एम॰ ए॰ के विशेष निबन्ध के रूप में 'हिन्दी कविता— दो महायुद्धों के बीच' नाम से इस प्रबन्ध का कार्य ब्राचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी की प्रेरणा और पथ-प्रदर्शन से प्रारम्भ हुआ था। तब से अवतक इस सम्बन्ध में श्रध्ययन-मनन श्रौर विचार-विनिमय का सिलिसला लगातार जारी रहा श्रौर उसी का परिणाम है 'छायावाद-युग'। अतः गुरुवर आचार्य नन्दद्रलारे जी का मैं सब से अधिक आभारीहूँ। अंग्रेजी के प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक स्वर्गीय किस्टाफर काडवेल के प्रति भी मैं ऋत्यन्त कृतरा हूँ जिसकी समाजशास्त्रीय त्रालोचना-पद्धति का मैंने किसी सीमातक त्रनुसरण किया है। त्राचार्यद्वय पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी त्र्रीर पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र से समय-समय पर जो सत्परामर्श ऋौर प्रोत्साहन मुक्ते मिलता रहा है उसको शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता, अतः उनके आभार का स्थान हृदय के भीतर ही सुरिच्तित है। इस पुस्तक को तैयार करने में पिछले साल भर में मुफे प्रियवर श्री वजविलास से जो सहायता मिली है उसे शब्दों में व्यक्तकर उसका मूल्य नहीं कम कहाँगा। अपने उन विद्यार्थियों के प्रति भी, जिन्होंने पुस्तक की पाण्डुलिपि, विषय-सूची, सहायक ग्रन्थसूची त्रादि तैयार करने में मेरी सहायता की है, मैं कृतज्ञ हूँ। ग्रन्त में पुस्तक के प्रकाशक, सरस्वती-मन्दिर के ऋष्यत्त पं॰ गंगाशरण भार्गव तथा वन्ध्रवर श्री रामजी वाजपेयी का भी मैं ग्राभार स्वीकार करता हूँ जिनके सचेट प्रयत्न के विना इस पुस्तक के छपने में न जाने कितनी देर हुई होती।

-

२०८, २०६, २४३, २४६, २७४, २८३, ₹\$€, ₹₹₹. ३५१, ३५३ काञ्यादर्श ३२५ कालिदास २११ काएट ६०, १२० कॉलरिज ५०, १२१, १६६, २५४, २५८, ३७८, ३७६ किरण-वेला १०२ कीर्स ५०, ७२, ३८२ कुन्तक २४७, २४८, ३२५ केसरी ३१३ फेटारनाथ मिश्र 'प्रभात' ३१८ केदारनाय ग्रमवाल **२६६, ३१३,** ३१म, ३६२ क्रोचे १२१, २५०, २५१, २५२, २५३, २५४, २५५, गयाप्रसाद श्रक्त 'सनेही' ३९० माम्या १६५, १६६, २३० गाँधी जी ६, ३३, ३४, ३५, ३७, ३६, ४०, ४२, ४८, ५२, ५५, ४९, ६३, ८४, १५६ गिरिजाकुमार माथुर ३१८ गीतांजिल २२, ५१ गीता १२७ गीतारहस्य ७१, १४६ गीतिका ७५, १४४, १५६, १६४, २१३, २५७, २८६, ইন্ড, ३३६, ३३७, ३८५, ३८१ गीतावली २२६ अयि १०३, ११२, २११, ें २७३, ३३६

गुष्मक सिंह १८४, २०६, ३१८, ३१३, ३६१ गुबकुल २०७ गेटे १२१ शुंजन ६३, १०⊏, १५२, ३०६, ३४६, ३४७ गोपालकृष्ण गोपाले ३, ६, ८, ३०, ३३, ४८ गौड्पादाचार्य ७८, १४३ गीतम बुद्ध ८०, ८१, १०३, १०४ ग्लैटस्टन २ धनानन्द २०६, २७१ चन्द्रकिरण ६८ चन्द्रप्रकाश सिंह ३१३, ३१८ चन्द्रप्रकाश वर्मा ३१८ चन्द्रकुँवर बत्वील ३१८, ३१६ चाणक्य १९३ चित्तरंजन दास ३५ चिदाम्बरन् विलई ६ चितामणि २८० चित्ररेखा २८४ जगन्नाथप्रसाद 'मिलिंद' ३१⊏ जगन्नाथदास 'रलाकर' २१, ८४ जनार्दन भा 'द्विज' ११७. ३१८ जयशंकर प्रसाद ६१, ६६, ६७, ७१, ७=, 드인, 드린, 드드, 링콕, E톡, २०३. १०४, ११३, ११४, ११५, ११७, ११८, १२८, १२६, १३०, १३२,१३४, १५२, १५३, १६२, १६३, १६४, २०६, े२१७, र१६,

#### आभार

त्राज से त्राठ वर्ष पूर्व एम॰ ए॰ के विशेष निबन्ध के रूप में 'हिन्दी कविता— दो महायुद्धों के बीच' नाम से इस प्रबन्ध का कार्य ब्राचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी की प्रेरणा और पथ-प्रदर्शन से प्रारम्भ हुआ था। तब से अवतक इस सम्बन्ध में श्रध्ययन-मनन श्रौर विचार-विनिमय का सिलिसला लगातार जारी रहा श्रौर उसी का परिणाम है 'छायावाद-युग'। अतः गुरुवर आचार्य नन्दद्रलारे जी का मैं सब से अधिक आभारीहूँ। अंग्रेजी के प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक स्वर्गीय किस्टाफर काडवेल के प्रति भी मैं ऋत्यन्त कृतरा हूँ जिसकी समाजशास्त्रीय त्रालोचना-पद्धति का मैंने किसी सीमातक त्रनुसरण किया है। त्राचार्यद्वय पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी त्र्रीर पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र से समय-समय पर जो सत्परामर्श ऋौर प्रोत्साहन मुक्ते मिलता रहा है उसको शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता, अतः उनके आभार का स्थान हृदय के भीतर ही सुरिच्तित है। इस पुस्तक को तैयार करने में पिछले साल भर में मुफे प्रियवर श्री वजविलास से जो सहायता मिली है उसे शब्दों में व्यक्तकर उसका मूल्य नहीं कम कहाँगा। अपने उन विद्यार्थियों के प्रति भी, जिन्होंने पुस्तक की पाण्डुलिपि, विषय-सूची, सहायक ग्रन्थसूची त्रादि तैयार करने में मेरी सहायता की है, मैं कृतज्ञ हूँ। ग्रन्त में पुस्तक के प्रकाशक, सरस्वती-मन्दिर के ऋष्यत्त पं॰ गंगाशरण भार्गव तथा वन्ध्रवर श्री रामजी वाजपेयी का भी मैं ग्राभार स्वीकार करता हूँ जिनके सचेट प्रयत्न के विना इस पुस्तक के छपने में न जाने कितनी देर हुई होती।

-

२२१, २२४, २२७, २२९, २३०, २३२, २४२, २४५, २४६, २६५, २६८, २७०, २७१, २७४, २८१, रहर, २६२, ३०८, ३२१, ३२३, ३:६, ३४१, ३४३, ३४८, . ३५०, ३५२, ३५४, ३५६, ३६६, ३५७, ३६४, ३६५, ३६७, ३६८, ३७०, ३७१, ३८५, ३८८, ववाहरलाल नेहरू ३७, ३८ जानकीवल्लभ शास्त्री २९४, ३१८ जायसी ५१, ७८, जंग १२७ ज्योत्स्ना १०८ टामस २६ टामस हार्डी ५० टालस्टाय ४२, ५१, ५४, ५५ डैलमैन ७६ तक्शिला १२ ताजमहल १२ तांत्रिक ५२ तिलक १६, ३१, ३३, ४८, ७१ तुलसीदास ७=, ७९, १४९, १५४, १८४, २०९, ३५१, ३८४, तेजवहादुर समू ३७ थियोसाफिकलं सोसाइटी १० दर्गडी ३२५ द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद ८४ द्रव्य युश ८१

दादा भाई नौरोजी प्र

द्वापर २०७, २११, २७२ दीनशा वाचा ६ द्वःलवाद ५३, ७१, ८१, ८०, ८२, १०३, ११५, १४२, दुलारेलाल भागव २३० द्वैतवाद १४७ नजरुल इस्लाम ६२, ६४, १६६ नरेन्द्र ६३, १०५, ११४, १२८, १६१, १६३, १३०, १६०, ,003, ,509, १६७, १७०, २१७, २२२, १८०, १८१, २६६, ३११. २९३, २६४, ३१म, ३२३, ३१३, ३१५, ३५२, ३५५, ३३६, ३४३, इ६२, ३७१, नागाजुंन ३१८ नाथ सम्प्रदाय ८२ नियतिवाद ४७, ५६, १६२ निराशाबाद ४७, ५३, ६५, १०३, १०४, ११५, १६३ निराम ८२ निर्गुणपंथ ७८, ८४, ८६ निर्वाण =१. =४ निष्काम कर्मयोग ८० नीत्शे २५४ नीरजा २७१, २७४. न्रजहाँ १८४ नैपाली २९३, ३११, ३१३, ३२३, ३३३, ३५०, \$25. ३६२. पथिक ११२, २०६

## **द**िटकोग्

हिन्दी साहित्य कम से कम एक हजार वर्ष पुराना है, उसका रचनात्मक साहित्य भी सम्पन्न और समृद्ध है पर उसके सम्बन्ध में श्रालोचनात्मक साहित्य इतना कम है कि साहित्य के सचेत श्रीर सजग विद्यार्थीं को श्रपने साहित्य की जानकारी के लिए विभाषी या विदेशी साहित्य का मुखापेची होना पंडता है। जो कुछ त्रालोचनात्मक साहित्य है भी उस में सैद्धान्तिक श्रीर 'वादी' समीत्वा की ही अधिकता है, व्यावहारिक या प्रयोगात्मक समीचा का चिन्त्य अभाव आज भी बना हुआ है। अलग-अलग कवियों और लेखकों तथा विभिन्न युगों के साहित्य का मुल्यांकन करने वाली कितनी पुस्तकें हमारे पास हैं ! जहाँ श्रंगरेजी में श्रकेले शेक्सिपयर पर इतनी पुस्तकें हैं कि उनसे एक पूरा पुस्तकालय वन सकता है वहाँ तुलसी पर लिखी गयी पुस्तकों से सम्भवतः एक त्रालमारी के सभी खाने भी नहीं भर सकते । पुराने साहित्य की समीचा की बात यदि छोड़ दी जाय तो नये साहित्य के मूल्यांकन का तो श्रीर भी श्रभाव दिखलाई पड़ता है। छायावाद हमारे साहित्य की एक अमर निधि है और छायावाद-युग हमारे साहित्य का एक महत्वपूर्ण कदम; पर उसके सम्बन्ध में समीदात्मक साहित्य की दिखता शोचनीय है। इस सम्बन्ध में यदि हम प्रसिद्ध त्रालोचकों का नाम सोचते हैं तो त्राचार्य रामचन्द्र शुक्क, नन्ददुलारे वाजपेयी, डा॰ केसरीनारायण शुक्क, डा॰ नगेन्द्र ग्रौर शान्तिपिय द्विवेदी से श्रागे नहीं बढ़ पाते । श्रंग्रेजी में केदल रोमाएटिसिज्म पर सन १९३६ तक ११३९७ पुस्तकें थी श्रीर इस बीच न जाने कितनी पुस्तकें श्रौर निकल चुकी होंगी। इसके विपरीत हमारे यहाँ छायावाद के सम्बन्ध में लिखी समीज्ञात्मक पुस्तकें शायद एक द्दाथ की उँगली पर ही गिनी जा सकें। उसमें से भी कितनी तत्वपूर्ण हैं श्रीर कितनी हलकी-फुलकी, यह एक त्रालग प्रश्न है। ऐसी स्थिति में छायावाद-युग सम्बन्धी पुस्तकों की श्रावश्यकता श्रीर उपयोगिता है, इसमें दो मत नहीं हो सकते । मेरी पुस्तक 'छायावाद-युग' अकेले ही छायावादी काव्य के समीचात्मक साहित्य के अभाव को पूरा कर देगी, यह भूठा दावा मैं नहीं कर सकता । इस सम्बन्ध में श्रलग-श्रलग कवियों, प्रवृत्तियों ग्रीर शैलियों को लेकर स्वन्तत्र पुस्तकें लिखने की ग्रावश्यकता है। ਣ ਜੀ तरह विभिन्न दृष्टियों से छायावाद-युग पर अधिकाधिक प्रकाश डालने से तत्सम्बन्धी समीदात्मक साहित्य का ऋभाव पूरा हो सकेंगा।

सुमित्राकुमारी सिनगा ३१८

स्मित्रानन्दन पंत ६६, ६८, ७१, ७२, ७४, ७८, ८०, ८४, ६४, ६८, ६७, १००, १०१, १०३, १०८, **૧૧૨, ૧૧**૩, ૧૧૪, ૧૧૫, ११६, १२६, १२⊏, १२६, १३१, १३२, १३३, १३७, १३६, १४२, 3x8, १५७, १५८, १६२, १६३, २११, २१५, २१७, २१९, २२६, 220, २२७, २३८, २४२, २४५, २४६, २६५, २६८, दिह, २७०, २७२, २८७, ३२३, ३३१, ३०⊏, ३११, ३३२, ३३४, ३३७, ३३६, ३४०, ३४१, ३४३, ₹¥¥, ३४६, ३४८, ३५०, ३५२, ३५३, ३५४, ३५५, ३५७, ३६६. ३७०, ३७६, ३७७

समापचंद्र वीस ३७ सरेन्द्रनाथ वनर्जी ६, ३४ सर्यकांत त्रियाठी 'निराला' ६१, ६३, ६४, ६८, ७१, ७३, ७४, ७५, ७८, ६६, १००, ११६, १३०, १३१, ११८, १२८, १५४, १४५, १३४, १४२, १४६, १५०, १५२, १६०, १६१, १६२, १६४, १८४, २१४, २१६, २०६, २१३, २२२, २२६ २१७, २१६, २२६, २३०, .२२७, २२८, २३१, २३५, २३८, २४४, २७०, २८१, २६५, २६८, रत्य, रह्य, ३०३, ३०८, ३१०, ३२३, ३२९, ३३०, ३२१, ३२२, ३३४, ३३६, | द्येमेन्द्र २०१

 145, 480, 381, 481,

 286, 480, 380, 380,

 346, 343, 348, 344,

 346, 340, 360, 365,

 347, 346,

 348, 340, 360,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340

यस्त ६ स्रदास ७८,१९१,२०६, २१६, ३८० स्तीमत ८४, ११३ स्रसागर २२६ सोऽहंबाद ७८ सीन्दर्य लहरी ८२ हतुष्या १२

हरवंशाराय वचन ६८, ६३, १०५, १२५, १३५, १६२, १६३, १७६, १७७, १७८, १८०, १८१, २१७, २२२, 228. २२६, २६३, ३०४, ३१२, રેરર, રેશ્ક, રેશ્ક, ₹१६; ३१८, ३२३, ३३३, ₹**₹**४. ३३६, ३४०, ३४१, ₹४३, ३४५, ३५०, ३५२, ३५३, ३५४, ३६१ ३६४, ३६७,

हसरत मोहानी ६ हरिकृष्ण प्रेमी १६७, ३१८, हल्दीघाटी २०६ हंसकुमार तिवारी ३१८ हार्डिज ७, ८, ३० होमकल ग्रान्दोलन ४३२ होमकल लीग ८ हींगेल ६०, १२० हुंकार १०१, १६७, १६५, १६६, १६७, १७ , ३२२, ३४३

खाज द्रायातार-सुम हमते पीदे सूट भग है, खनः उमके और में खरिक तरम्य भीर पूर्वतरमीत हो हर दिला हिया जा महात है। श्रीयापा:-गुन फे पीठि एउट जाने का सार्थ यह है कि हिन्दी रिक्षित सामें बही है, एक ही जगह राखी होतर लेक्ट-सहर ( मार्च ठाइम ) नहीं कर की हैं । इस प्रमीत की छावा हर का वतन नहीं वहा जा सकता। यह पहना कि उसता वनन हुआ है, खायागांवी फाप्त पर असना कहा छात्रित नहीं है जिनना छावाचार के बार के मार्यनगरिन पर । यह भी नहीं पड़ सहते कि छहवासाड़ मर सवा ववीकि यह जी रहा है श्रीर रूप पड़ल कर जी बहा है, जैसे वॉबर पर्य का बचा प्रशीम वर्ष भी उन्न में भी यही रहता है। यहाँव दसंह रूप धीर जान-योग में। एमहास्पाताल का घर प हो गया रहता है: बचा भर पर भर्ती, जी पर जनान होता है। उसी तरह आत का स्वराहरतामधी यथार्थ वाह हो या प्रगतिवाद, प्रवीकवाद (प्रवीगवाद) हो या नुगन रहस्तपाद, ये सभी दायायाह के ही विकसित सब हैं। हायाबाद की व्यक्ति-गाडी, प्रयोगवाडी धीर कल्पनायाडी प्रमुखियों की परिवारि ध्राम के प्रतीरकाडी फाल्य में हो रही है: उसी गरह उसकी यथार्थीन्तुस र्यंतर पैमानिक प्रमुखियाँ या नी 'वाडी' श्रीर साम्बदाविक वन कर तथाक्षित 'वगिवाद' का दिल्हा लगाये हुए सामने ह्या रही हैं हायवा गुगानुका नवीन मोड़ लेकर सायद्वन्दतावाडी यथार्थवाद या सामाभिक वथार्थनाः के का में दिखलाई पट्ट रही हैं। छापानाद का बाध्यातिक खादशंबाद ही खात्र मानपतावादी खादशंबाद बनकर करी श्चरविन्द्वादी 'नृतनरहृद्यवाद' श्लीर करी गान्धीवादी 'सर्वीद्ववाद' के रूप में पल्लवित ही रहा है । श्रतः नयी द्विती कविता को सममने श्रीर उसका मूल्यांकन करने के लिए भी ह्यायादाद की अवृत्तियों छोर रचना-प्रक्रिया की मलीमाँति समकता निवान्त स्रावश्यक है। छ।वाबाद के सम्बन्ध में निवन्य लिख कर उसका समर्थन करने ग्रथवा काव्यात्मक या प्रभागवादी समीद्या ज़िएत कर नया काव्य तैयार करने का ग्रायसर ग्राम नहीं रहा श्रीर न पश्चिम का श्रान्यानुकरण श्रीर श्राभारतीय कह कर या श्रमामाजिक, पूँचीवादी श्रीर प्रतिकियावादी कह कर ही उसे मुख्जाया जा सकता है। बीस-पचीत वर्षों का यह छोटा सा सुग हिन्दी ही नहीं, सभी श्राधुनिक भारतीय भाषाश्रों के साहित्व में श्रवना सुनिध्वित श्रीर महत्वपूर्ण त्यान बना कर श्रतीत की वस्तु हो गया है। श्रतः उसके सम्यक् विश्लेपण, विवेचन श्रीर मूल्यांकन के लिए यही उपयुक्त समय है। श्रन छायानाद के विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक ग्रालोचना की जगह समाजशास्त्रीय ग्रीर साहित्यक (शास्त्रीय) ग्रालोचना फी ग्रावश्यकता है। श्रस्तु-

छायाचाद-युग को मैंने इतिहास के श्रालोक में देखा है। इतिहास ने मुक्ते जो

सुमित्राकुमारी सिनगा ३१८

स्मित्रानन्दन पंत ६६, ६८, ७१, ७२, ७४, ७८, ८०, ८४, ६४, ६८, ६७, १००, १०१, १०३, १०८, **૧૧૨, ૧૧**૩, ૧૧૪, ૧૧૫, ११६, १२६, १२⊏, १२६, १३१, १३२, १३३, १३७, १३६, १४२, 3x8, १५७, १५८, १६२, १६३, २११, २१५, २१७, २१९, २२६, 220, २२७, २३८, २४२, २४५, २४६, २६५, २६८, दिह, २७०, २७२, २८७, ३२३, ३३१, ३०⊏, ३११, ३३२, ३३४, ३३७, ३३६, ३४०, ३४१, ३४३, ₹¥¥, ३४६, ३४८, ३५०, ३५२, ३५३, ३५४, ३५५, ३५७, ३६६. ३७०, ३७६, ३७७

समापचंद्र वीस ३७ सरेन्द्रनाथ वनर्जी ६, ३४ सर्यकांत त्रियाठी 'निराला' ६१, ६३, ६४, ६८, ७१, ७३, ७४, ७५, ७८, ६६, १००, ११६, १३०, १३१, ११८, १२८, १५४, १४५, १३४, १४२, १४६, १५०, १५२, १६०, १६१, १६२, १६४, १८४, २१४, २१६, २०६, २१३, २२२, २२६ २१७, २१६, २२६, २३०, .२२७, २२८, २३१, २३५, २३८, २४४, २७०, २८१, २६५, २६८, रत्य, रह्य, ३०३, ३०८, ३१०, ३२३, ३२९, ३३०, ३२१, ३२२, ३३४, ३३६, | द्येमेन्द्र २०१

 145, 480, 381, 481,

 286, 480, 380, 380,

 346, 343, 348, 344,

 346, 340, 360, 365,

 347, 346,

 348, 340, 360,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340,

 348, 340

यस्त ६ स्रदास ७८,१९१,२०६, २१६, ३८० स्तीमत ८४, ११३ स्रसागर २२६ सोऽहंबाद ७८ सीन्दर्य लहरी ८२ हतुष्या १२

हरवंशाराय वचन ६८, ६३, १०५, १२५, १३५, १६२, १६३, १७६, १७७, १७८, १८०, १८१, २१७, २२२, 228. २२६, २६३, ३०४, ३१२, રેરર, રેશ્ક, રેશ્ક, ₹१६; ३१८, ३२३, ३३३, ₹**₹**४. ३३६, ३४०, ३४१, ₹४३, ३४५, ३५०, ३५२, ३५३, ३५४, ३६१ ३६४, ३६७,

हसरत मोहानी ६ हरिकृष्ण प्रेमी १६७, ३१८, हल्दीघाटी २०६ हंसकुमार तिवारी ३१८ हार्डिज ७, ८, ३० होमकल ग्रान्दोलन ४३२ होमकल लीग ८ हींगेल ६०, १२० हुंकार १०१, १६७, १६५, १६६, १६७, १७ , ३२२, ३४३ दृष्टि दी है, वह एक श्रोर श्राचार्य रामचन्द्र शुक्क के मर्यादावादी श्रादर्शवाद की दृष्टि से भिन्न है तो दूसरी श्रोर 'कला कला के लिए' का सिद्धान्त मानने वाले प्रभाववादी श्रालोचकों की दृष्टि से भी सर्वथा भिन्न है। मेरे विचार से किसी युग के साहित्य श्रोर कला का मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित वातों को मानद्र इ के रूप में सामने रखना श्रावश्यक है श्रोर यही वैज्ञानिक समाजशास्त्रीय श्रालोचना की दृष्टि है:—१—यह देखना कि तत्कालीन समाज श्रार्थिक, सामाजिक, राजनीतिक श्रोर वैज्ञानिक विकास के किस स्तर पर है श्रीर उस विकास के श्रानुरूप उस समाज के भाव, विचार श्रीर दृष्टिकोण हैं या नहीं। २—मावों श्रीर विचारों की ऐतिहासिक परम्परा श्रीर उनके प्रगतिशांल नैरन्तर्य के सिद्धान्त को स्वीकार करना श्रीर श्रालोच्य वस्तु में उन तत्वों को द्वुंदना। ३—विभिन्न संस्कृतियों के श्रन्तरावलम्बन श्रीर ज्ञान-विज्ञान पर मानव मात्र के श्रिष्ठकार का सिद्धान्त श्रीर विचारों के परिवर्तन के श्रनुरूप साहित्य-कला का श्राकलन करना। ४—हिंग्नेण, भाव श्रीर विचारों के परिवर्तन के श्रनुरूप साहित्य-कला के रूप-शिल्प या कला-सीष्ट्रव में भी परिवर्तन होता है, इस सिद्धान्त को स्वीकार करना। ४—समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक श्रीर साहित्यशास्त्रीय श्रालोचना-दृष्टि का समन्वय करना।

उपर्युक्त मानदण्ड को सतही नजर से देखनेवाले इस भ्रम में पड सकते हैं कि इस त्रालोचना-पद्धित से साहित्य का स्वतंत्र ग्रस्तित्व मिट जायगा ग्रौर वह ऋर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र या मनोविज्ञान का ऋाश्रित होकर रह जायगा । किन्तु सतह से नीचे जाने पर पता चलेगा कि हमारे देश में भरत मुनि से लेकर ब्राचार्य रामचन्द्र शुक्क तक कोई भी ऐसा ब्रालोचक नहीं है जिसने इतिहास, समाजशास्त्र ग्रीर मनोविज्ञान का (भले ही ये उस समय अधिक विकसित न रहे हो ) किसी न किसी प्रकार की सहायता न ली हो; श्रीर यदि सहायता न भी ली हो तो भी ऋाज की परिस्थितियों में हम उनका सर्वतोभावेन श्राँख मूँद कर श्रनुसरण करके आज से बीस वर्ष या हजार वर्ष पीछे नहीं लौट सकते। किन्तु इसका यह ऋर्य नहीं कि साहित्य की जो सम्यक् ऋौर विस्तृत त्रालोचना हमारे प्राचीन या त्रविचीन समीलकों ने की है हम उसकी त्रवहेलना करते हैं। इसके विपरीत मेरा कहना तो यह है कि ग्राज की परिस्थितियों के त्रनुकुल उनमें से जो कुछ भी ग्राह्य है उसे त्रवश्य ग्रपनाना ग्रौर उससे लाभ उठाना चाहिये। कहा नहीं जा सकता कि हमारे देश में यदि कभी क्रांतिकारी रांजनीतिक परिवर्तन हुया तो उस समय भरत, 'भामह, दराडी, ग्राभिनय गुत, कुन्तक, विश्वनाथ ग्रौर जगन्नाथ के साहित्यशास्त्र की पोथियों परं क्या गुजरेगी, वे जला दी जायँगी या सरकार की ख्रोर से छाप कर मुफ्त बाँटी जायँगी;

पर ब्राजिदन प्रगतिवादी श्रालोचकों द्वारा उनकी जैसी उपेला या छीछालेदर हो रही है, यदि वही कम जारी रहा तो ब्राशंका इसी बात की है कि उनका राज होने पर उक्त ब्राचावों की पीथवाँ या तो ब्राजायवादों की शोमा बढ़ायेंगी या उनके पठन-पाठन पर रोक लगा दी जायगी। किन्तु वह हमारे देश ब्रीर राष्ट्रीय सस्कृति के दुर्भाग्य का ही दिन होगा ब्रीर उससे मार्क्स ब्रीर लेनिन की ब्रात्मा को (यदि ब्रात्मा होती हो तो ) तिनक भी प्रसन्नता न होगी। यदि पार्क्स के 'कैपिटल' का छन्दोबद ब्रानुवाद कर दिया जाय ब्रीर मार्क्स स्वयं जीवित होकर ब्रा जाय तो वह भी सम्भवतः उसे कान्य मानने को तैयार नहीं होंगे। सारांश यह कि कोई भी ईमानदार ब्रीर सचेत समील्क या साहित्यकार, जो साम्प्रदायिक या 'वादी' नहीं है, साहित्य-कला पर धर्म, विज्ञान या राजनीति का नियन्त्रण नहीं स्वीकार कर सकता। ब्रातः प्रस्तुत समील्वा-प्रन्थ के सम्बन्ध में यदि किसी को इस प्रकार का भ्रम हो तो उसके लिए प्रन्थकार को दोपी होने का दण्ड नहीं मिलना चाहिये।

म्राचार्य नन्दद्वलारे वाजपेयी की यह उक्ति सोलहो म्राने सही है कि 'काव्य-समीवा का मुख्य आधार वह तीसरी रेखा है जो समय, स्थिति, विचारधारा काव्यशैली आदि के अनेकानेक भेदों के रहते हुए भी काव्य की एक अपनी माप बनाने का प्रयास करती है। " वह माप कदापि मापहीनता नहीं है। यह कान्यालोचन का शीर्षफल है जो निरन्तर काव्याभास द्वारा श्रौर श्रत्यन्त परिमार्जित सजग, सूक्ष्म ग्रौर व्यापक चेतना के योग से प्राप्त होता है।' वस्तुतः साहित्य में 'बाद' का प्रमाद तभी घुसता है जब उसकी सीमा में कुछ विजातीय लोग दूसरे चेत्रों से घुत त्राते हैं ग्रीर अपने सिद्धान्त या 'वाद' के वल पर समीच्रक वन वैठते हैं। काव्य, कथा-साहित्य, नाटक ग्रादि रचनात्मक साहित्य में उनका जोर विशेष रूप से इसलिए नहीं लग पाता कि मूलतः उनमें उसके लिए इमता या प्रतिमा नहीं होती । इधर सर्जनात्मक साहित्य पर समीचा श्रत्यधिक प्रभाव डालने लगी है, इसीसे 'वादी' समीलकों का जोर भी बढ़ता जा रहा है, चाहे वे भगतिवादी हों या मनोविश्लेपणवादी। पहले के साहित्य में सर्जनात्मक साहित्य-कारों-कवियों, नाटककारों ब्रादि-का ही प्राधान्य या ख्रीर समीवक ब्राचार्य उन्हीं की रचना के ग्राधार पर सिद्धान्त-निरूपण करते थे; किन्तु श्रव समीद्धक यह नताने की हिम्मत ही नहीं श्रादेश तक करता है कि ग्रन या इस वर्ष इस तरह के साहित्य की रचना होनी चाहिये, या अमुक श्रव गलत हो, गयी क्योंकि वह गलत सिद्धान्त के श्राधार पर हुई है; अब बैदली हुई नीति श्रीर सिदान्त के आधार पर साहित्य-रचना

होनी चाहिए। तात्पर्य यह कि ऐसे समीव् क साहित्य का इस्तेमाल अपने वाद् विशेष या दल विशेष के प्रचार के साधन के रूप में करना चाहते हैं और कर रहे हैं। अतः ऐसे समीव् क यदि मेरे उपर्यु कत मानदराड से असहमत हों तो मुक्ते प्रसन्नता ही होगी। साहित्य के स्वतंत्र किन्तु अन्तरावलम्बित स्वरूप को स्वीकार कर के ही हम मानवसंस्कृति के विकास में योग दे सकेंगे, अन्यथा हम उसे विनाश की ओर ही ढकेलते जायँगे।

मानव-संस्कृति जितनी तीवगति से विकास स्त्रीर उन्नति के पथ पर दौड़ती चली जा रही है, उतनी ही अधिक उसके विनाश की आशंकार्ये भी बढ़ती जा रही है। महायुद्धों के बीच की अब्बंध घटती जा रही है और शान्ति के प्रयत के साथ-साथ युद्ध की ग्राशंका भी उसी श्रनुपात से बढ़ती जा रही है। इस भयंकर विनाश-लीला के बीच मानव एक भशीन का पूर्जा सा बनता जा रहा है। यह निर्विवाद सत्य है कि जब तक सारे संसार में वर्गहीन समाज की स्थापना नहीं हो जाती, विज्ञान का दैत्य मानव-जाति ऋौर उसकी श्रेष्ठतम सांस्कृतिक धरोहरों को लीलने के लिए इसी प्रकार चारों श्रोरसे श्रष्टहास करता रहेगा। उस दैत्य को मंत्रपूत करके अपने लिए उपयोगी तभी बनाया जा सकता है जन कि मानव मानव पर विश्वास करे, उसे अपने ही समान मानवीय संभावनाओं ग्रीर शक्तियों से युक्त समके । अनेक ग्रापत्तियों-विपत्तियों, कंकाश्रों श्रीर प्रतय-खरडों का उत्पात सहती हुई उर्ध्वगामी मानव-जात जब इतना श्रागे बढ़ श्रायी है तो उसके विनाश का दु:स्वप्न भी ग्रसत्य ही सिद्ध होगा, ऐसी ग्राशा रखना तो ठीक है, किन्तु ग्राज का विश्व-मानव जिस रास्ते पर वढ़ रहा है वह उसके गन्तव्य-वर्गहीन मानव-समाज-की स्रोर ले जा रहा है या स्रोर कहीं, स्रोर यदि श्रौर कहीं ले जा रहा है तो उस रास्ते कों मोड़ने में साहित्यिकों का क्या योग हो सकता है, आज के समीदाक के सामने यही सबसे वड़ा प्रश्नचिह्न होना चाहिए। मानव मात्र में मानवता की संमावना देखने ग्रीर उसके ग्रमानवीय स्वभाव को बदलने का कुछ उपाय साहित्यकार के पास भी है या नहीं, श्राज के साहित्यकार के सम्मुख यह भी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न है। मेरे विचार से इसका एकमात्र मुलकाव यहीं हो सकता है कि इम मानव को पशु या मशीन का पुर्जा न मान कर मानव समर्फे श्रीर उसका रास्ता मोड़ने के लिए युद्ध का सहारा न लेकर शान्ति का सहारा लें अर्थात हिंसात्मक शस्त्रीं ग्रीर शास्त्रों का सहारा न लेकर प्रेम, सन्द्रावना ग्रीर ग्रानन्द के उस-साहित्य श्रीर कला-का सहारा लें। संसार के साहित्य में इस विचारधारा की परम्परा वहुत पुरानी है श्रौर श्राज उस परम्परा को पल्लवित-पुष्पित करके उसको युग

की आवश्यकता के अनुकूल रूप देने में ही साहित्य, की सफलता और उपयोगिता निहित है। अतः आज के समीव्यक यदि अपने संक्रीण मतयादी आगह के चेरे में व्य कर ही 'शान्ति-शान्ति' का नारा लगाते रहेंगे और साहित्य को वर्ग-संघर्ष का अस्त्र मान कर ही समीव्या करते रहेंगे तो इससे न तो शान्ति-स्थापन में ही कुछ सहायता मिलेगी, न वर्ग-संघर्ष ही तीत्र होगा और न साहित्य ही समृद्ध हो सकेगा। इसके विपरीत शान्ति स्वम् अनती जायगी और साहित्य अशक्त और निवांर्य प्रचार बनता जायगा। अत्तर्य आज के समीव्यकों के सम्मुख मेरा यह सुकाव है कि साहित्य को इतिहास के आलोक में रख कर उसके सत् और असत् रूपों का पता लगाने और साहित्य की सत्परम्परा को आगे बढ़ाने में ही मानवता और साहित्य टीनों का कल्याण निहित है।

किसी भी युग या कवि की प्रवृत्तियों का विश्लेपण करते हुए उसकी सत्प्र-वृत्तियों का महत्व कम कर देना या उन्हें दृष्टि से श्रोभत्त कर देना में श्रालो-चनात्मक श्रपराध समभाता हूँ क्योंकि मानवता के कल्याण तथा मानव का मानव में विश्वास जमाये रखने के लिए अतीत की सत्प्रवृत्तियों की परम्परा से वर्तमान साहित्य का सम्बन्ध जोड़ना ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है। उसी तरह वर्तमान साहित्य-कारों की त्र्यालोचना करते समय उनकी इसीलिए त्र्यवहेलना या निन्दा करनः कि वे किसी दूसरे मतवाद के अनुयायी हैं ग्रथवा वे तटस्थ या स्वतंत्र विचार के हैं, उतना ही बड़ा अपराध है। निरुचय ही इस प्रवृत्ति से न तो शान्ति की स्थापना हो सकेगी न वर्गहीन समाज की; और न इस तरह स्वस्थ, सुन्दर ग्रीर प्रगतिशील साहित्य का ही निर्माण हो सकेगा। 'छायाबाद-युग' की त्रालोचना में मैंने यही दृष्टिकोण अपनाया है और उपर्युक्त मानद्गड की सहायता से छायाबाद की सदसत्प्रवृत्तियों का पता लगाने ख्रौर राष्ट्रीय सांस्कृतिक परम्परा के मेल में रख कर उन्हें देखने का प्रयत्न किया है। छायाबाद की पृष्ठभूमि, प्रमुख प्रवृत्तियों ग्रीर कला-सीप्टव के परीक्षण में मैंने भारतीय साहित्यशास्त्र श्रीर इतिहास तथा पाश्चात्य मनोविज्ञान श्रीर समाजशास्त्र से भरपूर सहायता को है। मैं यह दावा नहीं करता कि इस प्रवन्ध में मेरी विचार-सरगी श्रौर मेरे निष्कर्ष, सब सही हैं श्रीर धूर्र्ण हैं। पर मेरा वह विश्वास हढ़ है कि साहित्य की सही परीचा इतिहास के त्रालोक में ही हो सकती है। त्राधिनक ज्ञान-विज्ञान के विना भी वह अधूरा ही रहेगा । यदि उनके उपयोग में असावधानी या गलाती से मेरे निष्कर्ष कहीं गलत हो गये हों तो वह मेरा दोप होगा, उक्त समीचा-पदति या मानदरङ का नहीं.।

् अन्त में में इतना निवेदन कर देना चाहता हूँ कि इस प्रवन्थ में छायायाद-



युग के बारे में जो कुछ लिखा गया है वह सम्पूर्ण या अन्तिम नहीं है। अभी बहुत सी वार्ते स्थानाभाव श्रीर समयाभाव के कारण लिखने की रह गयी हैं जैसे छायावाद-युग की प्रमुख कान्य-धारात्र्यों—रहस्यवाद, प्रगतिवाद, स्वन्छन्दतावादी यथार्थवाद, ग्रहंवाद, निराशावाद ग्रादि की सैद्धान्तिक विवेचना या छायावाद-युग के प्रमुख कवियों की अलग-अलग आलोचना। किंतु एक ही अन्थ में यह सब कुछ सम्भव नहीं था। फिर भी वैज्ञानिक समाजशास्त्रीय ग्रौर शास्त्रीय ग्रालोचना-पद्धति की सीमा में जितना भी त्र्या सकता था, सबको समेट लेने का प्रयत्न किया गया है। शास्त्रीय पद्धति में रस, ध्वनि, वक्रोक्ति, ग्रलंकार, गुण-रीति, शब्दशक्ति स्रादि का स्वरूप-निरूपण जानवूम कर किया गया है। कारण यह है कि स्त्राज की साहित्य-समालोचना में उनका उपयोग इतना कम हो रहा है कि साहित्य के विद्यार्थी या पाठक उन्हें भू लते जा रहे हैं। ग्रतः छायावादी काव्य पर उन्हें लागू करने के पूर्व उनका स्वरूप-निरूपण करना भी आवश्यक प्रतीत हुआ। भारतीय साहित्यशास्त्र का इतना अधिक समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक महत्व है तथा आधुनिक साहित्य, विशेष कर छायावाद पर उसका इतना अधिक प्रभाव है कि उसे छोड़ देना किसी भी तरह उचित नहीं था। उसी तरह प्रारम्भ के दो-तीन अध्यायों में वीसवीं सदी के भारतवर्ष के आर्थिक, राजनीतिक श्रीर सांस्कृतिक इतिहास की व्याख्या इसीलिए करनी पड़ी है कि तत्कालीन काव्य को उसके मेल में रख कर देखा जा सके। .सांस्कृतिक श्रौर दार्शनिक स्रोतों की खोज ग्रौर उनकी विस्तृत विवेचना भी इसीलिए की गयी है कि एक तो उनका समाजशास्त्रीय मूल्य हे दूसरे छायाबाद का उन स्रोतों से ग्राविच्छिन्न सम्बन्ध है। राष्ट्रीय पूँजीवाद, राष्ट्रीय स्वातंत्र्य-चेतना ऋौर राष्ट्रीय सांस्कृतिक परम्परा, इन्हीं तीनों ने छायावाद की रूप-रेखा निर्मित की है ग्रौर उसमें रंग भरा है, श्रतः उनकी विस्तृत विवेचना छायावाद के मूल खोतों श्रीर कारणों का पता लगाने की हिष्टि से की गयी है। स्त्रव इस प्रवन्ध की उपयोगिता क्या है, यह विज्ञ पाठ क या समीत्रक ही वता सकेंगे।

काशी-विद्यापीठ, सौर-१२, मार्गशीर्ष, २००९ [ २८-११-५२ ] शम्भूनाथ सिंह

#### [ द्वितीय खगड ]

- १—छायावाद-युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ [ पृष्ठ ८-१०६] विस्मय की भावना, विद्रोह की भावना, ग्रात्माभिव्यंजकता, सौन्दर्य-त्रोप की ग्रान्य भूमियाँ, व्यक्तिवाद ग्रौर ग्राह्वाद, कल्पना-लोक ग्रौर ग्राध्यात्मिक च्रेत्र, राष्ट्रीयता, सामाजिक वैपम्य का विरोध, निराशाबाद, ऐन्द्रिकता।
- २—प्रेम-भावना [प्रष्ट.१०७-११६] विभिन्न युगों की विषय-वस्तु, छायावाद में विषय-संकोच, लौकिक प्रेम-भावना, श्राध्यात्मिक प्रेम-भावना।
- ३—सींन्द्ये-भावना श्रीर प्रकृति [पृष्ठ १२०-१४०]
  सींन्द्यें की स्थिति, कोचे का सीन्द्यें-सिद्धान्त, प्रकृति में सीन्द्यें की खोज,
  गुक्क जी श्रीर प्रकृति, श्रालम्बनरूप में प्रकृति; उद्दीपनरूप में प्रकृति,
  परोत्त की श्रमिव्यक्ति श्रीर श्रामास के रूप में, परोत्त के प्रतिविम्ब के रूप में, प्रतीक के रूप में, संकेत के रूप में।
- ४—तत्त्रचिन्तन [पुष्ठ १४१-१६१]

  भारतीय सांस्कृतिक चेतना का नैरन्तर्य, छायाबाद चिन्तनधारा में एकरूपता
  का ग्रभाय, ग्रहत दर्शन, वीग-दर्शन, विशिष्टाहैत, पुनर्जन्म ग्रीर कर्म-फल,
  जगत की ग्रन्तियता, ग्रमन्त वेदना ग्रीर करुणा, ग्रानन्दवाद, विश्वमानवताबाद ग्रीर समन्वयवाद, सामाजिक वथार्थवाद।
- अ—यथार्थ की स्रोर [ पृष्ठ १६२-१८४ ] राष्ट्रीयता की भावना, वर्ग-वैपम्य और वर्ग-संवर्ण; ग्रहंबाद के विविध-रूप; निराशा, नियति और मृत्यु-पूजा; ऐन्द्रिकता और ग्रहलीलता; ग्रतीत में पलायन।

#### [ त्तीय खएड ]

- १—रचना-प्रक्रिया [पृष्ट १८७-२०३] शौली, प्रेषंणीयर्ता, शौली का मनोवैज्ञानिक-विश्लेषण, भावना और कल्पना, कल्पना और वादातम्बनोध, कल्पना और शब्द, स्वप्न और कविता।
- २--काच्य के रूप ं [ प्रप्र २०४-२३१ ] खरह-काच्य और महाकाच्य, गीतिकाच्य, सामूहिक गीत और गाया-गीत,

प्रगीत मुक्तक ग्रौर गीत, गीतिकाव्य की विशेषतायें, लघुमुक्तक ग्रौर प्रलम्ब मुक्तक, ग्रान्य काव्य-रूप।

#### ३--- श्राभिव्यक्ति-लद्य श्रौर साधन

[ प्रष्ठ २३२-२६० ]

रस श्रीर भाव व्यंजना, भावानुभूति श्रीर भावाभास, रसाभास, ध्वनि, वक्रोक्ति, श्रिभव्यंजनावाद, कोचे का सिद्धान्त, क्रोचे के सिद्धान्त की श्रालोचना, छायावाद पर पाश्चात्य प्रभाव, स्वभावोक्ति श्रीर मूर्तिमत्तावाद, संवेदनावाद।

#### ४--- त्रज्ञलंकार-विधान

प्रिष्ठ २६१-२७४ ]

श्रलंकार-सिद्धान्त, छायावादी कविता श्रीर श्रलंकार, श्रलंकार के भेद, छाया-वादी कविता में श्रप्रस्तुत-योजना, शब्दालंकार, पाश्चात्य श्रलंकार।

#### ४--चित्रग्-कला

िष्ट २७६-२९७ ]

काव्य शब्दाश्रित है, कलात्मक चित्रण के तत्व, चित्रण का लक्ष्य, रूपसौन्दर्य का चित्रण, छायाचित्र, संश्लिष्ट चित्रण, भावसौन्दर्य, कर्मसौन्दर्य।

#### ६-शैलीगत विशेषताएँ-

िष्ट २६५-३२४ ]

प्रो॰ मरी का शैली-सिद्धान्त, सत्य श्रीर तथ्य, श्रीचित्य-चिचार, विषय-वस्तु श्रीर शैली, प्रतिभा श्रीर शैली, श्रनुम्ति श्रीर शैली, भावुकता श्रीर शैली, गुण-विचार, रीति-विचार,

#### ७---भापा और शब्द-चयन

[ युष्ठ ३२६-३७२ ]

काव्य की भाषा, वर्ण-संगीत, शब्द-शिल्प, शब्द की आत्मा का ज्ञान, शब्द-भ्रम, शब्द-अपव्यय और पुनक्ति, ग्राम्य या प्रान्तिक प्रयोग, शब्द-निर्माण और शब्द-संग्रह, शब्दमोह, शब्दलालित्य और शब्द-संगीत, वाक्यविन्यास और भाषाशैली, सांकेतिक शैली, गुम्फित शैली, अलंकृत शैली, सरल शैली।

#### ८-छन्द श्रीर लय

[ पृष्ठ ३७३–३६२ ]

सहजात प्रवृत्ति ऋौर छुन्द, गद्य ऋौर छुन्द की लय, छुन्द, मात्रासाम्य ऋौर स्वरसाम्य, द्विवेदी युगीन छुन्द, मुक्तछुन्द, संगीत-तस्व, पद योजना, मुक्तछुन्द ऋौर लय। प्रगीत मुक्तक ग्रौर गीत, गीतिकाव्य की विशेषतायें, लघुमुक्तक ग्रौर प्रलम्ब मुक्तक, ग्रान्य काव्य-रूप।

#### ३--- श्राभिव्यक्ति-लद्य श्रौर साधन

[ प्रष्ठ २३२-२६० ]

रस श्रीर भाव व्यंजना, भावानुभूति श्रीर भावाभास, रसाभास, ध्वनि, वक्रोक्ति, श्रिभव्यंजनावाद, कोचे का सिद्धान्त, क्रोचे के सिद्धान्त की श्रालोचना, छायावाद पर पाश्चात्य प्रभाव, स्वभावोक्ति श्रीर मूर्तिमत्तावाद, संवेदनावाद।

#### ४--- त्रज्ञलंकार-विधान

प्रिष्ठ २६१-२७४ ]

श्रलंकार-सिद्धान्त, छायावादी कविता श्रीर श्रलंकार, श्रलंकार के भेद, छाया-वादी कविता में श्रप्रस्तुत-योजना, शब्दालंकार, पाश्चात्य श्रलंकार।

#### ४--चित्रग्-कला

िष्ट २७६-२९७ ]

काव्य शब्दाश्रित है, कलात्मक चित्रण के तत्व, चित्रण का लक्ष्य, रूपसौन्दर्य का चित्रण, छायाचित्र, संश्लिष्ट चित्रण, भावसौन्दर्य, कर्मसौन्दर्य।

#### ६-शैलीगत विशेषताएँ-

िष्ट २६५-३२४ ]

प्रो॰ मरी का शैली-सिद्धान्त, सत्य श्रीर तथ्य, श्रीचित्य-चिचार, विषय-वस्तु श्रीर शैली, प्रतिभा श्रीर शैली, श्रनुम्ति श्रीर शैली, भावुकता श्रीर शैली, गुण-विचार, रीति-विचार,

#### ७---भापा और शब्द-चयन

[ युष्ठ ३२६-३७२ ]

काव्य की भाषा, वर्ण-संगीत, शब्द-शिल्प, शब्द की आत्मा का ज्ञान, शब्द-भ्रम, शब्द-अपव्यय और पुनक्ति, ग्राम्य या प्रान्तिक प्रयोग, शब्द-निर्माण और शब्द-संग्रह, शब्दमोह, शब्दलालित्य और शब्द-संगीत, वाक्यविन्यास और भाषाशैली, सांकेतिक शैली, गुम्फित शैली, अलंकृत शैली, सरल शैली।

#### ८-छन्द श्रीर लय

[ पृष्ठ ३७३–३६२ ]

सहजात प्रवृत्ति ऋौर छुन्द, गद्य ऋौर छुन्द की लय, छुन्द, मात्रासाम्य ऋौर स्वरसाम्य, द्विवेदी युगीन छुन्द, मुक्तछुन्द, संगीत-तस्व, पद योजना, मुक्तछुन्द ऋौर लय।

# छायावाद-युग

## प्रथम खएड

## पृष्ठभूमि श्रौर परिचय

- १--- पुनरत्यान-युग ( द्विवेदी-युग )
- २--विद्रोह-युग ( छायावाद-युग )
- ३-विद्रोह-युग की कविता
- ४---दार्शनिक पीठिका

# छायावाद-युग

## प्रथम खएड

## पृष्ठभूमि श्रौर परिचय

- १--- पुनरत्यान-युग ( द्विवेदी-युग )
- २--विद्रोह-युग ( छायावाद-युग )
- ३-विद्रोह-युग की कविता
- ४---दार्शनिक पीठिका

## पुनरुत्थान-युग

### ( द्विवेदी-युग )

वीसवीं शताब्दी के शुरू के पन्द्रह वर्षों में भारत की श्रार्थिक, राजनीतिक, सामाजिक श्रीर सांस्कृतिक परिस्थितियाँ उन्नसवीं शताब्दी के श्रन्तिम वर्षों की परिस्थितियों के विकलिन श्रीर परिवर्द्धिन रूप में ही दिखलाई पड़ती हैं। इसलिए इस काल के काव्य की धारा भी संक्रान्तियुगीन भारतेन्द्र-युगीन) काव्यधारा से बहुत भिन्न नहीं है। श्रन्तर इतना ही है कि इस युग में पिछले युग की श्रपेद्धा पुनक्त्यान की प्रवृत्ति श्रीर भी श्रधिक वह गयी। काव्य की भाषा खड़ीवोली हुई, उसका परिकार हुश्रा। नैनिक दृष्टि श्रिषक वैतना श्रधिक जीगरूक दिखाई पड़ी। पूर्ववर्ती कविता में जो मस्ता का श्रावश श्रीर श्रावेश धार का किवता में बहुत कम हो गया। नीरसता, उपदेशात्मकता तथा बौद्धिक सहातुभूनि श्रधिक दिखाई पड़ने लगी। इस प्रकार संक्रांति-युग श्रीर पुनक्त्यान-युग की कविता में कोई मौलिक श्रंतर नहीं दिखाई पड़ता, यद्यि पुनक्त्यान युग की कविता में कोई मौलिक श्रंतर नहीं दिखाई पड़ता, यद्यि पुनक्त्यान युग की कविता में स्वरूप में श्रवश्य कुछ परिवर्तन हुश्रा श्रीर काव्यविपयों का भी पर्यात विस्तार हुश्रा। इस समानता श्रीर भिन्नता का कारण तत्कालीन परिस्थितियाँ हैं। श्रतः पहले उन्हीं का विश्लेपण करना उचित होगा।

उन्नीसवीं शताब्दी के श्रंत तक देश के उद्योग-धन्धों का विकास श्रंगरेजों की श्रानिच्छा के बावजूद कुछ न कुछ हो गया था, क्योंकि हजारों मील लम्बी रेल लाइनों के बन जाने के बाद उद्योग-धन्धों के विकास को रोकना श्रासम्भव था । १८९६ ई० में स्वेज नहर का रास्ता खुल जाने से भारतीय माल का निर्यात पश्चिम में बहुत होने लगा। इसी समय बंगाल में कोयले की खानें खोदने का काम शुरू हुशा। स्ती श्रीर जूट की मिलों की संख्या बढ़ी श्रीर रानीगंज के लोहे के कारखाने का विकास हुशा। श्रातः १६०० ई० तक देश के उत्पादन श्रीर व्यापार के च्रेत्र में एक तरह की क्रांति हुई। रेलों के कारस

तैयार माल के विनरण में बहुत सुविधा हो गयी। श्रीवोगिक विकास के कारण श्रम-विभाजन श्रीर उद्योगों का केन्द्रीकरण होने लगा। इन सभी कामों में विदेशी गूँजी तो बहुत लगी। पर साथ ही देशी व्यापारी भी श्रपनी गूँजी लगाने लगे। १८०० के बाद भारत का नियांत श्रायात से श्रिषक होने लगा। हिन्दुरतानी लोग भी यूरोपियन कम्पनियों के हिस्से खरीडने लगे। सूरी नथा लोहे श्रीर जुट के कारखाने श्रिषकतर हिन्दुरतानियों द्वारा खोले गये। यह बात श्रवश्य थी कि उन्नीमर्था शताब्दी के श्रांत तक विकास की गति बहुत धीमी थी। श्रकालों श्रीर महामारी ने विकास में श्रीर भी बाधा उत्पन्न की। १८८२ से १८९४ के बीच ग्लेंडस्टन की स्वतंत्र बाजार की नीति के फलस्वरूप भारत में श्राने वाले माल पर जुंगी बंद कर दी गयी, जब कि भारतीयों की मांग यह थी कि श्रायात पर जुंगी लगा कर भारतीय उद्योगों की रहा की जाय। श्रंगरेजों ने स्वतंत्र बाजार (Laissez Faire) की दुहाई देकर श्रीर त्रिटिश उद्योग पनियों के लाम की हिए से उनकी माँगें दुकरा दीं।

किन्तु १९०० ई० के बाद स्थिति कुछ बदली। १९१४ तक भारत के व्यापार, उद्योग-धन्धों, खानों श्रीर कृषि में श्राशा से श्रिषक विकास श्रीर सुधार हुआ, यद्यपि वह श्रंगरेजों की इन्छा के विरुद्ध और अन्य देशों के इतने ही समय में होने वाले विकास के मुकाबले में बहुत कम था। ग्रकाल ग्रीर महामारी का प्रकोप कम हो जाने से इस विकास की गति को सहायता मिली। रेलों का श्रीर भी विस्तार हुश्रा। बहुन से खनिज-पदार्थों का उत्पादन होने लगा श्रीर श्रवरख भारतीय निर्यात की एक प्रयान वस्त हो गया। १९०७ में जमरोद्पुर में टाटा-कम्पनी की स्थापना हुई। इसी समय कागज, साबुन, सीमेन्ट, चावल, श्राटा, चीनी, दियासलाई श्रादि की मिलें हिन्दुस्तानियों द्वारा खोली गईं। पानी से विजली बनाने के कारखाने भी ग्रानेक स्थानी पर खुले। ऊपर कहा जा चुका है कि १८९४ तक श्रंगरेजों ने भारत में 'स्वतंत्र वाजार' की नीति बरती । धन की श्राव-श्यकता के कारण सरकार ने १८९४ में फिर आयात कर लगाया और साथ ही हिन्दुस्तानी मिलों के कपड़ों पर भी टैक्स लगा दिया जो १९१७ तक जारी रहा । इस प्रकार भारत में उस गति से ग्रौद्योगिक विकास नहीं हो सका जिस गति से अन्य श्रीद्योगिक देशों में हो रहा था। जो कुछ विकास हुआ, वह मी सूनी कपड़े श्रीर वृट के उद्योग-धंधों में ही हुश्रा । सूनी कपड़े के उद्योग में हिन्दुस्तानी पूँजी आगे बढ़ने का प्रयक्त कर रही थी। विलायत में जुट़ के धन्धों के मजदूर ज्यादा पैसा माँगते थे, इसलिये त्रिटिश पूँजी हिन्दुरतान के जूट

उद्योग में लगाई गई और सस्ती मजदूरी का लाभ उठाया गया। देश मुख्यतया कृषि-प्रधान ही रहा और आवादी का ९११० माग अब भी गाँवों में रह कर कृषि पर ही जीवन-निर्वाह करता रहा। ग्रह-उद्योग-धंधों का श्रीर भी तेजी से नाश हो रहा था। सारी आवादी को कृषि पर ही निर्भर रहना पड़ा, इसिलिये खेतिहर मजदूरों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ती गई। फलस्वरूप किसानों की दिख्ता बढ़ती गई। इस बीच सरकारी मालगुजारी और लगान में भी बहुत चुद्धि हो गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि किसान कर्जदार होते गये और जमीन उनके हाथ से निकल कर महाजनों के हाथ में जाने लगी।

देश की इस ऋार्थिक स्थिति का प्रभाव तत्कालीन राजनीति पर भी पड़ा। मध्यवर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कांग्रेस पर उदारपंथी विचारवालों का प्रभुत्व था जिसके नेता फीरोजशाह मेहना और गोपाल कृष्ण गोखले थे। किन्तु साथ ही उसमें उग्रविचार वालों का भी प्रवेश हो गया था, जो देश की श्रीचोगिक श्रीर सांस्कृतिक उन्नति के लिये श्रॅगरेजों को वलपूर्वक देश से निकाल देने के पत्तपाती थे। उदारपंथी लोग यद्यपि ऋँग्रेजों की शोपण-नीति को ऋच्छी तरह समकते लगे थे, फिर भी ब्रिटिश साम्राज्य में उनकी ग्रास्था बनी रही। इसीलिये वे अब भी वैधानिक और आवेदन वाली नीति अपनाकर ही चलते रहे । १९०० ई० तक यह स्पर हो गया कि स्रंग्रेज भारत का श्रौद्योगिक विकास करना नहीं चाहते । त्रातः पूँजीपित-वर्ग ने अग्रेस का साथ देना शुरू किया । इधर लार्ड कर्जन के वाइसराय हो जाने के बार ग्रंग्रेग। की नीनि बहुत ही कठोर हो गई जिसके फलस्वरूप देश में राजनीतिक चेतना ह्यौर भी बढ़ गई। भारतीयों ने विश्व की राजनीतिक परिन्थिति के बीच मा'न को स्वकर देखना शुरू किया। इस समय संसार में कुछ ऐसी घटनायें हुईं जिनके कारण भारतीय राष्ट्रीयता को बहुत वल मिला । जापान की उन्नति देखकर भारतीयों को ग्रपनी हीन ग्रार्थिक त्र्यवस्था का ध्यान त्र्याया । इसी समय जापान ने रून जैसे शक्तिशाली यूरोपीय देश को पराजित किया। इस घटना का प्रभाव सारे देश पर पड़ा ग्रौर भारतीयों में यह ग्रात्मविश्वास जाग्रत हुन्ना कि ग्रांग्रेज हिन्दु-ान से हटाये जा सकते हैं। ग्राफीका का बोग्रार ( Boer war ) युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा। तुकों ने यूनानियों को पराजित किया छौर निकट पूर्व के देशों में ईसाइयां की हत्या की गई । इन वातों से भारतीयों के मन में यह भावना जागत हुई कि यूरोप की शक्ति अब चीण हो रही है। इसका परिगाम यह हुआ कि राष्ट्रीयता की भावना सारे देश में फैल गई ग्रौर सांस्कृतिक तथा सामाजिक कार्यों का त्र्यावरण छोड़ कर लोग सीघे-साघे राजनीति में भाग लेने लगे। पड़े-लिखेा

हिन्दुस्तानी संसार के श्रान्य देशों में होने वाले स्वतंत्रता के युद्ध का श्रध्ययन कर रहे थे। इटली के स्वतंत्रता युद्ध, श्रायरलैएड के होमरूल श्रान्दोलन तथा फ्रांस की राज्यकांति के इतिहास का उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। इन देशों में स्वतंत्रता के लिये हिंसात्मक कार्रवाइयाँ हुई थीं। इसका प्रभाव भी मध्यवर्ग पर पड़ा श्रीर उग्रदल से प्रभावित लोगों में ऐसे बहुत से युवक निकल श्राये जिनका ध्येय हिंसात्मक तरीकों से श्रंशेजी शासन को हटाना था। उग्रपंथियों ने स्वदेशी श्रान्दोलन के समय विदेशी बस्तुश्रों के वहिण्कार का श्रस्त श्रपनाया। इस बहिण्कार-श्रान्दोलन की भारतीय पूँजीपतियों ने पर्यात सहायना की।

इस प्रकार १९०० से १९१२ के बीच राजनीतिक क्रियाशीलता बहुत श्रिधिक बढ़ गयी । लार्ड कर्जन की भारत विरोधी नीति ने इस कियाशीलता की बढ़ाने में बहुत सहायता की । १९०० ई० में शिमला में सरकार ने एक शिज़ा सम्मेलन किया जिसमें भाग लेनेवाले सभी व्यक्ति सरकारी अधिकारी ये और उसमें एक भी भारतीय नहीं बुलाया गया था। उसके बाद ही यूनिवर्सिटी कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें उच शिक्ता को बहुत खचींली बनाने की राय दी गयी थी । इसका स्पष्ट उद्देश्य यह था कि उचिशिचा का प्रचार रोका जाय, क्योंकि उससे राजनीतिक चेतना उत्पन्न होती थी। १९०४ में युनिवर्सिटी ऐक्ट बना जिसमें उक्त कमीशन की बहुत सी शिफारिसें मान ली गयी थीं। १९०२ में लार्ड कर्जन ने दिल्ली में एडवर्ड द्वितीय की राजगही के उपलक्ष्य में एक शाही दरबार किया जिसमें लाखो रुपये खर्च हुए। एक ग्रांर महामारी श्रीर श्रकाल का ताएडव श्रीर दूसरी श्रीर शाही दरवार का तमाशा ! यह वात भारतीयों को बहुत खली। १९०३ में मुद्रास कांग्रेस के ग्रध्यन्न लाल मोहन बोप ने अपने भाषण में शाही दरवार और उसमें होनेवाली किज्लखचीं और उसमें मध्यवर्गीय लोगों के श्रपमान की कड़े शब्दों में निन्दा की। इसी समय चीन ग्रौर योग्रर यद में श्रंभेजों की ग्रोर से लड़ने के लिए भारतीय सेना मेजी गयी श्रीर भारत सरकार ने धन से भी ब्रिटिश सरकार की सहायता की। इन वातों से और भी सपट होता गया कि अंग्रेज एशिया और अफीका में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए भारत का शोपण कर रहे हैं, भारतीयों की इच्छा-ग्रामिच्छा, मुख-दुःख की उन्हें कुछ भी परवाह नहीं। कर्जन ने इसी बीच १९०४ में बंगाल को दो हिस्सों में बाँडने की घोषणा की। भारतीयों की वड़ती हुई राष्ट्रीय चेतना को देखकर श्रंग्रेजों ने यह नयी चाल सोची। उन्होंने हिन्दू-मुसलमानों के बीच फूट डालने श्रीर बंगाली संस्कृति श्रीर बंगाली राष्ट्रीय एकता को छिन्न-भिन्न करने के लिए पूर्वी वंगाल और पश्चिमी वंगाल को खलग

करने का निश्चय किया। पूर्वीवंगाल में मुसलमानों की संख्या अधिक थी, अतः उन्हें खुश करके हिन्द्-विरोधी बनाने के लिए यह चाल चली गयी। किन्तु वंगाल ही नहीं, सारे देश में इसका घोर विरोध किया गया। वंगाल में इसके विरोध में ५०० सभायें हुईं ऋौर भारतमन्त्री तथा वाइसराय के पास विरोध-पत्र भेजे गये। परन्तु इसका कोई फल नहीं निकला श्रौर १९०५ में वंगभंग की घोषणा सरकारी गजट में कर दी गयी । कांग्रेस ने भी इसका घोर विरोध किया । १९०५ में वनारस कांग्रेस के सभापति गोखले ने त्रपने भापण में सरकार की प्रजा-विरोधी नीति की कटु ब्रालोचना की ब्रौर कहा कि भारतीयों का इससे श्रिधिक श्रिपमान श्रंग्रेजी राज्य में कभी नहीं हुआ था। इस कांग्रेस में पंडित मदनमोहन मालवीय ऋौर लाला लाजपतराय ने वंगभंग के विरोध में विदेशी वस्तुत्रों के वहिष्कार का प्रस्ताव पेश किया। गोखले ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा कि अब निवेदन और आलोचना से काम नहीं चलेगा। बहिष्कार ही ग्रव हमारा श्रंतिम वैधानिक ग्रस्त है जिससे हम श्रंग्रेजों का ध्यान श्रपनी स्रोर खींच सकते हैं। बनारस-कांग्रेस के पहले ही कलकत्ते में बहुत बड़ी सभा ग्रौर प्रदर्शन हुन्ना था जिसमें ब्रिटिश माल के वहिष्कार का ग्रान्दोलन ग्रुरू कर दिया गया था। बंगाल में इस राजनीतिक ब्रान्दोलन को धार्मिक रूप दे दिया गया। मंदिरों में लोगों ने स्वदेशी वस्तुत्रों का न्यवहार करने की रापथ ली। सुरेन्द्रनाथ वनजीं इस ग्रान्दोलन के नेता थे।

इस प्रकार १९०४ से भारतीय राजनीति की दिशा ही वहल गयी। कांग्रेस आवेदन और प्रार्थना की नरम नीति को छोड़ने लगी। उसका उद्देश्य भी अव नौकरियों में समानता दिलवाना नहीं रह गया। १९०५ में कर्जन इस्तीफा देकर चले गये। उनकी जगह लार्ड मिंटो वाइसराय होकर आये और मार्ल नये भारत मंत्री हुए। गोखले ने इंग्लैंगड जाकर उनसे सब बातें बताई, पर उन्हें बंगभंग रोकने में सफलता नहीं मिली। १९०६ में कलकत्ते में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसके समापति भारतीय राजनीति के मीष्मिपतामह दादाभाई नौरोजी थे जिन्होंने 'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' का महामंत्र सिखलाया था। इसी अधिवेशन में विपिनचन्द्र पाल और वाल गंगाधर तिलक ने यह माँग की कि कांग्रेस केवल ब्रिटिश माल ही नहीं, ब्रिटिश सरकार का भी वहिष्कार करने और स्वदेशी सरकार स्थापित करने का प्रस्ताव पास करे। इस बात को लेकर गरमदल और नरमदल का मतभेद बहुत बढ़ गया। फिर भी दादाभाई नौरोजी के प्रभाव से कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पास किया कि अब से कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य है, शासन-सुधार नहीं। उसी समय से 'स्वदेशी' और 'स्वराज्य' ये दो शब्द

भारतीय राष्ट्रीयता के प्रतीक वन गये । श्राप्वद घोप भी कलकत्ता कांग्रेस में एक' नई शक्ति के रूप में शामिल हुए । उन्होंने ''वन्दे मानरम्'' पत्र निकाला जिसके द्वारा वंगाल के एक कोने से दूसरे कोने तक स्वदेशी श्रांशेलन की लहर फैला दी । जिस तरह महाराष्ट्र में तिलक के प्रभाव से राजनीति में धार्मिक जोश को स्थान मिला था, उसी तरह वंगाल में भी विपिनचन्द्र पाल श्रीर श्रार्यवद घोप ने धार्मिक वातों के माध्यम से राजनीतिक चेतना उत्पन्न की । इस समय के हिंसात्मक विरोध प्रकट करनेवाले कान्तिकारियों में भी यही धार्मिक चेतना श्रीर जोश काम कर रहा था । तिलक ने हिंसा का विरोध किया श्रीर कान्त्न तोड़कर, जेल जाकर तथा हर प्रकार सरकार से श्रासहयोग करके श्राहिंसात्मक क्रान्ति करने का उपदेश दिया ।

इस प्रकार वंगाल के धार्मिक द्यावेश, मायुकता ग्रौर दार्शनिक दृष्टिकोण ग्रौर महाराष्ट्र की व्यावहारिक बुद्धि के मेल से गरमदलीय राजनीति का वल वहा जिसका परिणाम १९०७ के स्रत-कांग्रेस में दिखलाई पड़ा। दोनों दलों के बीच की खाई इतनी वढ़ गयी थी कि स्रत-कांग्रेस में मारपीट हो गयी ग्रौर कांग्रेस दो हुकड़ों में वँट गयी। कांग्रेस पर उटार-पंथियों का ग्रिधिकार हो गया ग्रौर उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के ग्रंतर्गत ग्रौपनिवेशिक स्वराज्य को ही ग्रपना लक्ष्य ग्रौर वैधानिक कांग्रों को ग्रपना साधन स्वीकार किया। 'स्वराज्य' ग्रौर 'स्वदेशी' की यह उदारपंथी व्याख्या थी। लाला लाजपतराय, मोतीलाल नेहरू, मालबीयजी, फीरोजशाह मेहता, दीनशा बाचा, सुरेन्द्रनाथ बनजीं ग्रादि नेता गोखले के नेतृत्व में इसी नीति को ग्रपनाकर काम करते रहै। ये लोग ब्रिटेन से सम्बन्ध बनाये रखना ग्रावश्यक समभते थे। इसका कारण यह था कि ये लोग स्वयं उच्च मध्यवर्ग के थे जो ब्रिटिश शासन, शिज्ञा ग्रौर संस्कृति की देन था।

कांग्रेस की इस फूट ते अंग्रेजों ने लाम उठाया। उन्होंने एक श्रोर तो मार्ले-मिश्टो सुधार कान्न के द्वारा उटारपंथियों को प्रसन्न करने की नीति श्रपनाई श्रौर दूसरी श्रोर उग्र विचार वालों श्रोर क्रान्तिकारियों का दमन प्रारम्भ कर दिया। स्रत-कांग्रेस के बाद ही मुजफरपुर में बम द्वारा दो श्रंग्रेज श्रौरतों की हत्या कर दी गयी। सरकार को दमन के लिए बहाना मिल गया। तिलक को छः वर्ष के लिए देश के बाहर निकाल दिया गया श्रौर वे मांडले जेल में रखे गये। विपिनचन्द्र पाल को छः महीने की सजा हुई श्रौर श्ररविंद घोप पर साल भर तक मुकदमा चलता रहा। उसी तरह चिदाम्बरन् पिल्लई को छः वर्ष श्रौर हसरत मोहानी को एक वर्ष कैद की सजा मिली। इन घटनाश्रों से देश का

वातावरण बहुत जुब्ध हो गया । तिलक की गिरफ्तारी पर तो महाराष्ट्र में कई जगह दंगे भी हो गये जो बुरी तरह दत्रा दिये गये। १९०९ में लन्दन में मी एक भारतीय विद्यार्थों ने इिएडया आफ़िस के कर्जन विली और डा॰ लालकाका की हत्या कर दी। भारत-सरकार इन घटनात्रों से बहुत घबड़ाई। त्रातः १९०९ में मार्ल-मिएटो सुधार कानून पास किया गया जिसमें कौनिसल से लेकर जिला बोडों तक में चुनाव द्वारा प्रतिनिधि चुनने की बात कही गई थी । इस कान्न द्वारा नुसलमानों को भी पृथक् निर्वाचन का ग्राधिकार देकर प्रसन्न करने का प्रयत्न किया गया। इसके पहले ही अंगरेजों के इशारे पर सर सैयद ब्राहमद लाँ के ब्रानुयायियों ने मुसलिमलीग की स्थापना की थी जो कांत्र स के समानांतर सिर्फ मुसलमानों की माँगे रख रही थी। इस प्रकार श्रंप्रे जों ने १६०० से १९१० के बीच हिन्दू-मुसलिम साम्प्रदायिकता का बीजा-रोपण कर दिया ताकि उनकी साम्राज्यवादी लूट वरावर चलती रहे। कांग्रेस ने १९०८ के मद्रास-ग्रधिवशन में इस कानून के मसौदे पर ग्रपना ग्रसंतोप प्रकट किया और १९०९ के लाहौर श्रिधवेशन में मुसलमानों को श्रालग प्रतिनिधित्व देने की नीति का कड़ा थिरोध किया। परन्तु सरकार ने एक नई चाल द्वारा नरमदल वालों की खुश करने का प्रवत्न किया। मिएटो की जगह १९१० में हार्डिज बाहसराय होकर ग्राये । उसी साल द्वितीय एडवर्ड के मरजाने पर पंचम जार्ज गद्दी पर बैठे और उन्हों के द्वारा यह घोषणा कराई गयी कि पूर्वी और पश्चिमी बंगाल फिर मिला दिये जायंगे ऋौर दिल्ली हिन्दुस्तान की राजधानी होगी।

लार्ड हार्डिझ यांग्रेजों की इस समक्षीतावादी नीति के दूत वनकर याये ये। कांग्रेस ने १९१० के अपने प्रयाग-य्यधिवेशन में उनके यागमन पर प्रसन्नता प्रकट की। हार्डिझ की नीति सबको प्रसन्न करने की थी, क्योंकि कर्जन की नीकरशाही नीति ग्रौर ग्रिधनायकवादी प्रवृत्ति से भारत में ग्रंग्रेजीराज बहुत दिनों तक नहीं चल सकता था। इसीलिए बंगाल फिर एक कर दिया गया ग्रौर मुसलमानों को भी ग्रलग मताधिकार देकर प्रसन्न किया गया। साथ ही पूँजीपतियों को भी प्रसन्न करने की कोशिश की गयी। यद्यपि १९१२ में दिल्ली में लार्ड हार्डिझ पर वम फेंका गया फिर भी उन्होंने दमन-नीति नहीं ग्रपनाई ग्रौर १९१३ में ग्रिकिका के भारतीयों की माँगों का समर्थन किया। इस बीच १९११ में हिन्दू-मुसलमानों के बीच भी समक्षीते का प्रयत्न हुन्ना क्योंकि स्वराज्य के लिए यह एकता ग्रावश्यक थी। ग्रंग्रेज नहीं चाहते थे कि दोनों में एकता हो। कांग्रेस के सभापित भी एक उदाखादी ग्रंग्रेज सर विलियम वेडरवर्न ये जिन्होंने नरमदल ग्रौर गरमदल, हिन्दू-मुसलमान, भारत ग्रौर ब्रिटेन, इन

परस्पर विरोधी तत्यों को मिलाने की कोशिश की । उसी प्रयत्न के फलस्वरूप १९१६ में लखनऊ कांग्रेस के समय हिन्दू-मुसलिम सममीता हो सका । इसका कारण यह था कि मुसलिम लीग में भी उप्रवादिता वह गयी थी । मुहम्मद छली इस दल के नेता ये छीर छागा खाँ लीग में छालग हो गये थे । इप्रर कांग्रेस में १९१३ में श्रीमती एनीवेसेन्ट भी शामिल हो गयी छीर तिलक छः वर्ष की सजा भुगत कर दापस छा गये । १९१४ में गोम्तले छीर कीरोजशाह मेहता होनों का स्वर्गवास हो गया । इसका परिणाम यह हुछा कि कांग्रेस में किर उप्रपंथियों का जोर हो गया । एनीवेसेन्ट ने १९१४ में होमकल लीग की स्थापना की छीर इसके लिए देशक्यापी छान्श्रेलन किया । उन्होंने कांग्रेस के दोनों दलों को मिलाने की कोशिश की छीर १९१६ में लखनऊ छिवेश्यान में कांग्रेस के समी दल मिलकर एक हो गये । इस प्रकार लग्बनऊ में हिन्दू-मुसलिम एकता हुई छीर कांग्रेस की फूट भी हूर हुई ।

किन्तु इसी बीच यूरीप में दूसरा महायुद शुरू ही गया। युद्ध के दीगन में श्रंप्रोजों ने जो बादे किये श्रार युद्ध-समाति पर जो कुछ भारत को मिला उसकी चर्चा अगले अध्याय में की जायगी। यहाँ यह वात ध्यान देने की है कि लाई हार्डिज की नीति ग्रकारण ही नरम नहीं थी। भूरोप में साम्राज्यवादी देशों की व्यापारिक होड़ और शक्ति-संतुलन की बनाये रखने की नीति के कारण युद्ध के लक्षण पहले ही से मालूम पड़ने लगे थे। यदि यह युद्ध कहीं पाँच वर्ष पूर्व छिड़ गया होता तो फिर भारत में ऐसा विद्रोह होता जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । किन्तु ग्रांतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से विवश हो कर ग्रांमे जो को भारतीय जनता को प्रसन्न करने के लिये नरम नीति बरतनी पड़ी ताकि विद्रोह न होने पावे । भारत ही ब्रिटिश साम्राज्य का ख्राधार-स्तम्भ था श्रीर उसको हाथ में रखने के लिए ऋंगरेज परिस्थित के अनुसार शुरू से ही कभी कटोर श्रौर कभी वहे ही उदार रूप में दिखलाई पड़ते रहे। लार्ड हार्डिझ की नरम नीति के कारण भारतीयों की विरोधी भावनायें कुछ शांत हुई । उदारपंथी कांग्रेसियों की पूरा विश्वास हो गया कि श्रंगरेजों की नीति बदल रही है। उद्योग-पतियों की भी बहुत सी शिकायतें दूर हुईं जिससे अंग्रेजों और उद्योगपितयों के बीच एक तरह का सौहार्द्र पैदा हुआ। अपने स्वार्थ के कारण युद्ध-काल में श्रंग्रेजों को भारतीय उद्योग-वंघों की सहावता करनी पड़ी जिसके परिणाम-स्वरूप पूँजीवाद ग्रीर ग्रंगरेजी राज के ऊपर ग्राश्रित सामंतवाद में समभौता हुया । इसका प्रभाव तत्कालीन साहित्य में मर्यादाबाद श्रीर पुनरूत्थानबाद के रूप में दिखलाई पड़ता है ।

पुनरुत्थान की भावना के प्रसार का एक प्रमुख कारण यह भी था कि उच्चमध्यवर्गीय उदारपंथियो की नीति से निम्नमध्यमवर्ग ग्रौर सामान्य जनता का असंतोप बद्ता जा रहा था। उच्चमध्यवर्ग का नैतिक पतन इतना अधिक हो गया था कि बार-बार जातीय ग्रापमान होने पर भी वह ग्रांगरेजो के प्रति त्रपना विश्वास नहीं छोड़ पाता था । उसमें ग्रात्म-शक्ति ग्रीर ग्रात्मगौरव की भावना का श्रभाव था जिससे वह श्रंगरेजो की संस्कृति श्रीर शक्ति का भरोसा करता था। इसकी प्रतिक्रिया के रूप में ही १९ वी शताब्दी में मध्यवर्गीय सांस्कृतिक त्रादोलन शुरू हुए ये त्रौर बीसवी शताब्दी में उनका निम्न मध्यमवर्ग में सूच प्रचार हुया । त्रार्यसमाज ग्रौर रामकृष्ण मिशन ने भारतीयो में ग्रात्म-सम्मान की जो चेतना जाग्रत की वह राजनीतिक चेत्र मे उग्रवादी विचार-धारा के रूप में प्रकट हुई। बीतवीं सदी के प्रारम्भिक दस वर्षा में उच्चमध्यवर्ग के भी संतोप श्रीर धेर्य का बॉध टुटने लगा था, फिर भी उसकी ब्रिटिश साम्राज्य से अलग होने की दिम्मत नहीं हो रही थी। अंत में १९१४ में कांब्रेस पर गरमः ल का प्रभुत्व हो जाने पर उटारपंथी विचारधारा प्रायः समाप्त हो गयी। १९१८ के बाद काग्रेम में गांधी जी के आ जाने और निम्नमध्यतर्ग का पूर्ण प्रभाव स्थापित हो जाने पर उदारपंथी लोगो ने कांग्रेस से श्रलग होकर 'लिवरल फेटरेशन' के नाम से अपनी अलग संस्था बना ली।

उत्रपंथियों में दो तरह के लोग थे, हिंसाबादी क्रांनिकारी ग्रौर श्रहिसात्मक क्रान्ति के दिश्वासी। हिसात्मक तरीकां को ग्रपनाने वाले ग्रधिकतर बंगाली थे जिन पर विपिनचन्द्र पाल, रासिबहारी घोस ग्रौर ग्रारविद घोप का ग्रधिक प्रभाव था। बंगाल में काली शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। रामकृष्ण पर इंस ने भी काली की उपासना के माध्यम से ही सर्वधर्म-समन्वय ग्रौर सांस्कृतिक पुनरुत्थान का उपदेश दिया था। उपर्युक्त नेताग्रों ने भारतमाता को काली के रूप में देखा ग्रौर यह भावना जाग्रत की कि सर्वशक्तिमती माता ग्राज विदेशियों के बन्धन में है। उसे हिसात्मक तरीके से मुक्त करना चाहिए क्योंकि काली रक्त की प्यासी है। अग्रहिसात्मक क्रांति में विश्वास करने वाले वंगाली भी धार्मिक ग्रावेश को छोड़

<sup>\*</sup> Durga is for us not a mythological figure, but a representation of the Eternal spirit of the Indian Race; the symbol of Omnipotence in it's dual aspect of Eternal love and Inevitable Retribution, through which this very love has to fulfil and realize itself in this world."

Bipinchandra pal

नहीं सके । 'दंदेमातरम्' उनका मंत्र वन गया । अरिवन्द घं।प ने राष्ट्रीयता को आध्यात्मिक रूप दिया और कहा कि हमारे जीवन-का उद्देश्य ही प्रत्येक च्लेत्र में स्वतंत्रता की प्राप्ति है और हिन्दू धर्म हाग ही इस स्वतंत्रता की प्राप्ति हो सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीयता ईश्वरीय वस्तु है, वह स्वयं ईश्वर हैं। कहनके विचारों पर वेदांत तथा गीता का बहुत अधिक प्रभाव था और वे देश की उन्नित के लिए राजनीतिक सन्यास-मार्ग को स्वीकार करना अववश्यक मानते थे।

यही धार्मिक ख्रीर ख्राध्यात्मिक भावना किसी न किसी रूप में पंजाब ख्रीर महाराष्ट्र में भी काम कर रही थी। तिलक चितपावन ब्राह्मण थे। महाराष्ट्र की यह जाति प्राचीनकाल से ही ग्रपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध रही है। ग्रतः तिलक ने वंश-परम्परा और जाति का आश्रय लेकर राष्ट्रीयता की भावना पल्लवित की। गगुपित-उत्सव, शिवाजी की जयन्ती, गोरित्तगुरी सभा थ्रादि का प्रचार करके तिलक महाराज हिन्दूधर्म के महान उन्नायकों में माने जाने लगे। गीता-रहत्य में गीता की व्याख्या उन्होंने नये तरीके से की ग्रीर निष्काम कर्ममार्ग का अवलम्बन करने के लिए जनता को प्रेरणा दी। आयों के प्राचीन निवासस्यान के सम्बन्ध में भी महत्वपूर्ण ग्रंथ लिख कर उन्होंने ग्रपने ज्योतिप-ज्ञान श्रीर पारिडत्य का परिचय दिया । उनके इन कार्यों का प्रभाव निम्न मध्यवर्गीय जनता पर बहुत ग्रधिक पड़ा । ग्रार्वसमाज के प्रभाव में सबसे ग्रधिक पंजाब प्रांत था । लाला लाजपत राय, मुंशीराम ( श्रदानंड ) श्रादि श्रार्यसमाज से ही कांग्रेस में श्राये थे | इन लोगों ने भी राष्ट्रीयता के साथ साथ हिन्दु-पुनरुत्थान का कार्य करना कभी नहीं छोड़ा। लाहोर का डी० ए० वी० कालेज श्रीर गुरुकुल कांगडी उनकी कीर्ति-स्तम्भ के रूप में हैं। पंजाब के स्वामी रामतीर्थ ने वेदान्त का भएडा त्रमेरिका में जाकर ऊँचा किया। वे त्रपनी रहस्यात्मकना ग्रीर भक्ति के कारण सारे देश में विख्वात हो गये। उनके कारण भी वेदांत श्रौर भारतीय ऋध्यात्मवाद का बड़ा प्रचार हुआ। मद्रास ऋौर उत्तर भारत में थियो-सोफिकल सोसाइटी ने हिन्दू पुनरत्यान के लिए बहुत कुछ किया। श्रीमती एनी

<sup>\*&</sup>quot;Nationalism is a religion that comes from God. Notionalism cannot die because it is God who is working in Bengal. God cannot be killed. God cannot be sent to gaol."

Aravind Ghose-Quoted from the life of Aravind Ghose by Ramchand Patel.

वेसेंट ने सारे संसार में हिन्दूधर्म के महत्व का प्रचार किया। जब वे राजनीति में आर्यी तो उग्रवादी विचारधारा को और भी शक्ति प्राप्त हुई। उनके कारण मद्रास और उत्तर भारत में राष्ट्रीयता और हिन्दू-उत्थान की भावना का बहुत विकास हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीति में उग्र विचारधारा को अपना कर चलनेवाले लोग अधिकतर हिन्दू-पुनरूत्थान में विश्वास करनेवाले, और अध्यात्मवादी थे। वे निम्नमध्यमवर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे, सुविधा-प्राप्त और अंगरेजी सभ्यता के रंग में रंगे उच्चमध्यवर्ग का नहीं। राजनीति की तरह साहित्य में भी आध्यात्मिकता और पुनरूत्थान की यह प्रवृत्ति राष्ट्रीयता के साथ मिली-जुली दिखाई पड़ती है।

इस युग में ऋंगरेजों ने कुछ ऐसे अच्छे और बुरे कार्य किये जिससे इस पवृत्ति को बहुत वल मिला। त्र्रंगरेजों ने कांग्रेस की बढ़ती हुई शक्ति को छिन्न-भिन्न करने के लिए मुसलमानों में धार्भिक ग्रलगाव की भावना भरनी शुरू की। मुसलिमलीग की स्थापना ऋौर बंगाल के विभाजन का उद्देश्य मुसलमानों की श्रलगाव की भावना को जाग्रन करना स्त्रौर राष्ट्रीय एकता को तोड़ना ही था। मार्लें-मिएटो-सुधार में भी मुसलमानों को पृथक् मनाधिकार की सुविधा इसीलिए मुसलुमानों के लिए अलग शिचा देने का प्रचार किया और अलीगढ़ में मुसलुमानों के लिए एक कालेज की स्थापना की। उन्होंने मौलाना हाली से उर्दू में एक काव्य-प्रनथ (मुसद्दस) लिखवाया जिसमें मुसलिम संस्कृति के उत्थान-काल के गौरव का चित्रण था। पढ़े-लिखे मुसलमानों पर इस काव्य का बहुत श्रिधिक प्रभाव पड़ा श्रीर उनमें श्रपने को मुसलमान पहले श्रीर भारतीय बाद में समभाने की प्रवृत्ति वड़ी। संकान्ति-युग में हिन्दुयों के जो सांस्कृतिक स्थान्दोलन शुरू हुए थे उनमें भी हिंदू संस्कृति के पुनरुत्थान के रूप में ही राष्ट्रीयता की भावना स्रिमिन्यक्त हुई थों। स्रितः उसकी प्रतिक्रिया के रूप में स्रौर स्रंगरेजों के इशारे से मुसलमानों में भी मुसलिम संस्कृति को भारतीय संस्कृति से अलग समभ्तने की प्रवृत्ति वढ़ चली। दस्तुतः हिन्दू-मुसलमानों की अलग-अलग संस्कृतियाँ नहीं हैं। नुसलमान बाहर से बहुत ग्राधिक संख्या में नहीं ग्राये थे। जो ग्राये उन्होंने भी भारत में वस कर भारतीय संस्कृति को ही ग्रपना लिया था। भारतीयों में से ही बहुत से लोग मुसलमान होते गये थे, पर उनका धर्म ही बदला था, संस्कृति भारतीय ही रही। यह अवश्य हुआ कि मुसलमानों के आने के वाद कई सौ वर्षों में एक मिली-जुली भारतीय संस्कृति का विकास होता रहा, जिस पर श्ररन, फारस श्रौर तुर्किस्तान की संस्कृतियों का भी काफी प्रभाव था।

चंग्रेजीमात्र में भागीय संस्कृति के इस राज विश्वस की गाँउ कर गई, एंग्रेजी के समनीति और मेर के पारण अब पर्ध की ही गंखी। समन्त्र जाने हता । उद्योग है भवादी के मोस्तिक प्रमुखन का केरण मेंस्सी मी विद्युद मनाना भा जो मिली-जुलै संस्कृतिक सापना पर सिंग से मा । उसी समय मुगलमानी ने भी ध्यमी अंग्हों। यो माम्बेर अंग्हों। में निज समस्ता शुरू किया। संस्थी संदर्भ में विसास में इस वस्ता। की अवृति के कारण महुर क्या प्रतिस्थान परियास श्रह में बारत के विवादन के हम में दिरगई पत्र । १९०० कि बाद अब राजनीतिक स्वान्ते रन नीय होने लगा से छंगरे हैं। होर से दिन्दू मुल्लमानी में साम्बद्धाविक पार्थरव की अपूर्ति क्यांसे के प्राप्त भी लाकि होने लगे। पश्चिम में पश्चे दिन्द , मनवमान, देगाई, र्ष्यंगरेज मनी शामिल में । पर १९०० के बाद उसमें भीरे-भीर मु-लमानी भी मंत्रता कृत्य होती ग्राप्ती । १९०६ में सुमतिम्प्लीय भी न्यापना के पाई वांगीन में बहुत कम मुगलमात वह गये। अना में १९१६ में वांगीस की हिन्दु-मुगलिम सन्दर्भा । करना पड़ा । यह प्रशास्त की प्रश्नि वसालीन माहिल में भी दिग्यई पहुनी है। प्रतः १९००—१९१८ के बीच हिन्दी कविता में जो हिन्दू पुनम्त्यान भी प्रदल्ति इतरी खांचक दिलाई पहली है, श्रंगरेजी की श्रतमार नीति भी उसका एक बहुत महापूर्ण करना है।

करा जा नुका है कि जुँगरेजों ने कुछ अच्छे काम भी किये जिनके कारण वह पुनरुत्थान की प्रश्नित वहीं। प्राचीन मन्का माहित की शिक्षा के लिए सरकार की छोर ने बहुन पहले ही बनारन में गवर्नमेएट मंन्कृत कालेज की स्थापना हो नुकी थीं। १७७४ में सर्वितियम जैन्स के प्रवत्त से बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी जिनका कार्य प्राचीन साहित नथा भाषाओं के सम्बन्ध में अनुशीन करना था। कनेल किन्यम के प्रवत्त से रम्भू७ में भारत सरकार ने पुगतत्व विभाग की स्थापना की थीं। इनकी छोर से प्राचीन ध्वंमायकेषी जैमें गजरह, नर्वाशाला, नारनाथ, इटप्पा, महेखोद हो ग्रादि स्थानी की खुशई हुई । प्राचीन शिला-लेख पड़े गये जिससे भारत के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश पड़ा। छार्ड कर्जन ने इस विभाग की छोर सबने ग्रविक ध्यान दिया। ताजमहल से लेकर छोटे छोटे ऐतिहासिक ग्रवशेषों को भी माक करके दर्शनीय छोर संस्वित बनाया गया। परिणाम-स्वत्य ग्रजंता-एल्लोप की गुकाशों की नित्रकला, दिल्ला के प्राचीन मंदिंगे छोर ताजमहल की वाल्यकला, वीद छोर गुनकालीन मूर्तिकला का महत्व सारे संसार में स्वीकार किया गया। एशियाटिक सोसाइटी द्वारा बहुत से प्राचीन ग्रन्थों की खोज छोर ग्रनेश रावा। एशियाटिक सोसाइटी द्वारा बहुत से प्राचीन ग्रन्थों की खोज छोर ग्रनेश रावा।

का कार्य हुन्रा जिससे प्रभावित होकर यूरोपीय विद्वानों ने संस्कृत न्त्रीर पाली-पाकृत के साहित्य का अध्ययन किया। मैक्समूलर शापेनहार, श्लीगेल आदि जर्मन विद्वानों ने वैदिक और लौकिक संस्कृत-साहित्य के सम्बन्ध में बहुत काम किया। उलनात्मक भाषाविज्ञान के विकास के फलस्वरूप संस्कृत और आधुनिक आर्यभाषाएँ भी यूरोपीय आर्यभाषाओं के परिवार की सिद्ध हुई जिससे अपने प्राचीन साहित्य और अतीत-गौरव में भारतीयों की आस्था बढ़ी।

पाचीनकलात्रों की त्रोर भी लोगों का ध्यान गया। विष्णु दिगम्बर ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित किया त्रौर उसे लिखित रूप में सुरिच्चत किया, अन्यथा संगीत कला की महान परम्परा को लोग धीरे-धीरे भूल ही जाते। मुसलमानी काल में संगीत शास्त्र में जो विकास हुत्र्या था उन्होने उसकी परम्परा को त्रागे बढ़ाया, उसमें संशोधन करके उसे हिन्दू संगीतशास्त्र बनाने की कोशिश नहीं की। भातखरेड श्रौर विप्रा दिगम्बर के प्रयत्नों के फलस्वरूप इस कला का रच्चण और प्रसार हुआ। बाद में उनकी परम्परा को हिन्दू-मुसलमान कलाकारों ने मिल कर आगे बढ़ाया श्रीर श्राज भी बढ़ा रहे हैं। दुख की बात है कि संगीत-कला के पुनस्त्थान में हिन्दू-मुसलमानों का जो सम्मिलित प्रयास दिखाई पड़ा वह साहित्य तथा श्चन्य कलात्रों में नहीं दिखाई पड़ा। चित्रकला में राजा रविवर्मा ने उन्नीसवीं सदी के ब्रान्त में नवीन जागरण का संदेश दिया, परन्तु उनपर पाश्चात्य श्रीर मध्यकालीन भारतीय चित्र-कला का प्रभाव ग्राधिक था। वस्तुतः ग्रावनीन्द्रनाथ ठाकुर ने चित्रकला का सच्चा पुनरूतथान किया। उनकी कला में प्राचीन भारतीय ( त्र्राजंता ) त्र्रौर पाश्चात्य चित्र-कला का सुंदर सामं जस्य हुत्रा है । उन्हीं की शिष्य-परम्परा ने भारतीय चित्रकला की फिर बहुत उन्नत बना दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस युग में जीवन के प्रत्येक चेत्र में हिन्द पुनरूयान की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। तत्कालीन चित्र-कला ने भी हिन्दी साहित्य पर बहुत प्रभाव डाला । इसके वारे में त्रागे लिखा जायगा ।

श्राचार-विचार संकामक होते हैं। विजेता जाित की संस्कृति का विजित जाित श्रनुकरण भी करती है। पर उसे संस्कृति का सहज विकास नहीं कहा जा सकता। सहज विकास का कारण तो भौतिक परिस्थितियाँ होती हैं। किसी जाित की संस्कृति को दूसरी जाित तभी श्रहण कर सकती है जब उनकी भौतिक परिस्थितियों में समानता होती है। पाश्चात्य संस्कृति का श्रनुकरण भारत में पर्याप्त मात्रा में हुश्रा; पर वह नैतिक पतन का कारण बना, सांस्कृतिक विकास का नहीं। जब इस पतन का ज्ञान हुश्रा तो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में

इस सम्बन्ध में एक बात ग्रीर उल्लेखनीय है, जिसका प्रभाव पुनरूत्थान-युग की कविता पर तो कम, लेकिन छायावाद-युग की कविता पर अधिक पड़ा हैं। श्रौद्योगिक विकास के साथ ही उद्योग-धन्धों का केन्द्रीकरण् होता गया श्रौर अंग्रेजी सरकार की नीति के कारण नगर ही ग्रामी की ग्रावश्यकता-पूर्ति के केन्द्र वनते गये । शहरां की आवादी बढ़ती गयी और साथ ही वहाँ मध्यवर्गीय व्यक्तिवाद भी बढ़ता गया । दूसरी तरफ गाँवों के सामूह्कि जीवन का ह्वास भी जारी रहा । गाँवों में शादी-व्याह, जनम-मरन, उत्सव-त्यीहार सब में सामृहिक क्रियाशीलता दिखलाई पड़ती है। नगरों में घने-बसे मुहल्लों में भी सब लोग ब्रालग-ब्रालग जीवन-यापन करते हैं, जैसे सबका जीवन एक दूसरे से असम्बद्ध हो। पारस्परिक प्रतियोगिता श्रीर एकांगिता ही पूँजीवादी नागरिकता की विशेषता है। उसमें एक ग्रोर तो सामंतवादी बन्धनों को तोडने के लिए व्यक्तिवाद ग्रावश्यक है परन्तु दूसरी श्रोर वह सामान्य मानव को पूँजी का गुलाम बना देने का एक श्रस्त भी है। यही पूँजीवाद का अंतर्विरोध है। १९०० के बाद भारत में भी नागरिक जीवन ग्रौर व्यक्तिवाद की वृद्धि हुई। ऐसी परिस्थिति में यूरोपीय साहित्य का, जिसमें श्रौद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप व्यक्तियाद का प्राधान्य था, भारतीय साहित्य पर प्रभाव पड़ना जरूरी था। भारत के जिन भागों में यांगरेज पहले ग्राये वहाँ ग्रौद्योगिक विकास पहले हुआ श्रीर पाश्चात्य साहित्य का प्रमाव भी उन्हीं प्रान्तों के साहित्य पर पहले दिखाई पड़ा । हिन्दी पर यह प्रभाव कुछ

तो सीये अंग्रेजी, किन्तु अधिकतर बंगला और मराठी के माध्यम से पड़ा।
 पूँजीवादी वर्ग सामंतवाद को मिटाने के लिए कान्तिकारी रूप में सामने
आता है और समाज को प्रगतिशील बनाता है। उसी तरह पूँजीवादी साहित्य
भी प्रारम्भ में क्रान्तिकारी होता है अर्थात् वह सामंती साहित्य के विरुद्ध विद्रोह
करता है। हिन्दी की रीतिकालीन कविता के विरुद्ध उन्नीसवीं सदी के उत्तराद्ध में
जो सीमित विद्रोह दिखलाई पड़ा उसका कारण भी यही था कि वह एक सीमातक
औद्योगिक विकास के कारण उत्पन्न नये मध्यम वर्ग का साहित्य था। बीसवीं
सदी के प्रारम्भ में औद्योगिक विकास कुछ अधिक हुआ। इसलिए इस काल में
सामंतवादी साहित्य के बिरुद्ध होने वाला विद्रोह भी कुछ अधिक दिखाई पड़ता
है। यह विद्रोह निम्नलिखिन रूवों में दिखलाई पड़ता है:—

१--काव्य-भाषा में परिवर्तन ।

२--- ग्रभिनव छन्द-विधान ।

३--राष्ट्रीयता ग्रौर देशभक्ति।

४--गीत श्रौर प्रगीत-मुक्तक।

५---प्रकृति चित्रण ग्रौर व्यक्तिवादी स्वच्छन्द्रता ।

६--दार्शनिकता [मानवतावाद-रहस्यवाद त्रादि ] नीतिमत्ता ग्रौर बोद्धिकता ।

७-- अप्रेजी और वंगला की कविता का प्रभाव।

इन प्रदृत्तियों का प्रारम्भ संक्रान्ति-युग में ही हो चुका था, इस युग में उनका विकास (कुछ का हास भी) हुआ। विज्ञभाषा में कविता लिखना अब बहुत कम हो गया और अधिकांश नये किय खड़ी बोली में काव्यरचना करने लगे। नई किता में गीततत्व का भी प्रवेश हुआ। नये-नये छुन्शें में प्रगीन मुक्तकों तथा आख्यानक-काव्यों की रचना हुई। काव्य के विषयों का विस्तार हुआ और प्रकृति का वस्तुगत चित्रण किया जाने लगा। रीतिकाल में मुक्तक किया की ही प्रधानता थी, प्रकृति-चित्रण केवल उद्दीपन के रूप में ही होता था और नायक-नायिका के रूप में छुप्ण-राधा का आरोप किया जाता था। किथ अपने मन की मायनाओं को व्यक्त करने के लिए अवतारों का सहारा लेता था अर्थात् धर्म का प्रभुत्व, भले ही वह ऊपरी हो, काव्य पर था। इस युग में धर्म की जगह दार्शनिकता और नीतिमत्ता ने ले ली। इससे स्पष्ट हे कि रीतिकालीन सामंतवादी प्रवृत्तियों को छोड़कर नवीन पूँजीवादी प्रवृत्तियों आप प्रभाव पड़ा। यह प्रभाव-पहले बंगला और गुजराती के साहित्य पर पड़ा था। इस युग में यूनिवर्तिटी-कालेजों की उच्चिशिल्ता में वृद्धि हो जाने से पड़े लिखे लोगों पर सीवे अंग्रेजी

कविता का प्रभाव पड़ा । वंगला गुजराती और मराठी के मध्यम से भी वह प्रभाव हिन्दी पर पड़ा । वंगला और ग्रंभेजी के प्रवन्ध काव्यों और प्रगीत मुक्तकों का ग्रनुवाद तो हुन्ना ही भावानुवाद भी हुए और उन्हीं की शैली में मौलिक रचनाएँ भी की गर्यों । श्रवः उस युग के प्रमाख्यानक काव्यां पर पाश्चात्य स्वच्छन्दतावाद की स्पष्ट छाप हैं। कविता के रूप-विधान पर भी ग्रंभेजी और वंगला साहित्य का बहुत श्रधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है।

किन्त पाश्चात्य श्रौर भारतीय संस्कृति के सामंजस्य श्रौर सामंती संस्कृति की प्रतिकिया के कारण उत्पन्न होने वाली यह विद्रोही काव्यधारा बहत कीए थी। वस्तुतः उस युग की कविता की प्रधान धारा पुनरुत्थान की है। इस पुनरत्थान के दो रूप थे, पुनरावर्तन श्रीर समभौता। पहले कहा जा खुका है कि हिन्दू-पुनरावर्तन की त्राकांचा प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न हुई थी। संकांति युग में यह राष्ट्रीयता की श्रमिव्यक्ति वनी। उस समय एक ही कवि पुनरावर्त नवादी श्रौर राष्ट्रीय, दोनां प्रकार की कविनायें लिखता था। राजनीति में भी जो पुनरावर्तनवादी वे वे या तो धीरे-धीरे राष्ट्रीयताबादी हो गये या राजनीति से श्रालग हो कर केवल सांस्कृतिक कार्य करने लगे। तिलक श्रीर अरविंद घीप इसके उदाहरण हैं। तिलक धीरे धीरे उम्र राष्ट्रीयतावादी हो गये ग्रौर मुसलमानों के साथ मिलकर काम करने लगे । इसके विपरीत अरविंद बोप १९०७ में राजनीति से पलायन कर पाएडेचेरी में योग-साधना करने लगे। इस प्रकार बीसवीं सदी की बदली हुई परिस्थितियों में ये दोनों एक दूसरे की विरोधी प्रवृत्तियाँ वन गयी थीं। किंतु साहित्य में ग्राव भी दोनों साथ ही चलती रहीं। इसका उदाहरण मैथिलीशरण गुन की कवितावें, विशेष कर 'भारत-भारती' है जिसमें अतीत श्रीर वर्तमान खरडों में देश के अतीतगौरव की प्रशंसा की गई है और वर्तमान दशा पर आँसू भी वहाये गये हैं। इस पुनरावर्तन की भावना के कारण इस काल की कविता में राष्ट्रीयता की भावना दव सी गयी है। उत्तमें वह तेज, सीधापन ग्रौर यथार्थता नहीं दिखाई पडती जो संक्रांति-युग की राष्ट्रीय कविता में थी। कांग्रेस के तत्कालीन उग्रवादियों के केवल धार्मिक विचारों का ही प्रभाव उनपर पड़ा, राजनीतिक विचारों का नहीं । जैसा पहले बताया जा चुका है, इसका कारण यह था कि १९१० के बाद उद्योगपतियों श्रीर ब्रिटिश सरकार के बीच सौहार्द्र उत्पन्न हुन्ना । इस तरह त्रांग्रेजों के पिट्ठू सामंतवर्ग के साथ भी पूँजीवादी वर्ग का समभौता हो गया जिससे सामंतवादी पुनरावर्तन की प्रवृत्ति वही श्रौर राष्ट्रीयता की भावना उदारपंथी नीति को अपना कर कविता में अभिन्यक्त हुई।

मैथिलीशरंण गुप्त ने एक ग्रोर तो विटिश राज की प्रशंसा की श्रौर दूसरी श्रोर निम्नमध्यमवर्ग ग्रौर किसानों की दुर्दशा का चित्रण ग्रौर स्वदेशी का समर्थन किया।

पुनरुत्थान के भीतर दूसरी प्रवृत्ति समभौते की थी। यह पाश्चात्य श्रीर भारतीय विचारों तथा सामतवादी ग्रौर पूँजीवादी मनोवृत्तियों का समभौता था, जो तत्कालीन कविता में विविध रूपों में दिखाई पड़ता है। रीतिकालीन कविता की भापा-वजभापा-को छोड़ कर खड़ी बोली को काव्य-भाषा तो बनाया गया परंतु श्रय वह निम्नमध्यवर्ग की वोलचाल की भाषा न रही जिसे भारतेंदु श्रीर उनके सहयोगियों ने श्रपनाया था। भाषा के संस्कार श्रीर व्यवस्था के नाम पर उसे संस्कृत-गर्भित बनाया गया । यह पूँजीवाद श्रौर सामंतवाद का भाषागत समभौता था। इस प्रवृत्ति के कारण भाषा उच्चवर्ग की वस्त वनने लगी। समभौते का यह रूप भाषा ही नहीं, काव्य के रूप-विधान ग्रौर विपयवस्त में भी दिखाई पड़ा। संकांति-युग में लोकगीतों की शैली श्रीर लोकछंदों. को ग्रपनाया गया था। इस युग में श्रीधर पाठक ग्रौर बालमुकुन्द गुप्त जैसे थोड़ से ही कवियों ने उस परम्परा को ऋागे बढ़ाया । द्विवेदी जी के प्रभाव से जितने कवि ग्रागे ग्राये उन्होंने ग्राधिकतर संस्कृत के वर्णवृत्तों का प्रयोग किया। इसका कारण मराठी का प्रभाव था जिसमें पुनरावर्तन की प्रवृत्ति बहुत अधिक थी। काव्य-विपयों में भी वही समभौते की बात दिखाई पड़ती है। पौराणिक कथाओं तथा ऐतिहासिक वीरों श्रीर श्रवतारों श्रादि के सम्बन्ध में कवितायें लिखी गयीं, पर उनके कथानक को तोट्-मोड्कर युग की मान्यतास्रों के स्ननुरूप बनाया. गया। इस प्रकार रीति-ग्रन्थों द्वारा स्वीकृत नायक-नायिका तथा कथानक सम्बन्धी परिभाषा तो श्रपनाई गयी, परंतु उन्हें बौद्धिकता श्रौर युग-सम्मत नैतिकता की केंची से काँट-छाँट कर मर्यादित भी किया गया। समभौते के फलस्वरूप ही स्वच्छंद प्रेमाख्यानक काव्यों पर त्रादर्शवादी प्रेम (Platonic love) की खोल चढ़ा दी गयी । शीरीं-फरहाद, लैला-मजनूँ या हीर-राँका की कथाओं में जो जन-भावना और ताजगी है वह 'एकांतवासीयोगी' (Hermit) प्रेमाल्यानक काव्यों-- 'प्रेम पथिक', 'पथिक'. प्रभावित काल्पनिक 'मिलन' ग्रादि-में नहीं है । कुछ किवयों में तो सुधारवाद के साथ-साथ वही रीतिकालीन ग्रलंकारप्रियता दिखलाई पड़ती है। इस प्रकार मर्यादा श्रौर नीतिमत्ता के प्रति सभी कवियों का जो इतना मुकाव दिखलाई पड़ता है वह सामंतवाद श्रीर राष्ट्रीय पूँजीवाद के समभौतेः की साहित्यिक श्रिमिव्यक्ति है।

इस तरह हम देखते हैं कि १९०० से १९१८ तक की कविता में श्राधुनिकता

की प्रतिष्ठा हो गयी थी, यद्यपि उसमें श्रमी सामंती श्रवशेष वने हुए थे। त्राधुनिकता की प्रधान कसौटी है बौद्धिकता, तर्क-बुद्धि ग्रौर मुक्ति की कामना। इस युग में सामंती जीवन-विधि, समाज-व्यवस्था और संस्कृति में कवियों की बहुत सी बुराइयाँ दिखलाई पड़ीं। वे उनका मुघार करना चाहते वे ग्रीर डन सामंता मान्यताय्रों का विरोध करते थे, जो व्यक्ति को वन्धनों में जरुड कर उसके व्यक्तित्व को बौना बना देती थीं । वे जीवन के प्रत्येक द्वेत्र में स्वतंत्रता के श्रिभिलापी ये, परन्तु उनके पास सामाजिक यथार्थ को पहचानने श्रौर उसकी विक्वतियों को दूर करने का कोई निटान नहीं था। अवीन के इतिहास का प्रकाश तो उनके पास था, पर उस प्रकाश में वर्तमान को देखने श्रीर पहचानने की उनमें शक्ति नहीं थी। इसके विपरीत वर्तमान से जनकर वे सुदूर अतीत के गर्भ में पतायन करके अपने मन की दुनिया का निर्माण करने तुर्ग । ऐतिहासिक श्रीर वीराणिक कविता में कल्पना का नियोजन इसी नये निर्माण के लिए ही किया गया । सामाजिक यथार्थ तो यह या कि विदेशी साम्राज्यवाद अपने हित के लिए वर्तमान भारतीय समाज की सभी बुराइयों को यथास्थित बनाये रखना चाहता था: इसीलिए वह सामंतवार का संरचण कर रहा था। ग्रातः श्चंत्रेजों को हटाये बिना न तो देश की श्रौद्योगिक उन्नति सम्भव थी, न धार्मिक-सामाजिक द्वराइयाँ ही दूर हो सकती थीं ग्रौर न लोकतांत्रिक दृष्टिकीए का ही विकास हो सकता था । किंतु यह यथार्थ कवियों की दृष्टि से श्रोफल हो गया। यद्यपि इस काल की कविता में सामाजिक भावना की श्रिभिन्यक्ति वहन श्रिधिक हुई फिर भी यह सामाजिकता एकांगी और कार्यकारण-श्रंखला के ज्ञान से शुन्य थी। इसी कारण कवियों ने गलत रास्ता ग्रापना लिया। यह सुधारवाद तव तक सफल नहीं हो सकता था जब तक कि सामाजिक टाँचे के मूल आधार में ही परिवर्तन न हो जाय । सुधारवाद समभौता करता है, क्रान्ति नहीं । फिर भी इस युग की कविता का महत्व इसलिए है कि उसमें जीवन के प्रत्येक चेत्र में चराइयों से छुटकारा पाने की कामना है। यह उस विद्रोह की भूमिका है जी ग्रागे चलकर छायावादी कविता में दिखलाई पड़ा । उपर्युक्त समभौते के कारण उस काल की कविता में जो बौद्धिकता दिखलाई पड़ती है वह वस्तुगत श्रीर स्यृल है। विद्रोह-जन्य बौदिकता आंतरिक और सूक्ष्म होती है जो वाद की छायावादी कविता में दिखलाई पड़ती है।

इस समभौते की प्रवृत्ति के कारण ही इस युग की कविता आदर्शवादी है। यह आदर्शवाद न तो विलकुल सामंतवादी आदर्शवाद है और न विलकुल पूँ जीवादी। आर्यसमाजी विचारों की तरह पुनरुत्थान युग की कविता में भी दोनों का समन्वय दिखलाई पड़ता है। सामंतवादी ख्रादर्शवाद में राजा समाज का न्त्रादर्श नेता, श्रादर्श-व्यक्ति ग्रीर ईश्वर का ग्रंश होता है। वह स्वेच्छाचारी होते हुए भी मान्य श्रौर पूज्य तथा सामंत श्रौर पुरोहित वर्ग की रज्ञा करने वाला होता है। सामंतवादी त्रादर्शवाद का नारा होता है-मर्यादा, नियमन, धार्मिकता, भाग्यवाद, ख्रौर परम्परा पालन । पूँ जीवादी ख्रादर्शवाद में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह जिस वर्ग श्रीर जाति का हो, श्रपने व्यक्तित्व की विचित्रता श्रीर बुद्धि के कारण समाज में ग्रपनी विशिष्टता प्रकट करता हुग्रा भी समाज का हित-साधक हो सकता है। इस प्रकार पूँजीवादी ख्रादर्शवाद में व्यक्तिवाद ख्रौर मानवतावाद, भौतिकता श्रीर श्रध्यात्मवाद साथ मिले रहते हैं। उसका नारा होता है:-समानता, स्वतंत्रता ख्रौर वंधुत्व । इस युग के कवि सामंती ख्रादर्शवाद के उन तत्वों को ग्रहण करते हैं जो बुद्धिसम्मत हैं ग्रीर जो ग्राधुनिक वैज्ञानिक युग में भी बने रह सकते हैं। इसीलिए वे अवतारवाद को मानते हुए भी अवतारों को महामानव या महापुरुप के रूप में ही चित्रित करते हैं, ब्रालौकिक शक्ति के रूप में नहीं। गुप्त जी वैष्णव हैं; निर्गुण ब्रह्म का विरोध करते हुए भी उन्होंने राम को ईश्वर का श्रवतार माना है। अपर युग की बौद्धिक चेतना से विवश होकर वे पंचवटी ग्रौर साकेत में राम को मानव रूप में ही चित्रित करते हैं, ग्रतिमानव या ग्रलौकिक ग्रौर सर्वशक्तिमान, सर्वद्रष्टा ग्रौर सर्वव्यापी रूप में नहीं | वे एक ग्रोर तो वर्णव्यवस्था को बनाये रखना चाहते हैं,† श्रौर दूसरी श्रोर स्वदेशी का समर्थन, उद्योग-धन्धों के विकास की कामना, समानता ग्रीर विश्ववन्धुत्व का उपदेश भी करते हैं। वर्तमान युग में उन्हें यह सम्भव नहीं दीखता, अतः वे अतीत को वापस बुलाना चाहते हैं। ‡ हरिश्रीध पर

> राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या ? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या ? तो में निरीश्वर हूँ, ईश्वर स्तमा करे, तुम न रमो तो, मन तुममें रमा करे।

साकेत-मैथिलीशरण गुप्त ।

† ब्राह्मण बढ़ावे बोघ को, चित्रय बढ़ावे शक्ति को। सब वैश्य निज वाणिज्य को, त्यों शुद्ध भी श्रनुरिक्त को।। 'भारत-भारती'—गुप्तजी।

‡ जब तक कि भारत पूर्व के पद पर न पुनरासीन हो। भारत-भारती' पृष्ठ १६१

त्रार्यसमाज का प्रभाव ग्राधिक था। ग्रातः उन्होंने भी कृप्ण को ग्रावतार नहीं, महापुरुप ग्रौर समाज-सेवी के रूप में चित्रित किया । भाग्यवाद, ग्रंधविश्वास श्रीर श्रितरायोक्ति इस काल की कविता में बहुत कम दिखलाई पड़ते हैं। उनकी जगह कर्मवाद, वीरपुजा और मानवता की चेतना अधिक दिखलाई पड्ती है। देशभक्ति की कवितायों के साथ उत्साह, उद्घोधन यौर उपदेश की स्फूट कवितायों में यह चेतना सर्वाधिक दिखाई पड़ती है। किव मनुष्य-मात्र को समान समभता श्रीर श्रञ्जत, किसान तथा शोषित-पीड़ित वर्गों के साथ श्रपनी वौद्रिक सहानुभृति प्रकट करता है। इस सहानुभृति में निम्नवर्ग से उसका तादातम्य नहीं दिखलाई पड़ता; दूरी ही दिखलाई पड़ती हैं । इसीलिए कर्म करता हुआ किसान उसे दुखी दीखता और दुख से भरे ग्राम को खर्ग समक्त कर वह लालच की दृष्टि से देखता है। अपनी आदर्शवादी मनोइति के कारण ही वह गाँवों ख्रोर उनमें रहने वालों को यथार्थ रूप में नहीं देख पाता। फिर भी उसकी दृष्टि निम्न ग्रौर उपेद्धित, ग्रमुन्दर ग्रौर ग्रमान्य की ग्रोर गयी। नारी जाति के प्रति उसका दृष्टिकोण बदला ग्रीर उपेन्निता उर्मिला को ग्रादर से याद किया गया। परकीया राधा को ब्रादर्श-प्रोमिका का रूप दिया गया ब्रीर उसके व्यक्तिगत प्रेम का उन्नयन विश्व-प्रेम में किया गया। प्रकृति को उद्दीपन के वन्धनों से निकाल कर स्वतंत्र किया गया और उसमें स्वतंत्र सींदर्य की प्रतिष्ठा की गयी।

इस युग में प्रवन्ध-काट्यों—विशेषकर बीर काट्यों-की रचना ग्रधिक हुई । रितिकालीन श्रंगार-काट्य की प्रतिक्रिया के रूप में यह प्रवृत्ति पल्लिवित हुई । परंतु इसका मनोवंज्ञानिक कारण यह था कि मध्यवर्ग विश्रिय साम्राज्यवाद को ग्रत्याचारी तथा ग्रपने नेताग्रों को ग्रादर्श बीर के रूप में स्वीकार करता था । इसकी ग्राभिट्यक्ति सीचे ढंग से न करके बीर काट्यों के कथानक का प्रतीक ग्रपनाकर की गयी । ग्रतः 'प्रियमवास' के कृष्ण, साकेत श्रीर राम-चरित-चितामणि के राम, जयद्रथ-वध के श्रर्जुन ग्रीर ग्राभिमन्यु, वीर-पंचरत के राणा प्रताप ग्रादि, मौर्यविजय के चन्द्रगुत, रंग में भंग के बीर राजपूत ये सभी समाज के कान्तिकारी ग्रीर उग्रपंथी नेताग्रों के प्रतीक हैं जो ग्रपने शार्यनेता से ग्रावतायी साम्राज्यवाद के प्रतीक रावण, कंस, जयद्रथ, मुसलमान

नर हो न निराश करो मन को !
 कुछ काम करो जुळ काम करो ॥
 श्रहा ग्राम जीवन भी क्या है !
 क्यों न इसे सब का मन चाहे!

चादशाह ग्रादि से युद्ध करते श्रीर विजय प्राप्त करते हैं। प्रेमाण्यानक काव्यों ( प्रेम-पिथक-मिलन ) का कथानक कल्पित था किंतु उनमें भी यह प्रतीक दिखलाई पड़ता है। इन काव्यों के नायक पौराणिक, ऐतिहासिक या काल्पिनक वीर पुरुप हें जो ग्रपने व्यक्तिगत शीर्य से समाज के शतुत्रों का नाश करते हैं। ग्रतः वे काव्य एक ग्रोर तो वीर-पृजा की भावना के कारण सामंती ग्रादर्श की ग्राभिव्यक्ति करते हैं ग्रौर दूसरी ग्रोर प्रतीकात्मक ढंग से साम्राज्यवाद का विरोध ग्रीर राष्ट्रीय हितों का समर्थन करने के कारण प्रजीवादी ग्रादर्शवाद का संकेत देते हैं जो व्यक्ति-वैचित्र्य तथा व्यक्तिगत वीरता को बहुत महत्व देता है।

पुनरुत्थान युग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसने ग्रागे ग्रानेवाले छायाचाद-युग के लिए भूमिका तैयार की। छायावाद-युग में सभी रीतिकालीन सामंती प्रवृत्तियों को छोड़ दिया गया श्रीर सरस, गंभीर श्रीर महान कविता की रचना होने लगी। इस मंजिल तक पहुँचने के लिए रास्ता बनाने का काम पुनरुत्थान-युग ने किया। वह काव्यात्मक प्रयोग का काल था जिसमें पुरानी भाषा, पुराने छुन्द, पुराने कान्य-विषय श्रीर रूप-विधान की छोड़कर कविता नयी दिशात्र्यां में मुद्द रही थी। नयी भाषा को माँजने-सँवारने में ही कवियों की बहुत सी शक्ति लगी । उस काल के कवियों का काम केवल कविता लिखना नहीं, हिन्दी भाषा का परिष्कार श्रौर प्रचार करना भी था: इस कारण सीधी शैली में सीधे-सादे भावों की ग्राभिव्यक्ति स्वाभाविक ही थी। ग्रार्वसमाज का प्रभाव उत्तर-भारत के मध्यवर्ग पर बहुत अधिक था, अतः उसकी खएडन-मएडन श्रीर उपदेश की पद्धति भी हिन्दी कविता में श्रपनाई गयी। सुधारवादी मनोवृत्ति के कारण भेम, सौंदर्य आदि विषयों के चित्रण में नैतिकता पर जरूरत से श्रिविक घ्यान रहता था । इन सब कारणों से इस युग की कविता वर्णनात्मक, स्थूल, उपदेशात्मक ग्रौर नीरस हो गयी। शहरी जीवन का विकास होने के कारण वह लोक-जीवन ग्रौर लोक-काव्य से भी दूर हट गयी जिससे उसमें जीवन्तता ग्रौर ताजगी नहीं ग्रा पायी। उच्चमध्यवर्ग ग्रौर सामंतवर्ग के र्समसीते के कारण व्यक्तिवाद का भी अधिक विकास नहीं हुआ जिससे कविता में व्यक्तिवैचित्र्य ग्रौर त्रचाणा-व्यंजना का चमत्कार त्रादि ग्रधिक नहीं ग्रा सका । इस तरह वह ग्रामिधा-प्रधान ग्रीर कला-विहीन ही ग्रिधिक रही । परंतु इसका ग्रर्थं यह नहीं है कि इस युग की सभी कवितायें इसी तरह की हैं। परानी शैली की कवितायें ग्रव भी लिखी जा रही थीं, परन्तु उनका विषय बदला हुत्रा था। सत्यनारायण कविरत का 'भ्रमरगीत' इसका उदाहरण है जिसमें सामयिकता पूर्णरूप से पायी जाती है। जगन्नाथदास 'रहाकर' की

मजभाषा की रचनायें भी रीतिकालीन परम्परा से कुछ भिन्न हैं। पुरानी शैली के अतिरिक्त स्वच्छन्द शैली का भी प्रारम्भ इसी युग में हो गया था श्रीर श्रीधर पाटक, मुक्तटघर पाएडेय, मैथिलीशरण गुत, रायकृष्णदास, बदरीनाथ भट्ट, पदुमलाल पुनालाल वर्ष्शी श्रादि इस धारा के प्रवर्तक थे। १९१३ में रिव्याव् को 'गीतांजिल' पर 'नोवेल' पुरस्कार मिलने से उनका श्रध्ययन, मनन श्रीर उस विचारधारा का श्रमुकरण श्रुह हो गया। श्रीधर तटक पर श्रीमेंजी काव्य का सीधा प्रभाव पड़ा था। इस तरह राष्ट्रक्तवावादी किवता का प्रारम्भ इसी युग में हो गया था जो श्रागे चलकर छायावाद के नाम से प्रसिद्ध हुई।

## विद्रोह युग

## ( छायावाद-युग )

प्रथम महायुद्ध के बीच और उसके बाद भारत की ग्रार्थिक, राजनीतिक ग्रीर सामाजिक परिस्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए । उन परिवर्तनों का प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा। हिन्दी कविता में परिवर्तन की जो किया १८७४ के बाद शुरू हुई थी वह महायुद्ध के बाद श्रपनी यात्रा की तीसरी मंजिल पर पहुँच गयी। संक्रान्ति श्रीर पुनरुत्थान के बाद इस तीसरी मंजिल पर श्राधुनिक कविता पूर्ण रूप से विद्रोही हो गयी। सामंतवाद श्रीर साम्राज्यवाद के विरुद्ध यह मध्यवर्ग च्रीर निम्नमध्यवर्ग का सम्मिलित विद्रोह था जो कविता में भी विविध रूपों में दिखलाई पड़ा । बंगाल में वहाँ की विशेष परिस्थितियों के कारण यह विद्रोह पहले हुआ । इसीलिए बँगला में यह नई कान्यधारा पहले आई जिसके प्रवर्तक ग्रीर ग्रग्रद्त रवीन्द्रनाथ ठाकुर थे। पिछले ग्रध्याय में कहा जा चुका है कि ब्रिटिश शोपण-नीति और यूरोपीय संस्कृति का प्रभाव वंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात में पहले दिखलाई पड़ा श्रीर उत्तर भारत में बाद में। कलकत्ता, बम्बई, श्रहमदाबाद श्रादि श्रोद्योगिक केन्द्र वहीं थे; दिल्ली तो १९१० में राजधानी बनी। कानपुर का श्रीचोगिक विकास भी बाद में हुआ। प्रथम महायुद्ध के समय श्रीर उसके बाद श्चंगरेजों की नीति बदली, देश का श्रीद्योगीकरण तेजी से शुरू हुश्चा श्रीर राज-नीतिक संघर्ष भी उत्तरी भारत में तीवतर हुआ। गान्धी जी के राजनीति में प्रवेश के बाद किसान ग्रान्दोलन भी शुरू हुए ग्रौर कांग्रेस का साथ सभी वर्गों के लोग देने लगे । इन सब कारणों से मध्यवर्ग की चेतना विद्रोही वन गयी । वही विद्रोहात्मक परिवर्तन हिन्दी कविता में छायावाद के रूप में दिखलाई पड़ा ।

महायुद्ध के बाद की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का विश्लेपण करने के पूर्व यह कह देना आवश्यक है कि आधुनिक हिन्दी किवता में इतनी जल्दी जल्दी परिवर्तन होने का कारण पश्चिमी वादों का अन्धानुकरण नहीं है, जैसा कुछ सिद्ध आलोचकों का मत है। उनकी इस स्थापना का कारण वह सामंती भ्रम है कि साहित्य-कला शाश्वत होते हैं और उनके मूल्यों और मानदण्ड में परिवर्तन का कारण अन्धानुकरण है। परिवर्तन और विद्रोह को उत्थान (मथम, दितीय और तृतीय उत्थान) कह कर उन आलोचकों ने अपने पूर्वग्रहवाले

पुनरुत्यानवादी दृष्टिकीण का परिचय दिया है, यथार्थवादी दृष्टिकीण का नहीं । यथार्थ का शान हो जाने पर उन्हें पता चलता कि परिवर्तन प्रकृति का ही नहीं, साहित्य का भी ख्रदल नियम है और सामंतवाद के विद्यू पूँजीवादी समाजन्यवरण की स्थापना के समय यह परिवर्तन खीर भी तीव्रगति से होना है। भारत में ख्रॅगरेंजों की साम्राज्यवादी नीति के कारण यह मामाजिक परिवर्तन बहुत धीरे धीरे हुआ। खीर पूँजीवादी क्रान्ति पृरी तरह नहीं हो सकी जिससे आलोचकों का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। ख्रमर गया भी तो वे उसका वैद्यानिक विश्लेषण करके कार्य-कारण की शृंखला का पना नहीं लगा सके। इसीने परिवर्तन की यह मन्दगति भी उन्हें बहुत तीव छीर छोशेयरकर मालूम पट्टी। वस्तुतः उनके ध्यान में यह वात नहीं खायी कि आधुनिक हिन्दी कविता पूँजीवाद खीर राष्ट्रीयना की क्षिता है जो संकान्ति-युग (भारतेन्द्र युग) में खंकुरित, पुनरुत्थान-युग (द्विवेदी युग) में पल्लिवत छीर विद्रोह-युग ( छायावाद-युग) में पुण्यत-फलित हुई।

श्राधिनक कविता का विकास भारत में टरा तरह सीचे दंग से नहीं हुआ नेसे यूरीप में हुआ था। यूरीप में आधुनिक साहित्य का प्रारम्भ पन्द्रहवीं शताब्दी में हुआ और अठारहवीं शताब्दी में औद्योगिक क्रान्ति के बाद वह अपने क्रान्तिकारी रूप की प्राप्त कर सकी। प्रनदत्थान (रेनेसाँ) के बाद से यूरीन में जो सांस्कृतिक परिवर्तन हुए उनके मूल में वहाँ होने वाले ग्रार्थिक परिवर्तन थे । हमारे देश में ठीक इसकी उल्टी बात हुई। भक्तिकाल में पुनस्तथान की जो लहर उठी थी वह तत्कालीन आर्थिक स्थिति की मुददता और सांत्कृतिक अन्तराव-लम्बन के कारण थी। बाद में श्रॅगरेजों के साम्राज्यवादी श्रीर श्राधिक ब्राक्रमण के कारण पुनन्तथान की प्रदृत्ति दव गयी ब्यौर हासोन्सुख सामंतवादी संस्कृति का प्रभाव कविता पर पडा। १८५७ के बाद फिर नई परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं जिनके कारण राष्ट्रीयता और पुनरुत्थान का नये ढंग से प्रारम्भ हुआ। यहीं से कविता में त्राधुनिकता की प्रवृत्ति दिखलाई पड्ने लगी जो उत्तरोत्तर बढ़ती गयी । किन परिस्थितियों में आधुनिक विचारों का विकास हुआ और कविता पर उनका क्या प्रभाव पड़ा, इस पर विछत्ते ग्रध्याय में विचार किया जा चुका है। इस तमाम विश्लेपण का निष्कर्ष यह निकलता है कि ग्राधनिक कविता गत्यात्मक है। वह सामंतवाद श्रौर साम्राज्यवाद के विरुद्ध उच्चमध्यवर्ग श्रौर निम्नमध्यवर्ग के संवर्ष और विद्रोह की विभिन्न मंजिलों पर विभिन्न रूपों में दिखलाई पड़ती है। उसमें गुरू से ग्रन्त तक एक सिलसिला ग्रौर सम्बन्ध है। इसीलिए छापावाद युग को समभते के लिए इतना ही ग्रावश्यक नहीं है कि उस युग. (१९१८-१९३९) की परिस्थितियों को समका जाय वल्कि यह भी

श्रादर्यक है कि उसके पूर्ववर्ती युगों की परिस्थितियों श्रीर कविता के बीच उसके सम्बन्ध-सूत्र का पता लगाया जाय श्रीर एस प्रकार श्राधुनिक कविता के गत्यात्मक रूप को देखा जाय।

पिछले ग्रध्याय में कहा जा चुका है कि १८४७ के बाद ग्रॅंग्रेजों ने हिन्दुस्तान में शोपण की नई नीति निकाली। यह वैंक पूँजी द्वारा शोपण की नीति थी। १९१४ के बाद यह शोपण श्रौर भी तीव हुश्रा किन्तु साथ ही भारतीय उचीनधन्यों का विकास भी तुत्रा, यद्यपि यह विकास ग्रन्य देशों के मुकावले में नहीं के बराबर हैं। जो कुछ विकास हुन्ना वह भी ग्रेंब्रेज पूँजीपतियों के तीव-विरोध के वादजूद हुआ। यह विकास चौमुखी नहीं, एकांगी था। छोटे उचोगधन्धों, वैसे स्ती कपरे, सीमेन्ट, दियासलाई ब्रादि का ती विकास हुब्रा किन्तु बहे-बहे उद्योगधन्यों जैसे दरपात या लोहे के बहे-बहे कारखाने खोलने की तरफ बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया । लटाई के जमाने में मजबूर होकर श्रंभेजों को श्रीचोगिक विकास में सहायता करनी पड़ी। उनका स्वार्थ यह था कि वे हिन्दुस्तान के वाजार को अन्य पूँजीवादी देशों का गोदाम नहीं वनने देना चारते थे । १९१८ में भाष्टेग्यू-चेग्स फीर्ड-रिपोर्ट में यह स्पष्ट कहा गया था कि ''ग्रार्थिक ग्राँर सैनिक दोनों ही टिएयों से साम्राज्यवादी हितों की यही मौग है कि ग्रव ग्रागे से हिन्दुस्तान के प्राकृतिक साधन श्रीर श्रव्छी तरह काम में लाये जायँ। हिन्दुस्तान का श्रीधोगीकरण होने पर साम्राज्य की ताकत श्रीर कितनी चढ़ जायगी, इम अभी इसका हिसाब नहीं लगा सकते।" (पृष्ठ २६७ । इस नीति-परिवर्तन का मुख्य कारण युद्धजन्य परिस्थितियाँ थीं । त्र्यंग्रेज महत्त्वपूर्ण सैनिक त्रावश्यकतात्रों के लिये हिन्दुस्तान में कारखाने खोलना चाहते थे क्योंकि लड़ाई के कारण बाहर से माल का ज्याना वन्द हो गया था। 🕸 दूसरा कारण यह था कि विदेशी व्यापारी हिन्दुस्तान के बाजार में ब्रिटिश एकाधिकार को खतरा पैदाकर रहे थे । उधर लड़ाई के कारण ऋँग्रेजों की श्रीचोगिक हालत खराव हो रही थी। वे लड़ाई के बाद, हिन्दुस्तान को दूसरे देशों के माल का गोदाम नहीं बनने देना

( मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट-१९१८ )

क "हो सकता है कि कुछ समय के लिये समुद्र का मार्ग बन्द हो जाय। ऐसा होने पर पूर्वी युद्ध-भूमि की देखभाल करने के लिये हमें हिन्दुस्तान को गोला-वारूद का केन्द्र बनाना होगा। आजकल औद्योगिक दृष्टि से बढ़े हुये हर देश की पैदावार लड़ाई के सामान से मिलती जुलती है। उसकी किस्म बहुत कुछ एक सी होती है, हालाँकि तादाद में फर्क होता है। इसलिये हिन्दुस्तान के प्राकृतिक साधनों का विकास करना एक सैनिक आवश्यकता सा बन जाता है।"

चाहते ये ख्रतः उन्होंने विदेशी माल पर चुंगी लगा ही । १९१७ में स्ती थानों पर चुंगी बढ़ाकर ७१ फी सदी ख्रीर १९२१ में ११ फी सदी कर दी गयी। १९२५ में भारत में बने स्ती कपढ़ें पर लगा हुखा कर भी हटा दिया गया। उसी तरह १९२१-२२ में सभी विदेशी माल पर १५ फी सदी चुंगी लगा ही गई। १९२४ में लोहे ख्रीर इस्पात के ख्रायात पर ३५ फी सदी चुंगी लगाकर इस उद्योग को संरक्षण दिया गया। इस संरक्षण-नीति में ख्राँगेजों को भीतरी चाल यह थी कि ये पूँजीपतिवर्ग को ख्रपने साथ रखना चाहते थे। साथ ही देशी उद्योगों का विकास होने से ख्राँगेजों को उतना खतरा नहीं या जितना हिन्हुस्तान के ख्रन्य पूँजीवादी देशों का बाजार वन जाने से।

श्रातः श्रापने स्वार्थ की दृष्टि से ही श्राप्रेजों ने युद्धकाल में भारतीय उद्योग-धन्धों को प्रोत्ताहित करने का वादा किया श्रीर युद्ध के बाद १९२५ तक उस नीति के श्रनुसार काम भी करते रहे। इससे दिन्दुन्तान के उद्योगपितयों को यह श्राशा वैध गयी कि श्रव सरकार देश के उद्योग-धन्धों का विकास करेगी। इसीके फलस्यरूप कांग्रेस के भीतर १९२३ में स्वराज्य-पार्टी का जन्म हुश्रा था जो कौन्तिलों के भीतर युसकर सम्मानपूर्ण सहयोग करने की वात करती थी। इस नीति के फलस्वरूप जो कुछ औद्योगिक उन्नति हुई उसके महत्व को नहीं भुलाया जा सकता। १९१५ से १९२३ के बीच उद्योग में काम करने वाले मजदूरों की संख्या २१ लाख थी जो १९२१ में इन उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या २१ लाख थी जो १९२१ में बढ़कर २६ लाख हो गयी। १९१८ में कोयले की पैदावार ४५ करोड़ ६२ लाख मन थी; १९३४ में वह बढ़कर ६१ करोड़ ६० लाख मन हो गयी। इस्पात का उत्पादन लड़ाई के थीड़े ही वर्ष पहले ग्रुरू हुश्रा था, १९३४–३५ में उसका उत्पादन लड़ाई करोड़ मन हुश्रा। खेती की जमीन श्रीर फसलों की पैदावार में भी श्रावादी के मुकाबले में छुछ वृद्धि ही हुई। १ श्री० टामस के श्रनुसार १६०० से १९३० के बीच हिन्दुस्तान

| \$6 | हिन्दुस्तान | में | श्रावादी | श्रीर | पैदावार | के | <b>छाँकड़े</b> |  |
|-----|-------------|-----|----------|-------|---------|----|----------------|--|
|-----|-------------|-----|----------|-------|---------|----|----------------|--|

|                                            | श्राबादी           | सभी फसर्ले | उद्योग-धन्धे       |
|--------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|
| १९१०११ से<br>१९१४१४ तक का ग्रीसत<br>१९३२३३ | १० <i>०</i><br>११७ | १००<br>१२७ | १००<br>१५ <b>६</b> |

( राधाकमलं मुखर्जा-वालीस करोड़ आवादी की अन्न योजना-१४ १७-२७ )

के श्रन्न श्रीर करचे माल की पैदावार करीब तीस की सदी बड़ी श्रीर उद्योग-धन्धों का उत्पादन करीब १८९ की सदी बड़ा। १९२८ में उद्योग-धन्धों की पैदावार यदि १०० थी तो १९३४-३५ में वह बढ़कर १४४ हो गयी; यानी छ; साल में ४४ की सदी बढ़ती हुई। १९१३ में भारत में मिलों का बना हुश्रा जितना माल इस्तेमाल किया जाता था उसका तीन चौथाई माग विदेशों से आता था, पर १९३२-३३ में इसका उल्टा हो गया श्रर्थात् तीन चौथाई माल हिन्दुस्तान में ही तैयार किया जाने लगा। उसी तरह १९२७-२८ में हिन्दुस्तान श्रपने कुल खर्च का ३० की सदी ही लोहा पैदा करता था पर १९३२-३३ में ७२ की सदी पैदा करने लगा। १९०० के श्रासपास मारत में श्रिधकांश सीमेन्ट, चीनी, दियासलाई श्रादि चीजें बाहर से मँगाई जाती थीं; १९४० के श्रासपास श्रपने खर्च के लिए इन सभी चीजों की माँग हिन्दुस्तान खुद पूरी करने लगा।

उपर्युक्त त्रांकडों से यही निष्कर्ष निकलता है कि १९०० से १६३५ के बीच हिन्दुस्तान श्रौद्योगिक विकास के रास्ते में बढ़ने लगा यद्यपि उसकी गति श्रन्य देशों के मुकाबले में बहुत मन्द थी। इसका कारण यह था कि ग्रंगरेज वहाँ पर वहें उद्योग-धन्धों के विकास को जानवृक्त कर रोकते रहे श्रीर उन्हीं उद्योगों को श्रिधिक प्रोत्साहित करते रहे जिनमें ब्रिटिश पूँजी लगी थी। महायुद्ध के वाद श्रपने स्वार्थ श्रीर भारतीयों को भुलावा देकर लड़ाई में भदद लेने की दृष्टि से उन्होंने जो नीति बदली थी वह फिर १९२४ के बाद अपने नग्न रूप में सामने त्राने लगी। १९१८ के भारतीय त्रौद्योगिक कमीशन ने जो शिफारिसें की थीं उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। उद्योग-धन्धों का केन्द्रीय-विभाग न खोलकर कर प्रान्तीय सरकारों के ऊपर उनके विकास की जिम्मेदारी छोड़ दी गयी जो धन के अभाव में कुछ भी नहीं कर सकती थीं। १९२४ में लोहे-इस्पात की तरह अन्य उद्योगों के संरक्षण के लिए भी दरख्वास्तें दी गयीं पर वे नामंजर कर दी गयीं । किन्तु दियासलाई के उद्योग का संरक्षण इसलिये किया गया कि उसमें विदेशी पूँजी लगी थी। १९२७ में सभी विदेशी त्रायात पर चुंगी कम कर दी गई। लोहा-इस्पात को मिलनेवाली सहायता वन्द कर दी गई श्रीर ब्रिटिश माल के श्रायात पर लगने वाली चुंगी में खास रियायत करने का सिद्धान्त स्वीकार किया गया। १९३२ में इसी वात को लेकर श्रोटावा का समभौता हुन्ना जो देश भर के विरोध के वावजूद हिन्दुस्तान पर लाद दिया गया। इस तरह रियायती चुंगी के जरिये विलायती उद्योग-धन्धों की सहायता की गई। साथ ही भारतीय उद्योग-धन्धों के विकास में चुंगी द्वारा जो सहायता

मिली थी उससे भी भारत में पूँजी लगानेवाले विदेशी पूँजीवितयों का ही लाम हुआ। उन्होंने देग्या कि लहाई के बाद हिन्दुस्तानी उद्योगों में पूँजी लगाने से बहुत फायदा हो रहा था, अतः वहाँ की बदी-बदी एकाधिकारी संस्थाओं ने यहाँ अपनी शास्त्रायें गोल दीं। ये शास्त्रायें ही हिन्दुस्तान के श्रीशोगिक विकास के लिये भारी सतरा बन गईं। लड़ाई के बाद हिन्दुस्तान में लगने वाली विलायती पूँजी बराबर ही बढ़ती गई जो १९२२ में ३ करोड़ ६० लास पींड थी।

इस तरह १९२०--२१ के बाद से हिन्दुस्तानी उद्योगों की किर तबाही शुरू हुई । लड़ाई के बाद थोड़ी सी खुशहाली में हिन्दुस्तानी रोजगारियों की जो कम्पनियाँ बनी थीं, सरकार की मुद्रापरिवर्तन की नीति के कारण वे तबाह हो गरें। इस तरह यह स्वष्ट है कि विश्वन्यापी श्रर्थ-संकट के, जी १९२८ के बाद शुरू हुआ, कई वर्ष पहले ही हिन्दुस्तान श्रीवीमिक विकास के रास्ते में आगे नहीं बढ़ा, पीछे ही हटा । बहुत सी हिन्दुस्तानी कम्पनियों की भी विलायती उद्योग-पतियों से पूँजी उधार लेनी पड़ी । इस तरह लड़ाई के बाद देश में बैंकपूँजी का जो फन्टा कुछ दीला पड़ गया था, चह फिर फसने लगा। रुपये का मूल्य गिर जाने से हिन्दुस्तानी उत्पादकों श्रीर खेती से गुजर करने वालों को गहरा धक्का लगा । इसी समय रिजर्ववेंक की स्थापना करके देश के आर्थिक नियंत्रण को अंग्रेजों ने हमेशा के लिए अपने हाथ में कर लिया और तभी विश्वव्यापी त्रार्थिक संकट का दौर शुरू हुत्रा। खेती की पैदावार ग्रौर कच्चे माल की कीमत त्राधी हो गई जिससे हिन्दुस्तान की 🖚 की सदी त्रावादी तवाह हो गई । किन्तु इस हालत में भी बिटेन का खिराज, कर्ज ग्रीर घरेलू हिसाब का खुड, जो भाव गिरने के कारण दुगुना हो गया या, कम नहीं किया गया। ब्रिटेन उसे बराबर वराल करता रहा। १९३१ से १९४० के बीच ३ ग्रारव २१ करोड़ ३३ लाख रुपये का सोना जो भारतीय किसानों श्रीर गरीवों की गाढ़ी कमाई से बचाया हुआ खजाने में जमा था, बाहर मेजा गया। इससे जहाँ एक श्रोर हिन्दुस्तान की गरीनी बढ़ती गई वहाँ दूसरी श्रोर ब्रिटेन मालामाल बनता गया । अ

क्यर के तमाम विवेचन से यह स्पष्ट है कि अंग्रे जो के सम्पर्क से हिन्दुस्तान की पुरानी सामन्ती आर्थिक व्यवस्था ट्रटी और श्रीद्योगिक विकास हुआ किन्तु अंग्रे जों ने वरावर उस विकास को रोकने की पूरी कोशिश की ।

क्ष्में क आफ इन्टर नेशनल सेटिलमेन्ट्स की रिपोर्ट के अनुसार १९३२ में इंगलैंड के पास ३ अरच २ करोड़ १० लाख फ्रॉक (स्विटजरलैएड का सोने का सिक्का ) का सोना था। १९३६ के अन्त में वह ७ अरच ९१ करोड़ १० लाख का हो गया। ( 'आज का भारत', रजनीपामदत्त पृष्ठ १४३ )।

१८०० ई० तक भारतीय त्रार्थिक व्यवस्था त्रात्म-निर्भर गाँवों के ऊपर त्राधारित थी तथा उत्पादन श्रौर वितरण के तरीके वैसे ही थे जैसे श्रीद्योगिक क्रांति के पहले यूरोप में थे । किन्तु १८०० से १९४० तक के करीब १५० वर्षों के लम्बे काल में भी यहाँ उस तरह की श्रीद्योगिक क्रान्ति, जैसी श्रेट-ब्रिटेन में हुई थी, नहीं हो सकी । फिर भी ग्रांशिक रूप से यहाँ ग्रौद्योगिक विकास ग्रवश्य हुत्रा ग्रौर हिन्दुस्तान एक व्यापारिक देश माना जाने लगा। पहली लड़ाई के बाद थोड़ा बहुत ग्रौद्योगिक विकास जरूर हुन्न्या किन्तु हिन्दुस्तान ग्रव भी एक खेतिहर देश बना रहा । मर्दुमशुमारी के अनुसार तो उद्योगधंधों में काम करने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई। नये ढंग की मशीनों तथा मन्दी के कारण मजदूरों की संख्या १६११ के बाद घटती ही गई जिससे वेकारी बहुत बड़ी श्रौर खेती पर भार बढ़ता गया। इस प्रकार दूसरे महायुद्ध के पहले देश का श्रीचोगीकरण तो कम, श्रनुचोगीकरण श्रधिक हुत्रा। खेती के साथ लगे-लिपटे उद्योगधंधों का ऋधिकाधिक सर्वनाश हो जाने से ऋौर उनके ऋतुपात में ऋघिक यांत्रिक उद्योगधंधों का विकास न होने से मजदूरों की संख्या कम हुई श्रीर खेती की जमीन पर ज्यादा लोग निर्भर हो गये। अ भारत के श्रीद्योगी-करण की मन्दगति का कारण यह है कि ब्रिटिश शासन के कारण खेतिहर जनता बिल्कल गरीव होती गई । हिन्दुस्तानी उद्योगधन्धों के माल के खपत के लिये यह गरीत्री बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करती है ऋौर इस गरीत्री का कारण है हिन्दुस्तान का ब्रिटिश बैङ्कपूँजी के नागपाश में जकड़ जाना। यद्यपि १९२६ के बाद हिन्द्स्तान में ब्रिटिश पूँजी कम होती गई किन्तु अंग्रेजों का शोपण कार्य बैंकपूँजी द्वारा निरन्तर बढ़ता गया । बैङ्क, व्यापार, बीमा, एक्सचेन्ज, जहाज, रेल, चाय, काफी, रसर, जूट ग्रादि उद्योगों में ब्रिटिश पूँजी ही ग्रपना एकाधिकार

श्री से बड़े बड़े श्रीचोगिक केन्द्र जरूर हैं लेकिन दस्तकारी से जितने लोगों की रोजी चलती थी, कारखानों से इतने श्रिधिक लोगों की रोजी नहीं चलती। देश के प्रति वर्ष के श्रायात से निर्यात कम है। श्रनुपात में जरूर फर्क पड़ रहा है, फिर भी हिन्दुस्तान के श्रार्थिक जीवन की विशेषता श्रभी यही है कि वह कञ्चा माल बाहर भेजता श्रीर तैयार माल विदेशों से मँगाता है। हिन्दुस्तान के लोगों का रहन-सहन बहुत नीचा है फिर भी उसके कारखानों में श्रपने देश की खपत के लायक तो पूरा उतना भी माल नहीं तैयार होता जितना सौ साल पहले तैयार होता था।

(डी॰ एच॰ वकनन, हिन्दुस्तान में पूँजीवादी कारवार की उन्नति— प्रकाशन१९३४, पृष्ठ ४५१ )। जमाये रही । जहाँ हिन्दुस्तानी पूँजी लगी वहाँ भी ब्रिटिश पूँजी ही मैनेजिंग एजेन्सी के जिर्चे अपना नियंत्रण बनाये रही ।

इस तरह हिन्द्रस्तान में मन्द्रगति से ही सही, जी कुछ ग्रींद्योगिक विकास हुआ उससे भारतीय पूँजीवाद की जर्दे जम गई। किन्तु दूसरी तरफ खंबे जो ने श्रपने नये शोपण के नये तरीकों द्वारा हिन्दुस्तान की जनता की श्रीर भी गरीव ग्रौर खेनी पर निर्भर रहनेवाला बना दिया । इसका परिणाम यह हुत्रा कि देश में साम्राज्यवादी पूँजीवाद के विरुद्ध भारतीय जनता का संवर्ष श्रीर भी तीव हुत्रा जिसमें पूँजीपतिवर्ग, मध्यवर्ग ग्रौर निम्नमध्यमवर्ग, सबने भाग लिया । लडाई के बाद कुछ दिनों तक तो भारतीय पूँजीवाद श्रंग्रेजों का साथ देता रहा जिसके फलस्वरूप गांधी जी का राजनीति यांदोलन १९२१ में यसफल हुआ और स्वराज्य पार्टी का—जो पूँजीपतिवर्ग की प्रतिनिधि थी—जन्म हुआ ~ किन्तु बाद में पूँजीपतिवर्ग भी साम्राज्यवाद का कहर विरोधी हो गया। इन सव परिस्थितियों की मध्यवर्ग पर दो तरह की प्रतिक्रिया हुई-पहली यह कि साम्राज्यवाद श्रीर सामन्तवाद के विरुद्ध विद्रोह की भावना श्रीर भी वढ़ गई; दुसरी यह कि राजनीतिक और आर्थिक चेत्र में असफलताओं के कारण वेबसी और निराशा की भावना भी फैली। साहित्य पर भी ये प्रभाव दो प्रवृत्तियों के रूप में दिखलाई पडते हैं-१. विद्रोह ग्रीर विकास की प्रवृत्ति-२. निराशा ग्रीर हास की प्रवृत्ति । इस सम्बन्ध में श्रागे विचार किया जायगा ।

इन श्राधिक परिस्थितियों का प्रभाव देश की सांस्कृतिक चेतना पर पड़ा। राजनीति, समाज ग्रीर साहित्य, सब में एक नबीन दिशा में चलने की प्रवृत्ति दिखलाई पड़ी। बरतुतः दो महायुद्धों के बीच का काल ही सच्चे ग्रर्थ में भारतीय पुनरत्थान (रेनेसाँ) ग्रीर बिद्रोह का काल है क्योंकि इस ग्रवि के बीच जीवन के सभी चेत्रों में सामंती बन्धनों से मुक्ति मिली, भारतीय दर्शन श्रीर संस्कृति का नबीन विज्ञान के श्रालोक में पुनर्मूल्यांकन किया गया ग्रीर साम्राज्यवाद के विरुद्ध खुलकर ग्रीर सिक्रय रूप से बिद्रोह किया गया। ग्राधिक ग्राधार में परिवर्तन का सबसे सीधा प्रभाव राजनीति पर पड़ा ग्रार गानधीजी का मध्यवर्गीय बिद्रोही नेतृत्व सामने ग्राया जिसमें गोखले की समभौतावादी ग्रीर उदार चेतना ग्रीर तिलक की उग्र बिद्रोही ग्रीर सांस्कृतिक चेतना होनों ही का समन्त्रय किया गया था। इसी कारण राजनीति में इस युग को गानधी-युग कहा जाता है। १९१८ से १९३९ तक की राजनीतिक प्रगति के इतिहास पर एक नजर हाल लेने पर यह बात स्पष्ट हो जायगी।

पिछ्लो ग्रथ्यान में कहा जा चुका हैं कि लार्ड हार्डिझ ने जान-व्रमकर

उदारपंथी नीति अपनाई थी और भारतीयों को विश्वास दिलाया था कि युद्ध के वाद उनकी राजनीतिक ग्रौर ग्रौद्योगिक विकास की ग्राकांदायें पूरी की जायँगी। भारतीयों ने इसी विश्वास पर युद्धकाल में न केवल कोई गड़बड़ी नहीं की, विलक युद्ध में छोगरेजों की हर तरह सहायता भी की । सिर्फ बंगाल छीर पंजाब में सरकार विरोधी कार्रवाइयाँ हुई ; किन्तु देश के सामान्य वातावरण पर उनका कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ा श्रीर हिन्दुस्तान धन श्रीर जन से युद्ध में ब्रिटिश सरकार की मदद करता रहा। किन्तु युद्ध समात होते ही भारतीयों की आशा पर पानी फिरने लगा । १९१७ में भारत मंत्री माँटेग्यू ने पार्लामेयट में घोपणा की कि भार गियों की स्वशासन की इच्छायें पूरी की जायँगी। उसी वर्ष वे स्वयं भारतीय हिथति का अध्ययन करने आये तो देश भर में प्रसन्नता प्रकट की गयी ग्रौर श्रीमती वेसेएट तथा तिलक ने उनसे मुलाकात करके उन्हें कांग्रेस के श्रिधिवेशन में अतिथि के रूप में बुलाया । नौकरशाही को यह बात पसन्द नहीं त्र्यायी । यह युद्ध के बाद की बदली हुई परिस्थिति में स्वयं बदलने की तैयार नहीं थी। युद्ध के बाद अमेरिका ने फिलीपाइन्स को स्वतंत्रता दे दी किन्तु श्रंगरेज भारत के मामले में ऐसा साहसर्ग्ण कदम उठाने को तैयार नहीं थे। परिगामस्वरूप माँटेग्यू-चेम्सकोर्ड रिपोर्ट १९१८ में सामने ग्रायी जिसका भारत के सभी लोगों ने एक स्वर से विरोध किया। सिर्फ उदारपंथी नेता छों की यह राय थी कि जो कुछ मिल जाय उसे स्वीकार कर लेना चाहिये। इसीलिए वे कांग्रेस से ग्रालग हो गये ग्रौर वम्बई में 'लिवरल फेडरेशन' नाम से एक ग्रालग संस्था बनाई गयी। इसी समय गान्धी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया । इसके पहले वं श्रफ्रीका में भारतीयों के हितों की रचा के लिए सत्याप्रह के ब्रस्त का प्रयोग कर चुके थे ब्रीर गोखले की सलाह पर भारत में ब्राये थे। यहाँ भी उन्होंने चम्पारन श्रीर खेड़ा के किसानों के लिए सरकार से संवर्ष किया था श्रौर उन्हें सफलता भी मिली थी। १९१८ में उन्होंने श्रहमदाबाद की मिलों के मजदूरों की हड़ताल भी कराई थी और अनशन का अस्त्रप्रयोग करके सफलता प्राप्त की थी। इस तमाम अनुभवों का उपयोग उन्होंने आगे चलकर ग्रांगरेजों के साथ होनेवाले संघर्ष में किया।

सन् १९१९ में पार्लियामेन्ट ने भारतीय शासन-विधान में सुधार का कान्त पास किया जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार के अधिकारों में कोई हेरफेर नहीं किया गया था। जनता को केवल धारा-सभा में चुनाव द्वारा अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिला था, पर उन प्रतिनिधियों को कोई अधिकार नहीं मिला। अंगरेज एक हाथ से ये दिखाक अधिकार दे रहे थे तो दूसरे हाथ से

किंगिनल ला अमेग्डमेयड ऐक्ट (रील्ट ऐक्ट-१९१९) द्वारा मारतीय जनता की स्वतंत्रता के अधिकार छीन भी रहे थे। उनके युदकालीन वार्डी श्रीर मधार-फानून की श्रोट में उनका जो पृण्यित स्वार्थ छिपा या वह इस नये रीलट-ऐक्ट के रूप में देश के सामने श्रा गया । युद्धकाल में श्रीमती बैतेएट ने जी होमरुन भारीहरून किया या उत्तरी देशा की राष्ट्रीय चेतना बहुत जापत है। गयी थी। लटाई खतम होने पर जो भारतीय सैतिक विदेशों से लीटे ये, उन्होंने श्रपने श्रनुभवों से देश की राष्टीय चेतना को श्रीर भी जावन किया। उन्होंने श्रन्य देशों के किसानों की मुल-सम्पत्ति, उनकी लीकतांत्रिक शासन-व्यवस्था, तुकीं की बीरता, खादि बातें मुनाईं तो भारतीयों की ख्रपनी हीन दशा का ख्याल हुआ। उधर श्ररव के खलीना के विकद्व श्रंगरेज लट्ट से बे जिससे भारतीय मुसलमान पहले से ही। अंगरेजों के विरोधी हो गये थे । मॉर्टिग्यू-चेन्सनोर्ट, सुपार से भाग्नीयों की नन्तोप नहीं ही सकता था। उन्होंने तो स्त्रशासन की ग्राशा कर रखी थी। ग्रतः ग्रंगरेजी के प्रति उनका ग्रसन्तीय ग्रीर भी बह गया श्रीर तभी रीलट ऐक्ट भी पास हो गया जिसने जले पर नमक का काम किया। भारतवासियों के मन में बहुत दिनों की देशी हुई श्रासन्तीय श्रीर दिद्रीह की भावना एकाएक ग्राम की तरह मभक उठी। महात्मा गान्धी ने देश की सलाह दी कि शैलट कानून की शान्तिमय दंग से तीज़ जाय। उन्होंने सत्याप्रह प्रारम्भ कर दिया किन्तु लोगों ने ग्रामी ग्राहिसा के मर्स को नहीं समका था इसलिए कई जगह दंगे भी हो गये जिनमें यूरोपियनी की इत्यार्थे हुई । फलस्वरूप गान्धी जी ने सत्याग्रह स्थगित कर दिया । किन्तु पंजान में सरकार संबन्त हो गयी थी. उसने घोर दमन द्वारा जनता की दवाने की नीति श्रपनाई । श्रमृतसर के जलियानवाला बाग में जनरल डायर से बहुत बड़ी सभा पर गोलियाँ चलवा दी जिससे कई सी व्यक्ति मरे और हजारी वायल हए। इस एक घटना ने सारे देश में इतनी श्रधिक हलचल मचा दी जितनी इसके पहले श्रीर किसी यटना से नहीं मची थी। श्रंगरेजों के प्रति जो रहा-सहा विश्वास था वह भी उठ गया । एक तरफ तो भारतमंत्री मांटेग्यू ने वारसेलीज की सिन्ब में भारतीय प्रतिनिधि भी बुलाने का ढोंग किया, दूसरी श्रोर उसी समय जलियान-वाला बाग में निहरये-निरीह भारतीयों पर गोलियों की वर्षा की गयी। एक तरफ शासन सुधार का टोंग, दूसरी तरफ घोर दमन । हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख सब ने एक स्वर से श्रंगरेजों की इस नीति का विरोध किया । इसी समय (१९२० में ) तिलक का देहावसान हो गया श्रीर कांग्रेस का नेतृत्व पूर्ण रूप से गान्धी जी. के द्वाय में श्रा गया। १६२० में कलकत्ते में कांग्रेस का विशेषः श्रधिवेशन

हुग्रा जिसमें पंजाव-हत्याकाण्ड श्रीर खिलाफत को लेकर सत्याग्रह श्रान्दोलन प्रारम्भ करने का निरुचय किया गया।

इस प्रकार १९१८--२० के वर्ष भारतीय राजनीति में युगान्तर के वर्ष हैं। महायुद्ध की समाप्ति, वारसेलीज की सन्धि, मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड-सुधार, सत्याग्रह, पंजान हत्याकाएड, खिलाफत-ग्रान्दोलन, तिलक की मृत्यु ग्रौर गान्धी जी का कांग्रेस पर प्रभुत्व, ग्रसहयोग ग्रान्दोलन का प्रारम्भ, ये सब महत्वपूर्ण घटनायें इसी काल में हुई जिन्होंने भारतीय मध्यवर्ग की चेतना को विलक्कल बदल दिया। यह परिवर्तन चिद्रोहपूर्ण था । गान्धी जी के सिद्धान्तों श्रीर उपदेशों से मध्य-वर्ग को यह विश्वास हो गया कि श्रंगरेजों की भौतिक शक्ति का सामना करने के लिए भारतीयों के पास अपनी आत्मिक शक्ति के सिवा और कोई रास्ता नहीं है श्रीर यह श्रस्त्र श्रमीय भी है। इस तरह तिलक ने राजनीति में जिस धार्मिकता को स्थान दिया था उसने ग्राप्य श्राप्यात्मिकता का रूप ग्रहण किया ग्रीर उनके विद्रोह का जो चीगा स्रोत था वही ग्रव ग्रत्यन्त वेगवती धाग की तरह सत्याग्रह, खिलाफत ग्रीर ग्रसहयोग के ग्रान्दोलनों के रूप में वह निकला। यह विद्रोह की भावना मुलतः उठते हुए पूँजीवाद की थी जो सामन्तवाद ग्रौर साम्राज्यवाद का विरोधी था। गान्धी जी वैश्य थे ऋौर इस कारण भी पूँजी-पति वर्ग ने उनका जितना साथ दिया उतना इसके पहले तिलक या गोखले का नहीं दिया था। क्ष गान्धी जी का प्रभाव पूँ जीपति-वर्ग ही नहीं, मध्यवर्ग के नौकरी

<sup>\*&</sup>quot;He had other qualifications for leadership which were not immediately apparent, but were to make him the greatest force in Indian politics for over a decade. His lowly Bania caste saved him from the Brahmin's inhibitions, and brought him many supporters amongst the businessmen and shopkeepers. These had received little encouragement from the older politicians; who were drawn from the professions and from higher castes. He co-operated easily with the wealthy commercial elements, then joining the nationalist movement, and gained humbler supporters in every market town."

<sup>[</sup> Thompson and Garratt—British Rule In India Page-606 ]

पेशा लोगो, वृत्यानदारी छादि छीर निम्न मन्यार्ग के किसानी पर भी घट्टत परा वयेकि इन्होंने छाल्यात्मिक शक्ति भी जामन एर जनना के मन की भव की भावना को निकास बाहर किया। इस प्रकार सामंत्रवाद छीर मासाह्यवाद के विका पर सामान्य जनना का राष्ट्रीय विद्रोह था जिसका नेतृत्व मध्यवर्ग ने किया। यदि इस येश में विदेशी शासन न होना छीर प्रजीवाद का स्वाभाविक विकास हुआ होता ने सम्मयनः सामायर्ग के विकद होने चाले संवर्ष का नेतृत्व प्रजीवाद करता। छीर तब साहित्य में भी का उल्लामन नहीं दिखलाई पद्धी जो छावाबाद में दिखलाई पहनी हैं। तब स्वस्कृत्यताबाद [रोमान्दिक्यम] का विकास वहीं भी उसी नक्षेत्र होना जैसे यूनेप में हुआ था। साम्राज्यवादी पंज में जनकी राज्ये के कारण ही हमारी राजनीति छीर साहित्य, दीनों में ही वे तमाम विद्रोधी बात दिखलाई पद्मी हैं जिन्हें लेकर दीनों स्वेत्रों में विचार-संवर्ष होते छात्र में हुआ थान भी हो रहे हैं।

कलकत्ते के कांग्रेट-श्राधिवेशन में मालवीय जी, श्रीमती वेसेएट, विशिनचन्द्र पाल ग्रीर मुरेन्द्रनाथ वनजों जैसे उदारपंथी नेताग्री ने गान्धी की की ग्रसहसीग-भीति का निरीप किया था। बाद में नागपुर में जब बद प्रस्ताय स्वीहत कर लिया गया तो वेतेएट श्रीर पाल कांग्रेस ने अलग होकर लिवन्ल-दल में शामिल हो गये। इस भीच गान्धी जी ने देश भर में भ्रमण किया और जगह-जगह श्रपने सिद्धान्ती को सनभाया । उन्होंने तरकार से असहयोग करने, चरका चलाकर खादी तैयार करने, कौन्सिल के चुनाव का विरोधनुंकरने, विदेशी बन्धी का वायकाट करने और ब्रह्मृतीद्वार का प्रचार करने का मंत्र दिया और कहा कि यदि देश उनके बताये रास्ते पर चला तो एक वर्ष में स्वराज्य वानी रामराज्य की स्थापना हो जायगी। जनता ने व्यापक रूप से उनके रास्ते को अपनाया । छोटे शहरों ख्रीर गोंबी तक में कांग्रेस कमेटियों का संगठन हुत्या, स्कूल-कालेजों, कन्नहरियों ग्रौर सरकारी नौकरियों का विद्यालया, जगह जगह राष्ट्रीय विद्यालया, श्राक्षमा श्रीर पंचायता की स्थापना हुई; विदेशी कपड़ों की होली जलाई गयी ग्रीर इस प्रकार देश के फोने कीने में राष्ट्रीयता की लहर फैल गयी। सरकार ने भी खूब दमन किया, जेलें भर गयीं। कांग्रेस ने तो कौत्सिलों के जुनाय का विरोध किया किन्तु लियरल दल ने जुनाव में भाग लिया ग्रीर कौन्सिलों में उसी का बहुमत रहा । यह ध्यान देने की बात है कि नये सुधार-कानून के ब्रानुसार कौन्सिलों का चुनाव साम्प्रदायिक ब्राधार पर हुब्रा था जिससे गान्धी जी के हिन्दू-मुसलिम-एकता के सिद्धान्त को बहुत गहरा घछा लगा। १९२२ में गान्धी जी ने बारदोली में सत्याग्रह प्रारम्भ करने का निश्चय 🦎 किया। किन्तु उसी समय चौरीचौरा में जनता ने थाने को जला दिया जिसमें

कई पुलिस वाले जल मरे। गान्धी जी ने इसी घटना को लेकर ग्रान्शेलन स्थिगित कर दिया ग्रौर कहा कि हिन्सा का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि देश ग्रमी ग्रहिन्सात्मक संग्राम के लिए तैयार नहीं है। ग्रन्य नेनाग्रों ने इसका विरोध किया किन्तु गान्धी जी ने देश की मनोवैज्ञानिक रिथित को पहचान लिया था। वे समभ गये थे कि यह ग्रान्दोलन ग्रव ग्रधिक दिनों तक नहीं चल सकता। ग्रातः उन्होंने रचनात्मक कार्य शुरू किया जो १९२९ तक चलता रहा। किन्तु इसी बीच सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर छः वर्ष के लिए जेल मेज दिया।

१९२१ में चेम्सफोर्ड की जगह लार्ड रीडिंग वाइसराय होकर त्याये थे। वे यरोपीय उद्योगपतियों के बड़े पत्तपाती थे । स्रानः कांग्रेस के बिदेशीवस्त-बहिष्कार-त्र्यान्दोलन से उन्हें बड़ी चिन्ता हुई। पहले कहा जा चुका है कि इसी समय भारतीय पूँ जीपतिवर्ग को प्रसन्न करने के लिए आयात पर चुंगी लगाई गयी श्रीर लोहा-इरपात के उद्योग का संरत्त्रण किया गया। इसी कारण उदार दल के नेता, जो भारतीय उद्योगपितयों का प्रतिनिधित्व करते थे, कींक्षिली में जा कर सरकार के साथ सहयोग करने लगे । १९२३ में गया में चित्तरंजनदास के सभापितस्य में कांग्रेस का ग्राधिवेशन हुत्रा जिसमें चुनाव लड़कर कींसिली पर काजा करने का प्रस्ताव ग्राया । मोतीलाल नेहरू, मालवीय जी, चित्तरजनदास त्र्यादि नेता भी पूँजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व करने चाले थे। ग्रातः उन्होने कौंसिल में जाने के लिए स्वराज्य पार्टी की स्थापना की । १९२३ के कौनितल के चान में इसी पार्टी का दो प्रान्तों में बहुनत रहा । इन लोगों ने केन्द्रीय धारा-समा के भीतर घुस कर सरकार का विरोध करना शुरू किया। इनके जबर्दस्त विरोध से सरकार दहल गयी। उनकी जीत और उदार दल की हार से यह भी स्पष्ट हो गया कि देश की जनता कांग्रेस के साथ है। १९२२ में इंगलैंगड की सरकार के अनुदार (टोरी) दल के हाथ में आ जाने से अंगरेजा की भारत सम्बन्धी नीति बदली ग्रौर उन्होंने चोर दमन ग्रौर भारतीय हिनों पर कुठारा-घात करने का रास्ता अपनाया। गान्धी जी की सजा और कांग्रेस के आन्दोलन का दमन उसीका परिणाम था। असहयोग आन्दोलन की असफटता से देश में जो निराशा फैली उसीके प्रभाव को रोकने के लिए ही स्वराज्य पार्श का निर्माण हुआ श्रीर गान्धी जी का रचनात्मक कार्य शुरू किया गया। ब्रिटिश सरकार की बदली हुई नीति का सामना करने के लिए ये दोनों ग्रस्त बहुत ही कारगर तिद हुए । त्रार्थिक परिस्थिति का विश्लेषण करते समय वताया जा चुका है कि १९२४ के बाद ब्रिटिश सरकार के इशारे पर भारत सरकार ने भारतीय उद्योगों वो संरक्त्या देना कम कर दिया। इसका परिगाम यह हुआ कि स्वराज्य पार्टी को भी

विषया हो पर १९२४ में महमार में अमारवीत करना पटा । सरकार भी कीमिनी को चलने देना नहीं चाहनी भी अयोहि पाग-मना में जी भी प्रसाद पान होता भा बाइसमय श्रापंत विशेषाचिहारों से इसे वह यह खाने मन की करने है। इसी नमय रवीं में बनाज पासा ने रालीहा की हटा दिया और श्राव देशी ही म्यतंत्र पर पिशुद्ध वर्ती गर का निर्माण दिया दिसमें पिलाहत का श्रास्टोलन श्रपंत प्राप समाम हो गया । फलन्यरूप संबंग में जो माध्यदाविक प्रयूति के मनलनान्धं व मुनलिनलीय में शानिल हो गये छीर जगह-जगह उग्र साम्ब्रहायिक हों। होने लगे । कोनिमलें। के लिए साम्प्रदादिक श्राधार पर सुनाव होने के बारण माम्मदायिक । को भावना और भी वह गरी थी । १९२२ में ही सरकार ने देखी राजायों की रहा के लिए एक कार्न पास किया जिसके श्रमुसार कोई भी व्यक्ति देशी राज्यों की ग्रालीचना नहीं कर नकता था। इस प्रकार एक ग्रीर की भारतीय उद्योगी का संरक्षण कम किया गया और दूसरी और सम्प्रदायवादियों र्श्वीर सामंत्री की प्रोत्साहित तिया गया । यह नीति भारतीय राष्ट्रीयता ती तीव कहर की शेवले के लिए छपनाई गयी थी। इस प्रकार बिटिश टोरी दल, भारतीय नीकरणाडी सरकार खौर भारतीय सामेनी के बीच गडबन्यन हुआ। ७ १९२३ में क्रेनिया में गोरी ने भारतीय प्रवातियों की बरावरी का अधिकार देना असीकार कर दिया । इस भगाई का फैनजा करने के लिए श्रीनियास शास्त्री लन्दन गरें: विन्तु ब्रिटिश नरकार ने गोरी का ही समर्थन किया । इस घटना ने स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश सरकार का यह बादा, कि लाब्राज्य के भीतर संभी राष्ट्र बराबर हैं, कहा था। देश के सभी दलों पर इसकी प्रतिक्रिया हुई। उसी वर्ष नमक पर लगी चुंगी दुनी कर दी गई। धाग-सभा में इसका विरोध हुआ; किन्तु सरकार ने न फेबल नमक कर बढ़ावा, बल्कि भारतीय कपड़े पर लगी हुई चुंगी भी दुनी कर दी। १९२४ में ही मजदूर दल के नेता मेकडानल्ड बिटेन के

c"This was the ominous first occasion, on which Government by "certification" was resorted to; another significant illustration of the new and close alliance between English Tories, the Anglo-Indian Bureaucracy and the Indian Princes, all of whom were out to make the world safe for the "principatus dominativus."

<sup>[</sup>H. C. E. Zacharias-Renascent India. Page 220.]

प्रधान मंत्री बने जिससे भारतीयों की आशा एकबार फिर जाग उठी । और इसी समय गांधी जी बीमार होने के कारण जेल से रिहा कर दिये गये । स्वराज्य पार्टी ने धारा-सभायों में भारत सरकार की जो कटु आलोचना की थी उससे बिटिश सरकार चिन्तित हो गई थी । अतः उसने बंगाल में, जहाँ कान्तिकारी आन्दोलन जोर पकड़ रहा था, घोर दमन शुरू किया ।

सन् १९२६ में लार्ड रीडिंग की जगह लार्ड इरविन वाइसराय होकर ग्राये। इन्होंने उदार नीति ग्रपनाई । उसी वर्ष धारा-सभा का तीसरा चुनाव हुन्ना जिसमें स्वराज्य पार्टी को ग्राधिक समलता नहीं मिली। कारण यह था कि मुसलमानों की तरह हिन्दु श्रों में भी साम्प्रदायिकता बढ़ गई थी श्रीर मालवीय जी, लाजपत राय ग्रादि नेता स्वराज्यपाटीं से ग्रलग हो गये थे। इधर गांवी जी श्रपनी सारी शक्ति रचनात्मक कायों में लगा रहे थे। १९२७ में भारतीय शासन-विधान में सुधार करने के लिए साइमन-कमीशन बैठाया गया जिसमें एक भी भारतीय नहीं रखा गया । देश भर में इसका घोर विरोध हुआ और कांग्रेस ने निश्चय किया कि साइमन-कभीशन के भारत ग्राने पर उसका बहिष्मार किया जाय ऋौर हड़तालों हो । इस विरोध-प्रदर्शन के साथ ही १९२८ में एक सर्वदत्त-सम्मेलन भी हुन्रा जिसमें पं॰ मोजीलाल नेहरू, समू न्यादि की एक कमेटी भारतीय शासन-दिधान की रूप-रेखा तैयार करने के लिए बना दी गई। सर्वदल-सम्मेलन ने लखनऊ में 'नेहरू कमेटी' की रिपोर्ट स्वीकार कर ली। मुस्लिम लीग के श्रातिरिक्त श्रन्य सभी राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया। इस समय देश में नवयुवकों का भी एक दल तैयार हो गया था जो कांग्रेस की नरम नीति से संतुर नहीं था । श्रीनिवास ग्रथ्यंगर, सुभापचन्द्रवोस, जवाहरलाल नेहरू धादि ने कांग्रेस के अन्दर ही 'यूथलीग' ( नवसुनक दल ) का आन्दोलन शुरू किया। इन लोगो ने नेहरू-िरपोर्ट का विरोध करते हुए भारत के लिए श्रौपिनवेशिक स्वराज्य की जगह पूर्ण स्वराज्य की माँग की। १९२८ मे कलकत्ते में पं भोतीलाल नेहरू की अध्यक्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। दोनो विचार-धारात्र्यों के मतभेद ने यहाँ उग्र रूप धारण किया, किन्तु महात्मा गांधी की मध्यस्थता से यह समभौता हुन्ना कि यदि एक वर्ष के भीतर त्रिटिश सरकार नेहरूरिपोर्ट को स्त्रीकार नहीं कर लेती है तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज्य की माँग करेगी । १९२९ में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू के सभापितत्व में कांग्रेस का ग्रिधिवेशन हुन्ना जिसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास हो गया।

१९२७ से १९३० तक का समय भारतीय राजनीति में फिर एक नये परिवर्तन का समय है। यहाँ पहुँच कर कांग्रेस ने ग्रान्तिम रूप से पूर्ण स्वराज्य

की शापना लाध्य स्थीकार कर लिया । इसके कई कारण थे । कांब्रेस के भीतर दे। परसर विनेधी विचार-भारायें साम्राज्ययाद के विरुद्ध मिल कर काम करने समी । सरकार की भारतीय उभीम-यंथी के विरोध की भीति के कारण वुँजी-पित्यमं श्राणिकाषिक साम्राज्य-विमेशी होता गया श्रीर यूमनी तरफ निज्यव्यापी मन्त्री तथा मुद्रा के गुल्य-परिवर्शन के पालस्वरूप किसानी छीर मजदूरी में भी नर-कार के विरुद्ध तीन खनन्तीय की भावना उलना हो गई। कांग्रेस के पुगने नेता उरचमध्यवर्गे ( प्रें जीपनि वर्गे ) का तथा नवस्वक नैता निवनमध्यवर्गे स्त्रीर महादर वर्ग का प्रतिनिधित्य करनेदाने थे । गांधी भीने दोनों ही बगों छीर विचारपासछी की साथ लेकर चलने भी नीति श्रपनाई । मधीवता के इस समुक्त मीरचे के **िरुक नीकरशाही, सामन्त्रयाद श्रीर** सम्पदाययाद का संयुक्तमीर्या भी काम कर रहा था । फिन्त देशकी छार्थिक स्थिति इतनी डॉवाडील हो रही थी कि राष्ट्रीयता की तीम लहर की रोकना व्यसम्भव था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकारने समर्फात का रास्ता श्रपनाया क्योंकि विश्वस्थायी मन्दी की हालत में वह भारतीय उपनिवेश को श्रपने हाथ से बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। साइमन-कमीरान इसी का परिणाम था । किन्त जब साइमन-क्रमीशन भारत में श्राया तो उसका जबर्दस थिरोध हुन्ना, प्रदर्शन हुए और हट्ठालें हुईं। भारत सरकारने दमन का रास्ता श्रपनाया, लाहीर में प्रदर्शनकारिया पर लाटी-चार्ज हुआ जिसके फलस्यरूप लाला लाजपतराय की मृत्यु हो गईं। कान्तिकारियों ने पड़यन्त्र का काम ग्रीर भी जोरो से शुरू किया और १९३० में श्रसेम्बली में भगत सिंह ने वम फेंककर विरोध की ग्रावाज सरकार के कानों तक पहुँचाई। इसी समय जगह-जगह किसान और मजदूर श्रान्दोलन भी शुरू हुए । १९२८ में देशमर में मजदूरी की इड़तालें हुई । ट्रेटियूनियन कांग्रेस में कायुनिस्टां का जोर बढ़ता गया। १९२० में नागपुर में ट्रेडयूनियन कांग्रीस के श्राधवेशन में, जिसके सभापति जवाहर लाल नेहरू थे, कम्युनिस्टां का बहुमत हो गया। इसके पहले ही देशभर के ३१ कम्युनिस्ट नेता गिरफ्तार किये गये जिनपर मेरठ में पड़यन्त्र का मुकदमा चलाया गवा । उसी समय शारदोली में भूमिकर बढ़ाने के विरोध में सरदार पटेल के नेतत्व में सत्याग्रह शुरू हुन्ना ज़ौर ज्ञन्त में विदश होकर इरविन की सरकार को अपनी ब्राजा वापस लेनी पडी !

१९२९ में इग्लैंड में फिर मजदूर-दल की सरकार कायम हुई जिससे लार्ड इरविन को श्रपनी उदार नीति को कार्यरूप में परिएत करने का श्रवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने घोषणा की कि साइमन-कमीशन की रू रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद लन्दन में एक गोलमेज-सम्मेलन होगा जिसमें

भारत और विदिश सरकार के प्रतिनिधि भाग लेंगे। गान्धीजी तथा ग्रान्य ने नाहों ने इस पोपणा का स्वामत किया। किन्तु नवयुवक दल इस घोपणा से त्तन्तुर नहीं था। लाहीर-कांग्रेस में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताय पास हो जाने के बाद कांगे स के लिये द्यमला कदम उठाना द्यावस्यक हो गया। गान्धीजी ने बारमधन ने भित्तने के बाद घोत्रणा की कि ब्रिटेन की मजदूर सरकार इतनी कनजोर दे कि बर अपना बादा नहीं पूरा कर सकती, अतः भारत में होने वाली मानि को अब अधिक नहीं रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि में अधिक से श्रायिक एतना ही कर सकता हूँ कि वह कान्ति हिंसात्मक न होकर श्राहिसात्मक हो। इत प्रकार १९३० में नत्यायर छान्दोलन शुरू हुछ। जिसमें प्रतीकात्मक रूप से नमग्र कान्न तोड़ा गया, विदेशी वस्तुत्रों का बहिष्कार हुन्ना ग्राँर कई जगह लगानवन्दी-छान्दीजन भी हुये। सरकार ने इस छान्दोलन को दवाने के लिये दमन शुरू किया, जेर्से भरने लगीं, सालभर में करीब ६० इजार व्यक्ति जेल गये । पेशायर शोजापुर ग्रादि स्थानों में निहत्वे लोगों पर गोलियाँ चलीं जिसमें सैकटों व्यक्ति मरे । अन्त में गान्योती गिरफ्तार कर नजरबन्द कर दिये गये । किन्तु मत्याग्रह ग्रान्दोलन चलना रहा । सरकार ने श्रनेक काले कानून पास किये जिनके अनुनार समानार-पत्री पर शेक लग गई और तभी साहमन कमीशन की रिवेर्ट प्रसाशित हुई जिसकी जगह-जगह होली जलाई गई। उधर सरकार ने गोलमे ज-सम्मेलन का कार्य भी छारू किया किन्तु पहले सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं गया । बाइसराय ने गान्धी भी से उसमें सम्मिलिन होने सी श्रपील की। फलस्वरूप गान्धीजी छोड़ दिये गये श्रीर श्रन्त में उन्होंने सम्मेलन में जाना स्वीकार कर लिया। गान्धी-इरिवन समभौता हुआ और सत्याग्रह स्थागित कर दिया गया । गान्यीजी कांग्रोस के एकमात्र प्रतिनिधि त्रनकर लन्दन गये ग्रीर वहाँ सम्मेलन की ग्रासफलता की निश्चित जानकर केवल एक भाषण देकर चले ग्राये । वहाँ से लौटने के बाद ही वे फिर जेल भेज दिये गये ।

१९३१ में लार्ड इरियन की जगह लार्ड विलिंगडन वाइसराय हो कर आये। इन्होंने और भी जोरदार दमन किया। कांग्रेस गैरकान्ती संस्था घोषितकर दी गई। मगत सिंह की फांसी की सजा हुई जिसके फलस्वरूप जगह जगह हड़तालें हुई। इसप्रकार १९३०—३१ का आन्दोलन पिछले सभी आन्दोलनों से व्यापक था। इस आन्दोलन में शिल्तिवर्ग के अतिरिक्त आमीणों ने भी भाग लिया और पूंजीपितयों ने भरपूर आर्थिक सहायता की। विदेशी वस्तुओं के विषकार का प्रभाव विदेशी व्यापार ही नहीं, विदेशी बेंकों और बीमा-कम्पितयों पर भी पड़ा। इतना होने पर भी यह आन्दोलन सरकारी दमन के सामने टिक नहीं

सदा । १९६२ में घ्रान्दोलन की शक्ति चहुन जीन है। गर्ट । गर्टि-भीर कांग्रेस के नेता छोड़ दिये गये । १९३३ में तीमन गोलमेज-मम्मेलन हुआ किन्यु उसमें कांग्रेस का कोई भी प्रांतिनिधि नहीं सम्मिलित हुआ । घ्रम्त में १९३५ में ब्रिटिय पालियामेन्ट ने भाग्नके शासनिविधानके मम्बन्ध में गोलमेल-सम्मेलन के निर्णयों के आधार पर एक कान्न पास क्या । इस कान्न के आतुसार १९३७ में आम चुनाव हुआ जिसमें अधिकांश प्रान्तों में कांग्रेन का बहुमत रहा । कांग्रेस ने प्रान्तों में अपनी सरकार धनाने का निश्चिम किया और इस नग्द कांग्रेस ने प्रान्तों में अपनी सरकार धनाने का निश्चिम किया और इस नग्द कांग्रेस में आहंगे डालकी रही । अतः १९३९ में कांग्रेसी मंत्रिमएटली ने इन्तीका है दिवा और इन सभी भान्तों में गदर्नी शासन कायम हो गया । स्वशासन के लिये क्षेत्र करने वाली संस्था कांग्रेस को इस प्रकार शासन करने का पहला अवसर प्रान हुआ और तभी यूरोप में दूसरा महासुद्द शुरू हो गया ।

१९१८ से १६३६ तक की राजनीतिक परिस्थितियों के इस द्राध्ययन से यह बात राष्ट्र हो। जाती है कि इन २०-२१ वर्षों में राष्ट्रीय छान्दोलन बार-बार श्रमफल हुत्रा फिर भी वह उत्तरीतर उत्रवर होता गया । श्रमफलतार्था के कारण कुछ दिनों के लिये तो निराशा व्यात हो जाती किन्तु बाद में फिर देश में नया उत्ताह श्रीर नयी शक्ति दिखलाई पटने लगती थी । इस काल की हम दी युगः में बाँट सकते हैं। पहले खुग (१६६८-१६२८) में राष्ट्रीय पूँजीबाद ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़नेवाली शक्तियों के साथ पृर्णरूप से सहयोग किया क्यों कि उस समय तक उसका अन्तर्विरोध सामने नहीं आया था। किन्तु दूसरे सुग (१६२८-१९३८) में पूँजीबाद बचपि थीड़ा बहुत राष्ट्रीय शक्तियो की मदद करता रहा पर ट्रेटवृनियन कांग्रेस, यूथलीग, कन्युनिस्ट श्रान्होलन श्रादि पूँजीवाद विरोधी शक्तियों के जीर पकड़ लेने के कारण वह शिथिल श्रीर तटस्थ सा हो गया। यही कारण था कि पूँजीवाद से प्रभावित संस्था-कांग्रेस ने १९३७ में पदग्रहण किया, किन्तु इससे मजदूर और किसान ग्रान्दोलनों में कमी होने की जगह थ्रीर भी बृद्धि हुई। गान्यीजी का खादी, श्रक्तुतोद्धार श्रादि का रचनात्मक कार्यक्रम भी उसी पूँजीवादी तटस्थता का द्योतक है जो ग्रसफलता-जनित निराशा से उत्पन्न हुईं थी। पहले युग में राजनीति में श्राध्यात्मिकता श्रीर भावुकता का रंग अधिक था किन्तु दूसरे युग में बौद्धिकता और व्यक्तिवाद की प्रवृत्तियाँ अधिक दिखलाई पर्टी। पहले युग में श्रीद्योगिक क्रान्ति के लक्ष श्रधिक दिखलाई पड़े श्रौर दूसरे युग में किसान श्रौर मजदूर क्रान्ति के । किन्तु दूसरे युग में पूँजीवाद की हासीन्मुख प्रश्वतियाँ भी ग्रपने प्रारम्भिक रूप में

सामने आईं। यदापि इस देश में उद्योग-धन्धों का पूर्ण विकास न होने से पूँ जी-बाद ग्रापने चरम बिन्दु पर नहीं पहुँचा था और ब्राजतक भी नहीं पहुँचा है किन्तु समाजवादी क्रान्ति के लिये पूँ जीवाद का पूर्ण विकास एक ग्रानिवार्य शर्त है भी नहीं। इसीसे १९२८ के बाद से ही हमारे देश में पूँ जीवाद-विरोधी त्र्यान्दोत्तन जोर पफडने लगा था। कांग्रेस ने केवल जमींट्रारी के ही विरोध में नहीं बलिक मजदूरों के पन्न में भी पस्ताव पास किया। कराँची-कांग्रेस में यर प्रस्ताव पास हुआ कि स्वतंत्र भारत में किसी भी सरकारी कर्मचारी का वेतन पाँच सौ रुपये से अधिक नहीं होगा। १९३४ में 'कांग्रेस सोशालिस्ट पार्टी' की स्थापना हुई जिसमें कम्युनिस्ट भी शामिल थे। धीरे-धीरे कांत्रेत में वामपंथी. कम्युनिस्टां, सीशालिस्टां स्रादि का जीरवढ़ता गया। इससे यह स्पट है कि १९२८ के बाद देश की ऋार्थिक परिस्थितियों ने राजनीति पर दोहरा प्रभाव डाला । एक श्रीर तो समकौता, तटस्थता र्थार निराशा की प्रदृत्ति काम करनी रही श्रीर दूसरी श्रोर समाजवादी क्रान्ति की विचार-धारा भी फैलती रही। किन्तु ग्रभी सबका समान राज्ञ साम्राज्यवाद देश की छाती पर सवार था। विना उसका बन्यन काटे न तो पूँ जीवाद का विकास हो सकता था ग्रीर न समाजवादी कान्ति ही हो सकती थी। इसलिये साम्राज्यवार से लड़ने के लिये ये दोनों ही शक्तियाँ १९३९ तक साथ मिलकर काम करती रहीं।

सांस्कृतिक च्रेत्र में भी यह बीस वर्ष का समय कम महत्व पूर्ण नहीं है। पहले ही कहा जा जुका है कि यह युग सच्चे द्रार्थ में पुनस्त्यानवादी था। द्रार्थ समाज की पुनरावर्तनवादी प्रदृत्ति इसकाल में दब सी गई। उसकी जगह गांधी जी ने नवीन मानवतावादी ग्रादर्श की स्थापना की जिसमें भारतीय ग्रीर पाश्चात्य संस्कृतियों का सार तत्व ग्रह्ण किया गया था। गांधी जी के इस मानवतावाद ने राजनीतिक समानता, ग्राळूतोद्धार, हिन्दू-मुस्लिम-एकता, धार्मिक-समन्वय, ग्राहेंसा, सत्याग्रह ग्रादि का रूप धारण किया ग्रीर दूसरी ग्रोर रवीन्द्रनाथ में यही मानवतावाद दिश्व-संस्कृति, ग्राध्यात्मिकता, ग्रन्तर्गप्रीयता प्राचीन ग्रीर नवीन शिचा-पद्धित के समन्वय ग्रादि के रूप में दिखलाई पड़ा। इन दो व्यक्तित्वों का इस युग में जीवन के प्रत्येक च्रेत्र में व्यापक प्रभाव पड़ा। गांधी जी ने स्वराज्य के लिये ग्राळूतों को हिन्दुग्रां से ग्रालग मतदान के परजाव के विरोध में ग्रामरण ग्रानशन पारम्भ किया जिसके फलस्वरूप पूना का समझौंजा हुग्रा। इस प्रकार उन्होंने हिन्दू समाज को खिएडत होने से वचा लिया। उन्होंने हिर्जन ग्रान्दोलन द्वारा हिर्जनों को हिन्दू समाज में उचित स्थान दिलाने की कोशीशा

की, मिन्दिरों में एरिजनों के प्रोश का समर्थन दिया और १९३४ में इसी सम्मान में नारे देश का समर्थ में दिया । समाज के मानने उन्होंने मन्त के जीवन का खाइर्श रहा; देनों होने हुए भी धारने की पंजाब स्थीहार किया । किन्तु इसामरीट का प्रभाव भी उनके उत्तर क्या नहीं था। वाल्ट्य तथा र्राट्स उनके मानवन्त्र में। इस प्रमाद ने बीचे क्या की मनवन्त्र में दिसलाई पहें है। धार की कर उन्होंने भी अपने समर्थ जीवन का दिन्दु-मुस्लिम-एकता के लिए उन्होंने कर दिया था। गानी जी की तरह क्यीन्द्र नाथ में भी क्यीर की मन्द्र-पर्वाय का प्रत्य दर्शन होता है। बहा-समाजी होने के प्रमुख उन्होंने भारतीय और पाइनाव संन्ति। के समस्य का सकल प्रयत्न किया। बन्द्रीत गांधी जी द्यीर स्वीन्द्रनाथ का व्यक्तित एक दूर्य का पूर्व है। इन दोनों के व्यक्ति में ही इम युग के मानव का निर्माण हुआ है। धातः महासुद्ध के बाद भारतीय नाहित्य पर गांधीबाइ और क्यीन्द्र के मानव जावाद का सर्वाधिक प्रभाव पहा। अगले अपना किया में छायावाइ वा विश्लेषण वस्ते समय इस सन्दर्थ में विशेष कर में विनार किया जावार।

## विद्रोह-युग की कविता

पिछले द्यापायों में यह दिखाया जा चुका है कि किस तरह १८४७ के बाद हिन्दी किवता में एक महान परिवर्तन होने लगा था। प्रथम महायुद्ध के बाद पिवर्तन का एक दौर पूरा हो गया। हिन्दी किवता संकान्ति श्रीर पुनरुत्थान की मंजिलों को पार कर इस युग में विद्रोह के रास्ते पर श्रागे बढ़ी। यह विद्रोह देश की ग्राधिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुत्रा श्रीर राजनीति, समाजनीति, धर्म, दर्शन, साहित्य-कला सबमें वह विविध रूप धारण करके सामने श्राया। यह भी कहा जा चुका है कि यह सामन्तवाद श्रीर साम्राज्यवाद के विरुद्ध उठते हुए पूँजीबाद का विद्रोह था। इस प्रकार इस युग की किवता पूर्णरूप से पूँजीवादी श्रीर राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में भी विचार कर लोना श्रावश्यक है क्योंकि छायावादी किवता में इन्हीं प्रवृत्तियों की संशित्तष्ट श्रीभव्यक्ति हुई है।

पूँजीवाद ने मानव-सम्यता के विकास में ग्रत्यन्त क्रान्तिकारी काम किया है। जहाँ-जहाँ वह शक्तिशाली रहा है, उसने समाज के सभी सामन्ती सम्बन्धों को मिटा दिया है ग्रौर मानव-समाजमें विशुद्ध ग्राधिक पूँजीवाद स्वार्थ का सम्बन्ध त्थापित किया है। वह उत्पादन ग्रौर का वितरण के साधनों में क्रान्तिकारी परिवर्तन करता है। प्रभाव इस तरह उत्पादन की शक्तियों ग्रौर सामाजिक सम्बन्धों में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। इसका परिणाम यह

\* The bourgeoisie, historically, has played a most revolutionary part. The bourgeoisie, wherever if has got the upper hand, has put an end to all feudal patriarchal, idyllic relations. It has pitilessly torn asunder the motley feudal ties that bound man to his "natural superiors" and has left no other nexus between man and man than naked self-interest, that callous 'cash-payment'. (Marx and Engels—Communist Manifesto Page—44.)

होता है कि उत्तर-उत्तर से पे सभी सामाधिक मध्यन्थ मिटते हुए ने मालूम पड़ते हैं जो जोए-जबर्दस्ती छीर शांपण के लिये धने होने हैं। उनकी जगह चंद सम्यनि पर पैविकक धाविकार का सम्बन्ध स्थापित करता है। इस प्रकार पुँजीवादी समाज में मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है। सामनवादी समाज में तो दास मालिक से श्रीर माजिह सामन्त से मजबूरन बैधा रहता है। हिन्तु पूँचीवाडी समाज में ये मजबूरी के सम्बन्ध हुट आते हैं और प्रत्येत व्यक्ति स्वतंत्र होतर रविष यागार में ख्रयना माला विधने खीर खरीरने का ख्रिविकारी हैं। जावा है । पर अपने मात की तरह अवना परिश्रम भी वैचने के लिये स्वतंत्र होता है। इस तरह पूँ जीवादी द्वार्थ-ज्यवस्था व्यक्तियादी श्रार्थ-व्यवस्था है किन्तु यथार्थतः यर एक ऐनी धृष्मित ग्रार्थ-व्यवस्था है जिसमें बहुवन-समाज के लिये उस स्यतंत्रता का कोई कामत नहीं रह जानी । पूँजीवाद शीवला के सामन्ता तरीके की हमकर नये तरीके स्थापित करता है। इस तन्ह उसके स्वतंत्रता के नारे का <sup>र्यो</sup>खलापन त्पर हो जाता है। इस व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का ग्रा.घकार हो जाना है जो राज्य के कानूनों हारा संनीतन होता है। पूँजीबाद की दृष्टि से तो इस द्याधिक व्यक्तया में व्यक्ति स्वतंत्र होता है किन्तु सामान्य जनना की दृष्टि से स्वतंत्र बाजार और उस्तादन के साधनी पर व्यक्तिगत अधिकार ही वे तरीके हैं जिनते पूँजीवादी वर्ग शंप समाज का शौरण करता है। यही यूँ जीवार का श्रमाविरोय है और यूँ जीवादी संस्कृति की समभ्तन के लिये इसे समभाना आवश्यक है।

पूँजीवाद व्यक्तियाद के सिद्धान्त के द्वारा स्रपनी स्वतंत्रना प्राप्त करना है, पर स्नम्य वर्गों ने लिये यह स्वतंत्रता परतंत्रना से भी बदकर होती है। पूँजीवादी एक ब्यक्तियादी बीर की तरह होता है जो 'जन्मजान स्वतंत्र होते हुए भी सब जगह वेहिवों में जकड़े हुये मतुष्य' के बन्धनों की काटने का दम्भ करता है। इस स्वतंत्र वाजार की होड़ तथा व्यक्तियाद का परिणाम यह होना है कि उत्पादन के साथनों में निस्तर कान्तिकारी परिचर्तन होता रहता है। ह इसके

The bourgeois cannot exist without constantly revolutionizing the instruments of production, and thereby the relations of production, and with them the whole relations of society. Conservation of the old modes of production in unaltered form was, on the contrary, the first condition of existence for all

विना पूँजीवादी स्वतंत्र बाजार की होड़ में नहीं टिक सकता । इस तरह नये यन्त्रों के ग्राविष्कार होते हैं, सस्ता माल तैयार होता है, यह उद्योग-धन्चे नए हो जाते हैं । धीरे-धीरे पूँजीवादी व्यवस्था में मध्यमवर्ग के लोग या तो मजदूरी या नौकरी करने के लिये विवश होते हैं । फलस्वरूप समाज में एक तरह की ग्रव्यवस्था उत्पन्न होती है ग्रीर सारा समाज थोड़े से पूँजीपितयों के चंगुल में फँस जाता है, बाजार में मन्दी श्राती है, लड़ाइयाँ होती हैं, उद्योगों पर एकाधिकार कायम होता है, उपनिवेश कायम किये जाते हैं, साम्राज्यवाद ग्रीर फासिस्टवाद का जन्म होता है ग्रीर मनुष्य सामन्तवाद से भी ग्रधिक भयावनी गुलामी में फँस जाता है ।

पूँ जीवादी साहित्य पूंजीवादी ग्रार्थ-व्यवस्था के श्रानुरूप ही व्यक्तिवादी होता है। इस युग का किन व्यक्तिवादी के रूप में उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने का प्रयत्न करना हुन्ना दिखलाई पड़ता है जो सामन्ती समाज व्यवस्था में उसे नहीं प्राप्त थी । वह हृदय के श्रावेग श्रीर संवेदना-शक्ति हारा श्रापने 'स्व' का बाह्य

प्राप्त शिला हुआ दिसतार नवता है जा तानता तमान व्यवस्था में उस नहां प्राप्त थी। वह हृदय के आवेग और संवेदना-शिक्त द्वारा अपने 'स्व' का बाह्य वस्तुओं पर आरोप करता है। वह स्वप्न-द्रशा होता है जो अपने स्वप्नों और दिमत वासनाओं की अभिव्यक्ति करता है। पूँजीवादी उसका अम ही एक ओर सामान्ती वन्धनों से उसे मुक्त करने स्वतंत्रता का का कारण बनता है और दूसरी ओर काव्य के रूपविधान में अम भी निरन्तर परिवर्तन करता चलता है। पुराने सामाजिक बन्धनों को तोड़ कर पूँजीवादी किव व्यक्ति-स्वातंत्र्य का जो स्वप्न देखता है, वही उसके लिये नया बन्धन वन जात है। उसकी ऐकांतिकता स्वयं उसके लिये असह्य और धातक बन जाती है। वह असामाजिक होता जाता है और सारा जगत उसे बन्धन स्वरूप मालूम होने लगता है।

earlier industrial classes. Constant revolutionizing of production, uninterrupted disturbance of all social conditions, everlasting uncertainty and agitation distinguish the bourgeois epoch from all carlier ones. All fixed, fast-frozen relations, with their train of ancient and venerable prejudices and opinions, are swept away, all new-formed ones become antiquated before they, can ossify. [Karl Marx-Engels—Communist Menifesto—page—45.]

उसकी यह ग्रसामाजिकता उसे समाज में नगएय, ग्रराह्मत ग्रोर खोखला बना देती है। प्ंजीवादी ग्रर्थ-ज्यवस्था की माँति प्ंजीवादी कविता का ग्रन्तिविरोध ही उसके जल्दी-जल्दी परिवेतन का कारण होता है। जब तक वह पुरानी सामन्ती संस्कृति के बन्धनों को तोड़ने का कार्य करती है, तबतक शक्तिशाली ग्रोर प्रगतिशील रहती है। किन्तु जब वह नये प्ंजीवादी बन्धनों का कारण बनती ग्रोर उन्हें स्थिर रखने में सहायता करती है तो उसका रूप प्रतिक्रियावादी ग्रोर हासशील हो जाता है। ग्रपने ग्रन्तिविरोधों के कारण ही ऐसी परिस्थिति में किवता नये कान्तिकारी वर्ग सर्वहारा वर्ग) का साथ देने के लिए विवश हो जाती है।

स्वच्छन्दतावादी कविता में पूंजीवाद के उपर्युक्त भ्रम की ही ग्राभिव्यक्ति होती है। इस भ्रम में वह कल्पना भी छिपी रहती है जो त्रागे त्राने वाले यथार्थ की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यद्यपि पूँजीवादी कविता बहुत ही संश्लिप ग्रीर ग्रानेक-रूपात्मक होती है फिर भी उसमें वह करूरना बरावर दिखाई पड़ती है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का मानस-चित्र उपस्थित करती है। यह स्वतंत्रता सामाजिक ग्रावश्यकता की चेतना के लिये नहीं, बल्कि उसे भुला देने के लिये होती हैं। पूँजीवादी कवि व्यक्ति के सहजज्ञान को स्वतंत्र मानता है और समाज उस सहजज्ञान पर प्रतिबन्ध लगाता रहता है। इसलिये रवच्छन्दतावादी कविता भी सहज ज्ञान की स्वतंत्रता में विश्वास करने के कारण सामन्ती सामाजिक नियंत्रण के ही नहीं, पूँजीवादी परिस्थितियों के विरुद्ध भी उसी तरह विद्रोह प्रकट करती रहती हैं जिस तरह पूँ जीवादी स्वयं श्रपने श्राधार में क्रान्तिकारी परिवर्तन करना रहता है। स्वच्छन्दवावादी कवि यह विश्वास करता है कि सामाजिक ग्रावश्यकताग्रों की ग्रस्तीकृति ही वह स्वतंत्रता है जो ग्रान्तरिक सहजोच्छ्वास द्वारा उसके ग्रहं को पूर्णता प्रदान करती है। इस तरह पुँजीवाद का कवि समाज के प्रति अपना कोई उत्तरदायित्व नहीं स्वीकार करता क्वांकि वह अपने को समाज से स्वतंत्र और अपनी आत्मा के प्रति उत्तरदायी भानता है। किन्तु यह भ्रम मात्र होता है। सामन्ती सामाजिक सम्बन्ती से मुक्ति पा लेने के बाद उत्ते श्रीर भी श्राधिक उलके हुए सम्बन्धां का सामना करना पड़ता है। इन सम्बन्धा में वह और भी जकड़ जाता है, बद्यपि वह इनको उपेता करना और उनका कारण नहीं समक्त पाता है। इस मानसिक स्थिनि में उसका व्यक्तित्व अन्तर्भुत्वी हो जाता है । समाज तथा वाध जगन से ग्रासन्तुर है। इर वह या तो विद्रोही हो जाता है या ग्रापने को समाज सं श्रातम मानकर काल्यनिक स्वप्नतीक का निर्माण करना है। किन्तु प्रत्यवनः

इन ग्रसामाजिक भावनात्रों को व्यक्त करता हुत्रा भी ग्रप्रत्यत्त् रूप से वह पूँजीवादी सामाजिक सम्बन्धों की ही ग्रिमिव्यक्ति करता है। उंसका ग्रहं त्र्यकेला उसीका नहीं विलक समूचे पूँजीवादीवर्ग के व्यक्तियों का त्राहं होता है। श्रतः भ्रम पर श्राधारित होते हुए भी पूंजीवादी कविता श्रसत्य नहीं होती । प्रारम्भिक समाजवाद की त्रावस्था में फसलों को बोने या काटने के पहले सामृहिक उत्सव में कला का ग्रायोजन होता था, ताकि श्रच्छी फसलें हों। इन उत्सवों के परिमाण स्वरूप नहीं, बल्कि व्यक्तियों के परिश्रम के फलस्वरूप फसलें ग्रच्छी होती थीं । किन्तु लोगों का यह विश्वास ग्रथवा भ्रम रहता था कि उनके उत्सव के फलस्वरूप ही फसलें ग्रन्छी हुईं। उनके उक्त भ्रमपूर्ण विश्वास में भी सत्य इसी ऋर्थ में था कि जिस परिणाम की वे ऋाशा करते थे उसकी प्राप्ति के लिये वे उत्सव उन्हें मानसिक वल प्रदान करते थे। इसी तरह प्ँजीवादी युग में भी कविता जिस भ्रमपूर्ण स्वष्नलोक का निर्माण करती है उसमें भी सत्य की अप्रत्यन्त अभिन्यक्ति रहती है; वह इस अर्थ में कि प्ँजीवादी उत्पादन सम्बन्धों द्वारा उस स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाती है जिसकी कल्पना पूँजीवादी कवि करता है। ग्रर्थात व्यक्ति-स्वातंत्र्य, स्वतंत्र वाजार तथा यान्त्रिक उत्पादन द्वारा उस स्वप्न का प्रतिफलन होता है, यद्यपि पूँजीवादी का अन्तर्विरोध भी उस खप्न में निराशावाद, नियतिवाद, प्रतीकशद स्रादि के रूप में कविता में दिखलाई पड़ता है।

राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में पिछले श्रध्याय में पर्यात विचार किया जा चुका

मूँ जीवाद ्ष्ट्रीर राष्ट्रीयता है। यहाँ इतना ही कह देना ग्रावश्यक है कि राष्ट्रीयता कोई शाश्वत भावना नहीं है। यह एक परिवर्तनशील दृष्टिकोण है जो समाज के विकास की विभिन्न ग्रवस्थाग्रों में विभिन्न रूप ग्रह्श करता है। पूँजीवादी युग में स्वतंत्रवानार की नीति के कारण विभिन्न पूँजीवादी देशों के वीच वाजार प्राप्त

करने की होड़ होती है, ख्रार्थिक संवटन के नये-नये तरीके निकाले जाते हैं, उपनिवेशों की स्थापना होती है ख्रौर साम्राज्य कायम होते हैं। ख्रतः पूँ जीवादी देशों में पारस्परिक होड़ के कारण पूँ जीवादी राष्ट्रीयता का विकास होता है ख्रौर दूसरी ख्रोर ख्रौपनिवेशिक देशों में साम्राज्यवादी-पूँ जीवादी शोपण के प्रतिक्रियास्वरूप राजनीतिक जागित होती है। पिछले ख्रध्यायों में यह कहा जा चुका है कि हिन्दुस्तान में खंग्रेजी साम्राज्यवाद ने ख्रपनी शोपण-नीति में समयसमय पर इसलिये परिवर्तन किये कि उसकी शोपण-किया ख्रमन्तकाल तक चलती रहे। यह भी कहा जा चुका है कि ख्रौद्योगिक विकास के साथ ही साथ उसके शोपण की भयंकरता भी बढ़ती गई, किन्तु उसके साथ राष्ट्रीय चेतना

भी तीव्रतर होती गयी। उस गष्टीयता में अनेक तरह के स्वार्थ जुड़े हुए थे। १८५७ के विद्रोह के समय जो राष्ट्रीयता दिग्दाई पड़ी उसमें सामन्ती चेतना ग्रिधिक थी, मध्यवगींय चेतना कम । उसके बाद मन् १९०० ई० तक जो गष्टीय चतना दिखलाई पट्टी उममें विकामशील पूँ जीवादी मध्यवर्ग का हाथ ग्राविक था, किन्तु सामन्तवर्गांय चेतना भी उस के साथ-साथ चलती ग्ही । १९०० से १९१८ तक की भारतीय राष्ट्रीय चेतना की जायत और विकसित करने में सभी वर्गी का सम्मिलित महयोग था। उठते हुए प्ॅजीवाटी वर्ग ने इस युग में राष्ट्रीयता की शक्तियों का खुलकर साथ दिया। इस युग में श्रंशेजी साम्राज्यवाद ने राष्ट्रीयता की शक्ति की तोड़ने के लिये साम-दाम-द्राप्ट-भेड़, सभी नीतियां का ग्रावलम्यन किया । प्रथम महायुद्ध के बाद भाग्तीय पूँ जीवाट का विकास अपेन्। इत तेजी से होने लगा श्रीर ब्रिटिश शोपण्-नीनि में भी ऐना परिवर्तन हुश्रा जो ऊपर ऊपर से तो राष्ट्रीय शक्तियों की सन्तुट करने वाला प्रतीत होता था, किन्तु परोज्ञ-रूप से शोपण की गति को ग्रीर भी तीन बनाने वाला था। ग्रनः इस युग में निम्नमध्यवर्ग ने गड़ीय खान्डोलन का नेतृत्व खपने हाथ में ले लिया । महात्मा-गाधी इस वर्ग के प्रिनिधि थे । उन्होंने राष्ट्रीयता का नई दिशा दी ग्रीर गोखले की समस्तीताबादी नीति तथा निलक की उप्रवादी नीति दोनो का समय-समय पर ग्रवलम्बन किया । यद्यपि ब्रिटिश नाम्राज्यवाट की महानशक्ति के सामने वे राष्ट्रीय शक्तियाँ अधिक शक्तिशाली नहीं थी, फिर भी जब देश के कोने कोने में राष्ट्रीयता की भावना जायत हो गई तो उसे बहुत दिनों तक दवा कर नहीं रखा जा सकता था। विभिन्न राजनीतिक वलो, पत्र-पत्रिकान्रां। ग्रौर पुलको द्वारा राष्ट्रीय चेतना निरन्तर बढ़ाई जाती रही जी दूसरे महायुद्ध के बीच में १९४२ की उम्र कान्ति के रूप में प्रकट हुई।

इस पर्यवेक्ण से यह निष्कर्ष निकलता है कि मारत की राष्ट्रीय चेतना के मूल में भी श्रीद्योगिक विकास के लिये पूँ जीवादी प्रमृत्ति ही काम कर रही थी। भारत का राष्ट्रीय जागरण मारतीय पूँ जीवाद के विकास की राजनीतिक श्रमिक्यिक हैं। इसलिये जब हम श्राधुनिक हिन्दी किवता पर विचार करते हैं तो उसमे राष्ट्रीय श्रीर पूँ जीवादी मनोइत्तियों की श्रमिक्यिक शुरू से श्रन्त तक पाते हैं। संक्रान्ति-युग में ये दोनां मनोइत्तियों मिली-जुली थीं। किन्तु पुनक्त्थान-युग में पूँ जीवाद ने सामन्तवाद श्रीर साम्राज्यवाद से समभौता किया जिसके फलस्वरूप हिन्दी किवता में पुनरावर्तन की प्रवृत्ति श्रमिक श्रीर राष्ट्रीयता की प्रवृत्ति कम हो गई; साथ ही स्थूल नैतिकता, मर्यादा श्रीर वौद्धिकता का बन्धन भी स्वीकार किया गया। युद्धकाल में सभी वर्गों ने बड़ी-वड़ी श्राशायें लेकर ब्रिटिशा

साम्राज्यवाद का साथ दिया, किन्तु उनकी ग्राशाएँ पूरी नहीं हुई । ग्रतः ग्रोबोगिक विकास में वाधा डालने ग्रीर राष्ट्रीय शक्तियों का दमन करने की ब्रिटिश नीति ने पूँ जीवादी वर्ग को साम्राज्यवाद-सामन्तवाद से ग्रलग होकर राष्ट्रीय शक्तियों का साथ देने के लिए विवश किया। ग्रंगेजों के स्वार्थ के कारण ही सही, प्रथम महायुद्ध ग्रोर उसके कुछ वपों वाद तक भारतीय पूँ जीवाद कुछ शक्तिशाली हुग्रा। उसने यह ग्रनुभव किया कि साम्राज्यवादी जुए को हटाये बिना उसका समुचित विकास नहीं हो सकता है ग्रोर न भारत तथा विदेशों के दाजार पर ही उसका ग्राधिकार हो सकता है। इस तरह १९२१ के बाद एक तरफ तो ब्रिटिश सरकार, भारतीय नौकरशाही ग्रीर सामन्तवाद में राष्ट्रीय शक्तियों को कुचलने के लिए साँठ-गाँठ ही रही थी ग्रीर दूमरी तरफ साम्राज्यवाद ग्रीर सामन्तवाद के बन्धनों से मुक्ति पाने के लिए पूँ जीपित-वर्ग, किसान-मजदूर-वर्ग ग्रीर नौकरीपेशा मध्यवर्ग के बीच भी सहयोग बढ़ रहा था। इसका प्रभाव हिन्दी किवता पर भी पड़ा। वह पूँ जीवादी भावनाग्रों को ग्राभिव्यक्त करने वाली ग्रीर सामंती बन्धनों से मनुष्य के व्यक्तित्व को मुक्ति दिलाने वाली हो गयी।

किन्तु वह उत्त श्रर्थ में सामन्तवाद के विरुद्ध कान्ति करने वाली पूँजीवादी कविता नहीं थी जैनी यूरोप में अठारहवीं शताब्दी के अन्त और उन्नीसधीं शताब्दी

के प्रारम्भ की रोमाएटक कविता थी। इसके कई कारण थे।

रोमाण्टिसिडम रोनाण्टिक कविता का विद्रोह केवल सामन्तवाद श्रीर उसके श्रीर समर्थकों के विरुद्ध था; किन्तु छायावाद का विद्रोह सामन्तवाद छायावाद के साथ ही साम्राज्यवाद के विरुद्ध भी था। इससे उसका विरोध न तो सामन्तवाद पर हो पूर्णका से केन्द्रित हो सका

श्रीर न साम्राज्यवाद पर ही । श्राः उसमें रोमाण्टिक किता जैसी शक्ति, वेग श्रीर तीवता न थी । दूसरी वात यह थी कि यूरोप में रोमाण्टिक किता के समय तक पूँजीवाद का जितना विकास हो चुका था उतना भारतीय पूँजीवाद का द्वितीय महायुद्ध के बाद तक भी नहीं हुन्ना था । यूरोपीय पूँजीवाद को दुनिया का तारा वाजार प्राप्त था, किन्तु भारतीय पूँजीवाद को दूसरे देशों के कीन कहे, श्रपने देश के वाजार पर भी सीमित श्रधिकार ही प्राप्त थे । देशी रजवाहे श्रीर श्रंगरेज शासक उसके सिर पर भृत की तरह सवार थे । इससे उसे खुलकर विद्रोह करने का साहस नहीं हुन्ना । वह मध्यमवर्ग के पढ़े-लिखे लोगों की कभी छिपकर श्रीर कभी खुलकर श्रार्थिक सहायता करता रहा । पूँजीपति-वर्ग ने राष्ट्रीय श्रान्दोलनों या कौन्सिलों के चुनावों में श्रन्य वर्गों का नेतृत्व नहीं किया, वह

222 AVA

केवल उनका साथ देता रहा। इसी कारण छायावादी कविता उस श्रर्थ में क्रान्ति-कारी कविता नहीं यो जिस श्रर्थ में रोमाण्टिक कविता थी, क्योंकि वह जिस वर्ग की भावनायें श्रभिव्यक्त करती थी वह स्वयं सच्चे श्रर्थ में क्रान्तिकारी नहीं था।

🖒 छायाबाद-सुग में अनेक काव्य-प्रवृत्तियाँ दिखलाई पट्ती हैं जिनमें छायाबाद, रहस्यवाद, रवच्छन्दताबाद, व्यक्तिबाद (ग्रहंबाद ), राष्ट्रीयताबाद, मानवताबाद श्रीर प्रगतिबाद प्रधान हैं। इस युग में रोमाएटिक कविता की स्वच्छन्दता की प्रवृत्ति के साथ ग्रन्य कई प्रवृत्तियों के मिल जाने का कारण यह है कि यूरोपीय साहित्य का भारतीय साहित्य पर सीधा प्रभाव पड़ा था ख्रौर उधर यूरोपीय साहित्य इस समय तक रोमाण्टिसिन्म (स्वन्छन्दताबाद र् की मंजिल को पीछे छोड़ कर श्रीर भी कई मंजिलें पार कर चुका था। इंग्लिएड में रोमाएटक विद्रोह का काल १७५० से लेकर १८२५ तक था। उसके वाद १९३० तक हासोन्मुख स्वच्छन्दतावाद, मतीकवाद, भिष्णत्वाद, यथार्थवाद, म्यतियथार्थवाद ग्रादि रहत्यवादी श्रीर धोर व्यक्तियारी प्रदृत्तियाँ उत्पन्न, विकसित श्रीर मृत हो चुकी थीं । युद्धोत्तर काल में हिन्दी के किनयों ने यूरोपीन साहित्य का अपन्ययन किया और केवल रोमाख्टिक काल के कर्ड सवर्थ, कालरिज, कीट्स, बायरन आदि से ही नहीं, बाद के अंग्रेजी कवियो, जैसे स्थिनवर्न, बाउनिंग, आरनीलड, टामस हाडीं, वाल्ट ह्विटमैन, ईट्स, सरोजिनी नायद्व श्रादि से मी प्रमाय ग्रहण किया yuर इनसे भी ऋधिक और सीधा प्रभाव रवीन्द्रनाय ठाकुर की कविता का पड़ा। अ ब्रह्म-समाजी होने के कारण विश्वकवि पर पाश्चात्य दर्शन श्रीर साहित्य का उतना ही प्रमाव था जितना भारतीय पुरातन साहित्य श्रीर संस्कृति का । उपनिपदों के ब्रह्मवाद, कवीर के योग और ज्ञानमार्ग और सक्तियों के प्रेममार्ग का उन्होंने

क्र'पल्लव काल में में उन्नीसवीं सदी के ग्रांगरेजी कवियों—मुख्यतः शेली, वर्ड सवर्थ, कीट्स ग्रीर टेनीसन से विशेष रूप से प्रभावित रहा हूँ, क्योंकि इन कवियों ने मुक्ते मशीन-युग का सौन्दर्य-नोध ग्रीर मध्यवर्गीय संस्कृति का जीवन-स्वप्त दिया है। रिव बाबू ने भी भारत की ग्रात्मा को पश्चिम की मशीन युग की सौन्दर्य-कल्पना में ही परिधानित किया है। पूर्व ग्रीर पश्चिम का मेल उनके युग का 'स्लोंगन' भी रहा है। इस प्रकार में क्वीन्द्र की प्रतिभा के गहरे प्रभाव को भी कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करता हूँ ग्रीर यदि लिखना एक Unconcious-concious process है तो मेरे उपचेतन ने यत्र-तत्र इन कवियों की निधियों का उपयोग भी किया है ग्रीर उसे ग्रपने विकास का ग्रांग बनाने की चेश की है।' [सुमित्रानन्दन पन्त-श्राधुनिक किय की भूमिका, पृष्ठ १३]

पाश्चात्य रहस्यवादियों -व्लेक, वर्ड सवर्थ ग्रादि-के जीवन-दर्शन से सम्मिलन कराया था। राष्ट्रीय ग्रीर ग्रान्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ ऐसी थीं जिनसे रहस्य-चादी प्रवृत्तियों को प्रश्रय मिला। ऐसे ही संगय (१९१३) में रवीन्द्रनाथ की 'गीतांज ल को विश्व-सम्मान मिला। वंगला में इस नई कविता का नाम छायावाद प्रवृत्तियाँ भी हिन्दी कविता में आ गयीं जो बंगला के छायावाद की थीं। दर्शन, अध्यातम और भक्ति की तरफ कुकाव होने पर उनके मल स्रोतों की और कवियों का प्यान जाना स्वामाविक था। स्वामी विवेकानन्द ग्रीर स्वामी रामतीर्थ ने भी कथियों को उस तरफ ब्राकर्षित ही नहीं किया, विदेशों में वेदान्त का प्रचार कर श्रौर विदेशियों को श्रपना शिप्य बना कर उन्हें श्राश्चर्य में भी डाल दिया था । द्यतः इस युग के सभी प्रमुख कवियों ने प्राचीन भारतीय दर्शन का अध्ययन-मनन किया और भक्तिकालीन कियों--- कत्रीर-मीरा-जायस-से भी प्रभाव ग्रहण किया । \* गान्धी जी ने भी भारतीय ग्रीर पाश्चात्य दर्शनों का समन्वय करके उन्हें जीवन में व्यवहृत करने का प्रयत्न किया। ग्रातः उनके दर्शन का भी कवियों पर बहुत ऋधिक प्रभाव पड़ा। इसी समय (१९१७) रूस में राज्यकान्ति हुई श्रीर समाजवादी राज्य की स्थापना हुई। इससे संसार भर के लोगों का ध्यान मार्क्सवाद की ग्रोर ग्राक्ट हुग्रा । टालस्टाय ग्रौर

<sup>\*</sup>१. "वीणा श्रौर पल्लव विशेषतः मेरे प्राकृतिक साहचर्य-काल की रचनायें हैं। तब प्रकृति की महत्ता पर मुक्ते पूर्ण विश्वास था श्रौर उसके व्यापारों में मुक्ते पूर्णता का श्रामास मिलता था। वह मेरी सौन्दर्य-लिप्सां की पूर्ति करती थी जिसके सिवा उस समय मुक्ते कोई वस्तु प्रिय नहीं थी। स्वामी विवेकानन्द श्रौर रामतीर्थ के श्रध्ययन से प्रकृति-प्रेम के साथ ही मेरे प्राकृतिक दर्शन के ज्ञान श्रौर विश्वास में भी श्रिमदृद्धि हुई।" [पन्त-श्राधुनिक कवि, एष्ठ ३]

२. "जो रहस्यानुन्ति हमारे ज्ञान-च्लेत्र में एक सिद्धान्त मान थी वही हृदय की कोमलतम भावनात्रों में प्राण-प्रतिष्ठा पाकर तथा प्रेममागी स्की सन्तों के प्रेम में अतिरं जित हो कर ऐसे कलात्मक रूप में अवतीर्ण हुई जिसने मनुष्य के हृदय और बुद्धिपत्त दोनों को सन्तुछ कर दिया। एक और कभीर के हुउथोग की साधनारूपी सम-विपम शिलाओं से बँधा हुआ और दूसरी ओर जायसी के विशद प्रेम-विरह की कोमलतम अनुनृतियों की वेला में उन्मुक्त यह रहस्य का समुद्र आधुनिक युग को क्या दे सका है, यह अभी कहना कठिन होगा।" महादेवी वर्मा—आधुनिक कवि—एप्ट १० न

रिस्तिन ने ईसाई धर्म की पवित्रता, त्याग और भक्ति के आदशों का जो उपदेश किया था, गान्धी जी के माध्यम से उनका प्रभाव भी कवियों पर पड़ा। इस प्रकार रहस्यवाद और मानवताबाद की विचार-धारा हिन्दी कविता में भी तीय गति से फैल गयी। इन दार्शनिक सिद्धान्तों और उनके मूल आदशों के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचना अगले अध्याय में की जायगी।

जीवन ग्रोर काव्य की उक्त परिस्थितियों ग्रीर दार्शनिक विचारघाराग्रों ने विविध रूप में प्रमावित किया। पूँजीवाद विकासशील था, ग्रत: उसकी

स्बच्छन्दतावादी प्रवृत्ति पर ही पहले विचार किया जायगा।

परिस्थिति पहले ही कहा जा चुका है कि पूँ जीवाद व्यक्तिवाद के सिद्धान्त छोर के द्वारा अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करता है। भारत में भी छायाबाद पूँ जीवाद के विकास के साथ व्यक्तिवाद का विकास हुआ और हिन्दी कविता में छायाबाद के रूप में व्यक्तिवादी भावनायें

ही अनेक रूपों में अभिन्यक्त हुईं। चाहे यह पार्थिय प्रेम की कविता हो या आध्यात्मिक प्रेम की, चाहे राष्ट्रीय हो या मानवतावादी, सभी में कवि अकेला एक योद्धा के रूप में समाज के बन्धनों से मुक्ति पाने के लिए जूमता हुआ दिखलाई पड़ता है। संक्रान्ति-युग में अभी इस व्यक्तिवादिता का अधिक दिकास नहीं हुन्ना था, ग्रतः उस काल की कविता में सामाजिकता की भावना ग्राधिक थी। पुरत्थान-युग में भी बहुत कुछ वही वात थी। किन्तु दिद्रोह-युग में पूँजीवाद के विकास, महायुद्ध के पश्चात् प्रभाव और मध्यवर्ग की राजनीतिक ्र असफलता आदि कारणों ने मिल कर व्यक्तियाद के विकास में बहुत सहायता की। पारचात्य साहित्य ग्राँर प्राचीन भारतीय दर्शन के प्रभाव की चात ऊपर कही जा चुकी है। इन सब कारणों से इस युग के नवयुवक कवियों का उम रूप से विद्रोही हो जाना वा वर्तमान समस्यात्री श्रोर उलभनों से हट कर ग्रध्यात्म, ग्रतीत ग्रथवा प्रकृति के एकान्त भावना-द्वेत्र में पलायन करना स्वामाविक था। विद्रोह दो रुपों में व्यक्त हुत्र्या—सीधी श्रीर स्वष्ट राष्ट्रीय कवितायों के रूप में और प्राचीन रुढ़ियों, विचारों, ग्रादशों और काव्य-नियमों के यन्यन तोड़कर त्यतंत्र श्रौर मुक्त-काव्य-प्रवाह के रूप में। इस तरह राजनीतिक स्वतंत्रता की भावना काव्य-चेत्र में प्रत्यत्त रूप से भी व्यक्त हुई ग्रौर साथ ही श्रसन्तोप र्यार निराशा की मावना की ग्रप्रत्यन्त श्रनियक्ति

( रहस्यवाद ) के रूप में भी । राजनीतिक-चेत्र में महात्मा गांबी के रूप में जिस तरह देश की श्रात्मा स्यतंत्रता प्राप्ति के नये प्रयोगों में लीन हुई; जैसे देश नव-जीवन-प्राप्ति के नये नार्ग हुँड़ने में प्रवृत्त हुआ, उसी तरह साहित्य-चेत्र में भी अनेक नये प्रयोगों ग्रीर विविध स्वतंत्र मार्गों की खोज की गई। राजनीतिक जीवन की ग्रसफलता, निराशा, असंतोप, घृगा, विराग और साथ ही भविष्य की आशा, उमंग, प्रेम, सद्भावना, मुख-संतोप ग्रादि मनोइतियों की ग्रामिन्यक्ति कान्य में विभिन्न प्रन्छन्न शौर प्रत्यक्त रूपों में हुई। छायावाद-युग की काव्यधारा में विविधता के बीच भी एक सामान्य एक रा-स्वातंत्र्य-प्रेम-के दर्शन होते हैं। यह उस मुक्तिकामी चेतना का ही परिणाम है। किंतु इस स्वतंत्रता की भावना को खुल खेलने की स्वतंत्रना न थी। एक च्रोर तो शासकों का प्रवल दमन-चक सिर पर निरन्तर वृत रहा था, दूसरी ह्योर समाचार-पत्रों तथा भाषण ह्योर लेखन की पूर्ण स्यतंत्रना नहीं थी । इन कारणों से राजनीतिक स्वतंत्रता की वाणी की प्रच्छन्न, व्यंग्यात्मक श्रीर प्रतीकात्मक होना पड़ा । दूसरी श्रीर तामाजिक, धार्मिक, नैतिक र्छीर साहित्यिक स्वतंत्रता के त्रेत्र में भी सरपट दौड़ लगाना सम्भव नहीं था क्वं कि समाज ग्रामी पुराने मार्ग पर ही चल रहा था ग्रीर मध्यवर्ग की नई पीढ़ी उसमें कान्तिकारी परिवर्तन लाना चाहती थी। यह पीड़ी केवल काव्य में ही नहीं बल्कि जीवन में भी परिवर्तन लाना चाहती थी क्योंकि समाज के बन्धनों में उसका गला घुट रहा था। पुनरुत्थान-युग ने समाज की बुराइयों का ही विरोध किया था, प्राचीन मान्यतास्त्रों, स्नादशों स्रोर नैतिक सिद्धान्तों से यर चिपका रहा । किन्तु छायाबाद-युग का विरोध मूल में ही था। वह बाह्य उपकरकों श्रीर कर्मकाएडों को उतना महत्व न देकर श्रान्तरिक कान्ति चाहता था। सामाजिक सम्बन्धों ग्रीर नैतिक ग्रादशों में उत्तरफेर न तो समाज के अशिनित और पुरानी रुढ़ियों में पत्ते सामान्य जन ही सहन कर सकते थे और न पुराने खेत्रे के साहित्यिक ही। नई पीड़ी के नवयुवक पश्चिमी शिक्षा छीर संस्कृति से प्रभावित थे; उनके विचार ग्रीर ग्रादर्श भी वैसे ही ढल रहे थे। किन्तु ग्रयने जीवन में वे ग्रयने स्वप्नों को सत्य नहीं कर पाते थे। वस्ततः जीवन में श्रपने श्रादशों को ढालने की उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी। स्वच्छंद प्रेम श्रौर विवाह में ग्रवरोध, पारिवारिक सम्बन्धों का निर्वाह, मानसिक विकास के साधनों का श्रभाव, वेकारी श्रादि प्रश्नों श्रौर उलमनों ने नई पीढ़ी की स्वतंत्रता के मार्ग का हृद्ता से ग्रवरोध कर रक्खा था। शिक्तित नवसुवक-समाज, विशेष कर उसके चेतन वर्ग-किवों-कलाकारों-में घोर ग्रसंतोप, निराशा और विद्रोह की भावना का ग्राना स्वामाविक था। ग्रतः कान्य में भाग्यवाद, दुःखवाद, निराशावाद, करुणा ग्रौर देश-प्रेम ग्रादि की ग्रिमिन्यक्ति छायावाद-युग में विशेष रूप से हुई। जैसा पहले ही कहा जा चुका है, प्रथम महायुद्ध का हिन्दी साहित्य पर व्यक्त

श्रीर श्रन्यक्त रूप से बहुत श्रिधिक प्रभाव पड़ा है। यह महायुद्ध भारत के राजनीतिक, सामाजिक श्रीर सांस्कृतिक जीवन में एक नदीन चेतना लेकर ग्रावा । उसके पहले भारत के सम्मुख मुख्यतः महायुद्ध का अपना ही प्रश्न रहता था। बरतुनः १६१४ के पहले भारत प्रभाव की संसार के अन्य देशों के बारे में उतनी अधिक जानकारी नहीं थी। यूरोप में एक नवीन वैज्ञानिक और यांत्रिक सन्यता का चरम विकास हो ग्हा है, यह तो भारतीय जान गये ये; किन्तु उत्तका परिग्णम कैंसा होगा, इसका पश्चिय उन्हें महायुद्ध से ही मिला। इसके पहले ही १९०४ के हस-जागन सुद्ध में जापान की धिजय से एशिया की हीनता की मनोवृत्ति समान ही चली थी छोर उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा था । पश्चिम के अनुकरण ने जापान ने यह शक्ति छानित की थी, यह बात भी स्पट हो गई थी। किन्तु परिचम की सभ्यता की बाह्य चकाचींथ के भीतर क्या हिया हुआ है, यह बात इस महायुद्ध ने ही रपष्ट की । युद्ध में भारतीय सैनिक काफी संख्या में विदेश भेज गये थे, समाचार-पत्रों में युद्ध के समाचार भरे रहते थें: अनेक युद्धों में भारतीय सैनिकों ने विजय प्राप्त करके थोरोपीय सैन्यशक्ति पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित की थी । इन सब बातों से भारतीय जनता का दृष्टिकोण् बहुत व्यापक, उनकी ग्रन्तर्गष्टीय भावना श्रिधिक विस्तृत श्रीर राष्ट्रीय गीरव की भावना श्रिधिक तीव हो गई। इस युद्ध ने यह भी स्पष्ट कर दिवा कि ज्ञाज के इस वैज्ञानिक युग में, जब कि जहज, रेल, वायुयान, रेडियो ब्यादि ने देशों की भौगोलिक दूरी कम करके उनकी सीमाएँ तोड़ दी हैं, भारत भी इस विशाल विश्व का एक द्यंग वन गया है क्योर संसार की प्रत्येक घटना का उसके लिये भी उसी तरह का महत्व है नैसे ग्रन्य देशों के लिये।

युद्दकाल में युद्ध का प्रभाव उतना लिच्ति नहीं हुया जितना उनके बाद । यह प्रभाव िश्वव्यापी था जो अनेक रूपों में प्रकट हुया । पहले ती इन युद्ध में लाखीं आदमी मारे गये, अनीमनत आदमी पंगु बनकर जीविक मृतक हो गये, अपार धनराशि, कला और सम्यता की प्राचीन असंख्य वस्तुएँ और संस्कृति के प्राचीन चिह्न नष्ट हो गये जिसका प्रभाव विश्व की नैतिकता पर बहुन पड़ा । दूसरे पूँ जीवाद और साम्राज्यवाद अपने नम्नस्य में संसार के सामने आ गये । इस वैज्ञानिकता और आतिश्व मौतिकता के विरोध में टालस्वाय आदि इन्छ मनीनी पहले ही से स्वर कँचा कर रहे थे। दूसरी ओर मार्क्स और एगिल्स जैसे विद्वान इसके पूर्व ही भौतिक दर्शन को प्रतिपादित करके इस वैज्ञानिकता और और सांत्रकता और सांत्रकता और सांत्रकता का समर्थन करके तजन्य आर्थिक विपमता और पूँ जीवाद का

चिरोज तथा वर्ग-संवर्ष का समर्थन कर गये थे। इस युद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक उत्पादन के ये वैज्ञानिक साधन पूँ जीपि।यों के हाथों में रहेंगे तबतक न तो आर्थिक वैपम्य, भीपण गरीबी और वेकारी मिटेगी और न परतंत्र देशों की गुलामी ही मिटेगी; साथ ही अपना विकय-चेत्र बढ़ाने के लिये पूं जीवादी और तामान्यवादी राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धा और तजन्य युद्ध भी बने ही रहेंगे। रूस की राज्य-कांनि और तुर्कों के उदय ने संसार के सामने जन-शक्ति और राष्ट्र-शक्ति का महत्व और भी अधिक स्पष्ट कर दिया।

इन तत्र वातों का प्रभाव भारत पर भी पड़ना अवश्यम्भावी था। सर्वप्रथम तो ब्रिटेन ने भारत की राष्ट्रीय त्राकां लात्रों को कुचल कर त्रपना साम्राज्यवादी रूप स्पष्ट कर दिया। फिर वार्सेलीज़ की सन्धि में जर्मनी के साथ मित्र राष्ट्रों ने जो व्यवहार किया इससे उनकी साम्राज्यवादी श्रीर पूँजीवादी नीति पूर्णतया स्पष्ट हो गई। युद्ध के बाद संसार भर में जो ग्रार्थिक संकट शुरू हुन्ना उसका सबसे श्रिधिक प्रभाव भारत पर पड़ा, जिसके सम्बन्ध में पिछले श्रध्याय में विचार किया जा चुका है। संसार के अन्य देशों में युद्धजनित अवसाद और पूँ जीवादी व्यवस्था के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई उसकी तहरें भारत में भी पहुँची। गांधी जी ने टालस्टाय के भौतिकता-विरोधी तथा श्राध्यात्मक श्रीर नैतिक सिद्धान्तों से प्रेरित हो कर श्रपना स्त्याग्रह संग्राम शुरू किया । गांधीवाद युद्ध-जर्जर विश्व, विशेष कर परतंत्र ग्रीर वलहीन भारत, के लिये बहुत ही ग्राकर्षक पतीत हुया । उधर रूस में श्रमजीवी क्रांति हो गई थी, राजतंत्र उत्तटकर दुनियाँ के छठे भाग में समाजवादी शासन-व्यवस्था कायम की गई थी जो संसार के लिये एक ग्राश्चर्यजनक दस्त वन रही थी। संसार भर के मजदूरों का संगठन त्त्वीय अन्तर्राष्ट्रीय संय (Third International) संसार भर में अम-जीवी क्रान्ति करने के लिये प्रवत्तशील या जिससे सभी देशों में पूंजीपि यों श्रौर अमुजीवियों के बीच संवर्ष होने लगे । चीन में सन्यातसेन ने रूस की सहायता से क्यान्ति कर दी थी। इन सब विश्वव्यापी घटनात्रों का व्यक्त-त्र्यव्यक्त प्रभाव भारत पर भी पड़ रहा था। भारतीय जनता संसार के विविध श्रान्दोलनों के परिचय के उपरान्त श्रधिक साहस श्रीर श्रात्मिवश्वास से युक्त हो गई।

संवर्पशील मध्यवर्ग की चेतना इस तरह महायुद्ध के बाद पहले से निलकुल वदल गयी। महायुद्ध के प्रभाव और पाश्चात्य तथा बँगला साहित्य के ऋष्ययन का उस परिवर्तन को लाने में बहुत ऋषिक हाथ था। मध्यवर्गीय चेतना का परिवर्तन छायावादी कविता में निम्नलिखित रूपों में दिखलाई पड़र्ता है:—

१-सामंती ग्रौर पुनरावर्तनवादी प्रवृत्तियों का लोप।

- २--व्यक्तियाद श्रीर व्यक्ति-स्वातंत्र्य के श्रादर्श की स्थापना ।
- ३—बुद्धि के विरुद्ध हृदय का ग्रीर म्यूल के विरुद्ध सूट्य का निहीतु ।
- ४—यथार्थं के बन्धनी से ऊब कर प्रकृति, रहस्य, कल्पना, छीर कान्ति के स्वप्नलोकों में पलायन।
- ४—हासोन्मुल प्ंजीबादी प्रवृत्तियों—कलावाद, निराशाचाद, खहंबाद छादि का विकास (

६-सामाजिक यथार्थवाद या प्रगतिवाद का प्रारम्भ ।

सामंतवादी प्रमृत्तियों के विरुद्ध पूँ जीवादी विद्रीह का प्रारम्भ संक्षान्ति-युग में ही हो गया था । सामंतवादी व्यवस्था में जीवन के प्रत्येक होत्र में धर्म का ही ख्राधिपत्य रहता है छीर उस रूढ़िवादी परम्परा को तोएँ विना व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं मिल सकती । संक्रान्ति-युग छीर पुनरत्यान-युग में धार्मिक, सामाजिक छीर साहित्यिक रूढ़ियों का तो विरोध किया गया पर धर्म का सर्वथा त्याग नहीं किया गया था । हिन्दू जाति या राष्ट्र का जागरण, भारतीय संस्कृति का पुनरत्थान, सामाजिक गुधार छादि पुनरावर्तन की प्रमृत्तियों के रूप में धर्म छपना प्र त्व किर भी बनाये रहा । पर इस युग में धर्म का प्रभुत्व बहुत कुछ हट गया छीर उसकी जगह छाध्यात्मिकता छीर दार्शनिकता ने ले ली । छायावादी कवियों ने प्रालीन भारतीय दर्शन छीर भक्तिकालीन काव्य से प्रभाव ग्रहण किया छीर साथ ही रीतिकालीन काव्य-परम्परा का खुले रूप में विरोध भी किया । इस तरह इस युग में सामंती छीर दरशारी संस्कृति के बन्धनों से कवियों ने मुक्ति प्राप्त की । 🕂 भागा

क भाव श्रीर भाषा का ऐसा शुक-प्रयोग, राग श्रीर छुन्दों की ऐसी एक्स्वर रिमिक्तिम, उपमा तथा उत्में जाशों की ऐसी दादुरावृत्ति, श्रनुपास एवं तुकां की ऐसी श्रश्नान्त उपलवृष्टि क्या संसार के श्रीर किसी साहित्य में मिल सकती है। घन की घहर, मेकी की भहर, मिल्ली की भहर, विजली की वहर, मोर की कहर, समस्त संगीन तुक की एक ही नहर में वहा दिया श्रीर वेचारे श्रीपकायन की वेटी उपमा को तो वाँध ही दिया ?—श्राँख की उपमा ?—खंजन, मृग, कंज, मीन इत्यादि, होठों की ?—किसलय, प्रवाल, लाख इत्यादि श्रीर इन धुरन्धर साहित्याचायों की ?—शुक, दादुर, श्रामोक्तोन इत्यादि।"

[ पन्त-पल्लव की भूमिका, पृष्ठ-१० ]

† "एक दीर्घकाल से किव के लिए, सम्प्रदाय अन्त्यवट और दरवार कल्पवृत्त वनता आ रहा या और इस स्थिति का वदलना एक व्यापक उलटफेर के विना सम्भव ही नहीं था जो समय से सहज हो गया।"

[ महादेवी का विवेचनात्मक गद्य, पृष्ठ-५२ ]

छन्द, काब्य-विषय, कल्पना, सब में प्राचीन लकीरों को छोड़ कर नये रास्ते ग्रपनाये गये। रीतिकाल के विरोध में पुनरतथान-युग में जो स्थूल नीतिमत्ता, थोधी उपदेशात्मकता ग्रौर नीरस वर्णनात्मकता का विधान हुन्ना था, उससे नये कवि के उन्मुक्त मन को सन्तोप नहीं हुआ। वह स्थूल श्रंगार के बन्धनों को तोड़ कर पुँजीवाद श्रौर सामन्तवाद के समफौते से उत्पन्न मर्थादावाद श्रोर बुद्धिवार के बन्धनों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि इनसे उसकी उन्मुक्त कल्पना ग्रौर स्वतंत्र इच्छाशक्ति के पंख बँध जाते थे। उसने रथूल वन्धनों से विद्रोह कर के सूक्ष्म मनोलोक में श्रपने नीड़ की रचना की। ग्रातिशय बौद्धिक नीरसता की जगह भावुकता ग्रीर हार्दिकता की, भौतिक जीवन दृष्टि की जगह ऋध्यात्मिक जीवन दृष्टि की, स्थूल ऐन्द्रिक प्रेम श्रथवा प्रेम के बहिष्कार की जगह ब्रादर्शवादी प्रेम ( Platonic love ) ब्रौर स्वामाविक मेम की प्रतिष्ठा हुई। यही नहीं, देश, जाति, प्रकृति और विश्व के प्रति भी मेम की मनोइति का प्रसार हुआ। इस तरह छायाबाद में रीतिकाल या सामंत-युग की काव्य-परम्परा के विरुद्ध होने वाली प्रतिक्रिया की परिणिति विद्रोह के रूप में हुई । रीतिकाल का सौन्दर्य-त्रांध इतना रूढ़ ग्रीर स्थूल हो गया था श्रीर उसका प्रवाह इस तरह धार्मिक, नैतिक श्रीर शास्त्रीय नियमों से श्रवरुद था कि बदलती हुई स्त्रार्थिक, राजनीतिक स्त्रौर सामाजिक परिस्थितियां में उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया का होना त्वाभाविक ग्रीर ग्रानिवार्य था। इस युग में एक सीमा तक यह कार्य हुआ। भाषा बदली पर छन्द संस्कृत के वर्णावृत्त बने रहे। वासना का रंग छूटा तो उपदेश की रंगहीनता आ गयी; रस के ऊपर इतिवृत्ति चढ बैठी । इस तरह काच्य-धारा महलों की वाविलयों-कूपों से निकली तो जरूर, पर संकीर्णता के उलके जटाजुट में भटकती रह गयी। स्थूल सौन्दर्य-बोध के विरोध में पुनरुत्थान-युग के काव्य ने सौन्दर्य को ही निर्वासित कर दिया। छाया-वादी कवि ने कविता को संकीर्ण भूमि से उठा कर स्क्म और ग्रान्तरिक सौन्दर्भ के श्राकाश में पहुँचा दिया जहाँ से वह एक श्रोर तो विपुत्ता पृथ्वी का दर्शन करने लगी और दूसरी ओर निरवधि काल के प्रवाह से होड़ लेने लगी। \*

अ "इसके साथ-साथ रीिकाल की प्रतिक्रिया मी कुछ कम वेगवती न थी। ग्रातः उस युग की कविता की इतिवृत्तात्मकता इतनी स्पष्ट हो चली कि मनुष्य की सारी कोमल ग्रौर स्क्ष्म मावनाएँ विद्रोह कर उठीं। " पर स्थूल सौन्दर्य की निर्जीव ग्रावृत्तियों से थके हुए ग्रौर कविता की परम्परागत नियम-श्रंखला से कवे हुए व्यक्तियों को फिर उन्हीं रेखाग्रों में वैषे स्थूल का न तो यथार्थ चित्रण

जब हम करते हैं कि छायावादी कविता के निर्माण में पूँजीवाद का बहुत ग्रधिक योग है तो हमारा यह तात्वर्य नहीं है कि छायाबादी कवि पूँकीविन, रोठ या दुरानदार था थाँर वह श्रवनी कविता का क्रय-निकय फरना था। इसके विवरीत छायाबाडी कवि व्यूँजीवाद के प्रभाव के कारण जीवन के स्थार्थ से उत्तरीतर दूर होना गया। राष्ट्रीय पुँजीयाद ने सामंतवादी समाव-व्यवस्था को नोएने में पूँचीबादी साम्राज्यबाद की सहायता की ही मध्यवर्गीय क्वि ने भी समंत विचारी और परम्पराओं के उन्धनों को होड़ा। यदि पुँ जीवाद ने व्यक्ति-स्वातंत्र्य का खादर्श खड़ा कर स्वतंत्रता का धम उत्तव किया ती पूँजीयारी कवि ने भी रीतिकालीन परम्पराद्यों से मुक्ति का भ्रम उत्पन्न . किया । उन परम्परायों से मुक्ति पाकर एक बार पुनरावर्तन के भ्रम की स्थापना हुई ग्रीर दूसरी बार छायाबाद के श्रम की । पुनकत्यान-गुम में स्यूल मीन्दर्य के निराकरण के लिए मीन्दर्ववीय का ही बहिष्कार किया गया तो छायाबाद-सुग में त्युल सामाजिक ग्रार्शां ग्रीर रुड़ियों के निराकरण के प्रयक्ष में समाज ने ही मुक्ति पाने का भ्रम उत्तन किया गया । पर व्यक्ति सामाजिक सम्बन्धों से वेने मुक्ति पा सकता है ! खत: यथार्थ दृष्टि तो यह है कि समाज को ही बदला जाय । पर छायायादी कि समाज की और से औल मूँद कर उससे पलायन करने में ही व्यक्ति की मुक्ति देखने लगा। इस तरह छायाबादी कविता में व्यक्ति-स्वातंत्र्य की भावना की टड़ प्रतिष्ठा हुई छीर सामाजिकता की प्रवृत्ति कम होगयी। कवि श्रपनी इच्छाश्रां-श्राकांचाश्रां श्रीर दुख-मुखों के प्रति जितना जागहक था उतना सामाजिक ग्रावश्यकतात्रां के प्रति नहीं। वर ग्रापने सहजज्ञान ( Instincts ) का दास बन गया, स्वामी नहीं ।

मध्यवर्ग की इस व्यक्तिवादी मनोष्ट्रति का कारण यह था कि मध्यवर्गीय व्यक्ति समभ्तता था कि सामन्तवादी वन्धनों को सोड्कर व्यक्ति को समाज से स्वतंत्र कर देने से की समाज के सभी वर्गों को स्वतंत्रता प्राप्त

छायावादी स्वतंत्रता का

भ्रम

हो जायेगी। इसीलिये सामन्तवाद श्रीर उसके संरत्क साम्राज्य-वाद के विरुद्ध होने वाले संवर्ष में उच्चमध्यवर्ग, निम्नमध्यवर्ग श्रीर सर्वहारावर्ग सभी ने सम्मिलित रूप से योग दिया।

सामन्तवाद का आधार-स्तम्भ पुरोहितवर्ग पर ही नहीं, धर्म के

रुचिकर हुआ श्रीर न उसका रुढ़िगत श्रादर्श भाया । उन्हें नवीन रूप-रेखाश्रों में स्थम सीन्दर्शनुभूति की श्रावश्यकता थी जो छायावाद में पूर्ण हुई।" ( महादेवी वर्मा-श्राधुनिक कवि की भूमिका, पृष्ठ ९ ]

बाह्यरूप पर भी कठोर श्राघात किये गये। ध्वंस का यह कार्य पुनरुत्थान-युग में ही बहुत कुछ प्रा हो चुका था। इस नये युग में जीवन के सभी दोत्रों में लोकतांत्रिक दृश्किरोण का प्रचार हुन्ना जिसके त्राधार थे समानता, स्वतंत्रता त्र्रौर बन्धुस्व। किन्तु यह दृष्टिकोण भी कवि का भ्रम मात्र ही था क्योंकि जिस स्वतंत्रता की वात वह करता था वह केवल पूँजीवादीवर्ग के लिये थी, निम्नमध्यवर्ग ग्रौर सर्व-हारावर्ग के लिये नहीं। इन कवियों का विचार था कि मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र है, फिर भी वह जीवन में उत्तमतों श्रौर बन्धनों से विरा हुत्रा है; श्रतएव इन सामाजिक उत्तभानों ग्रौर विपमतात्रों से मुक्ति पाने का एक मात्र रास्ता यही है कि मनुष्य को प्रकृत मनुष्य बनाया जाय, वह प्रकृति की विकृति न करे, उसे स्वाभाविक रूप में स्वीकार करे। राजनीति में यह विचारधारा गांधीवाद के रूप में दिखलाई पड़ी जिसने यन्त्रों का विरोध किया श्रीर मनुष्य को श्राध्यात्मिकता की तरफ उन्मुख किया। छायावाद में वह प्रकृति के प्रति तादात्म्य की अनुभृति के रूप में प्रकट हुई; कदियों ने सर्वत्र एक ही चेतना का ग्रामास देखा। निस्संदेह प्राचीन भारतीय दर्शन के अध्ययन तथा महायुद्ध के निराशाजनक प्रभाव से यांत्रिकता के विरोध और प्रकृतिकी और लौटनेकी प्रवृत्ति और वढ़ी। प्रकृति के प्रति कवियों के सुकाव के मूल में उनका श्राध्यात्मिक दृष्टिकोण था। वे श्रपनी ही श्रन्तरात्मा का प्रचेप बाह्य प्रकृति पर करते थे श्रीर उसमें किसी परोच सत्ता का स्पन्दन देखते थे। इस युग की प्रायः सभी प्रतिनिधि रचनात्रों में प्रकृति के प्रति तादात्म्य की भावना, उसके ब्रान्तरिक सौन्दर्य की ब्राभिन्यक्ति, उस सौन्दर्य के प्रति ब्राश्चर्य श्रीर जिज्ञासा की भावना श्रादि प्रवृत्तियाँ दिखलाई पड़ती हैं। के ऐसा इसलिये हुआ कि कान्तिकारी पूँजीवाद की तरह छायावादी कवि भी यही सोचता था कि समाज के पुराने बन्धनों को एकबार तोड़ देने से ही मनुष्य ग्रापने प्रकृतस्वरूप

क किवता करने की प्रेरणा मुक्ते सबसे पहले प्रकृति-निरीक्षण से मिली हैं कोई श्रज्ञात श्राकर्पण मेरे भीतर एक ग्रव्यक्त सौन्दर्य का जाल बुनकर मेरी चेतना को तन्मय कर देता था को तन्मय कर देता था विश्व ग्रीर यह शायद पर्वतप्रान्त के वातावरण का ही प्रभाव है कि मेरे भीतर विश्व ग्रीर जीवन के प्रति एक गंभीर ग्राधर्य की भावना, पर्वत ही की तरह निश्चल रूप से ग्रवस्थित है। प्रकृति के ताहचर्य ने जहाँ एक ग्रीर मुक्ते सीन्दर्य स्वप्न ग्रीर कल्पनाजीवी बनाया वहाँ दूसरी ग्रीर जनभीर भी बना दिया आफ्राकृतिक चित्रणों में प्रायः मैंने ग्रपनी भावनाग्रों का सौन्दर्य मिलाकर उन्हें ऐन्द्रिक चित्रण बनाया है कि प्रकृति की मैंने ग्रपने से ग्रलग सजीव सत्ता रखने वाली नारी के रूप में देखा है। [पन्त-ग्राधुनिक कवि, पृष्ठ १–२]

भी प्राप्त कर रेटमा । सामाधिक वस्तानी में सहाल की इतसा विकाद कर विमा भा कि उसमें भीवर्थ, सत्त, सार्वक में प्राप्ति, जारवामित सृती का करी दर्शन ही नहीं होता था। इसि के इसे की महिल होता था। इसि के इसे प्राप्ति में करने लगा नवींक समुख्य जाभी प्रकृति की कृति का कृति के कि प्राप्ति में करने लगा नवींक समुख्य जाभी प्रकृति की कृति की क्षण्यन की प्रकृति कर सीवर्कि में प्राप्ति में प्रवाप्ति में प्राप्ति में प्राप

स्तितना का यह क्षम अवृति के देन में धी नहीं, व्यापालम, कराना और नानि के रहनहीं में भी किसपार्ट पड़ा। सर्वी में पनेन नहां के वालेन

की बात परते हैं। की या तुरी है। व्यक्ति की स्पृत नामा-त्याप्यास्मिक विकास के बच्चन में मुक्त करने के लिये हा साधाद में श्रीर भी स्थादश्याद यहें क्यों में परीत सत्ता का सहास दिया। साम्राज्यपाद के कहोर दर्भन, द्वितीय भगत्त्व के निरासायनक परिणान

जीर शार्ष त्याद के पुनः समार से एन भावना को खीर भी प्रध्य भिता।
भित्याल में जाध्याध्मकता के उत्थान में मामाधिकता का भी गृह शिवक येगा
था खीर वह मिल भिन्न सायना-मामों के स्मित्यानी द्वीर प्रयोगों से पुर थी। किन्तु
एम सुग की द्वाध्याध्मिकता प्रधानतथा एक दक्तिंग् के रूप में थी विसमें सायना
का थीग नहीं था; यह धार्मिक परवत्या खीर सुधारवाद के विकद विदेशहरूप में
धाई थी। उसका लक्ष्य व्यक्ति की द्वाध्मा को स्पृत सामाधिक नियंत्रण से
सुक्त करना था गर्याय वह एस प्रतिक्रिया के प्रवाह में स्वयं भौतिकता का
थिरोध करने वाली हो गर्द। एस प्रकार सामाधिक सम्बन्धों की विपमता से
सुद्धारा पाने के लिये कथि ने ख्राधात्म का सहारा लिया। ख्राध्यात्म के स्वतंत्र
खीर समान मानता है। इसीलिये लोकतंत्र की स्वतंत्रता, समानता खीर बन्धुत्व
की मांग ख्राध्यात्मवाद ख्रादर्श रूप में पूरा करता था। यूरोप के दार्शनिक, कान्द,
धीगेल, इलीगेल ख्रादि ने भी इसी पूर्जिवादी खीर ख्राध्यात्मवादी ख्रादर्शवाद
का प्रचार किया था जो अवैज्ञानिक खीर स्वम पर ख्राधारित था। सामन्तवाद
खीर साम्राज्याद के विषद लड़ने वालों की एक सुत्र में बॉधने के लिये

श्रध्यातमयाद का प्रयोग सर्वत एक नारे के रूप में किया गया, क्योंकि वह सामाजिक यथार्थ से व्यक्ति का ध्यान हटाता है श्रोर साथ ही स्वतंत्रता के लिये शिक्त
भी प्रदान करता है। यूरोप के रोमाण्टिक साहित्य, विशेषकर जर्मनी के साहित्य,
में जित तरह श्राध्यात्मिकता का रंग चहुत गहरा था उसी तरह हिन्दी की
छायादादो किया में भी श्राध्यात्मिकता का रंग चढ़ा हुश्रा था। इस काल में
भारत में श्राध्यात्मिकता भी चिद्रोह का एक प्रतीक वन गई थी। स्वामी
विवेकानन्द्र, थोगी श्ररिवन्द, स्वामी रामतीर्थ, महात्मा गांधी सबने राष्ट्रीयता
श्रोर श्राध्यात्मिकता का श्रपने जीवन में समन्वय किया था। चत्तुतः व्यक्तिवाद
के विकास के साथ-साथ ग्राध्यात्मिकता का विकास भी स्वाभाविक है। श्राध्यात्मिकना के स्वेत्र में व्यक्ति को श्रपने व्यक्तित्व के प्रसार का पूरा श्रवसर हाथ
लगता है श्रीर उसके श्रहं की तृति भी होती है। छायावादी कवियों में भी
श्रिषकांश ने इस श्राध्यात्मिकता के माध्यम से ही श्रपने विद्रोह का त्वर ऊँचा
किया है। निराला का 'जागो किर एक वार' 'राम की शक्तिपूजा', प्रसाद की
'कामायनी' श्रादि रचनायें इसका प्रमाण हैं। इस तरह छायावादी कवियों ने
धार्मिक रुदियों की जगह श्राध्यात्मिक श्रादर्शवाद की स्थापना की।

यह त्रादर्शवाद केवल त्राप्यात्म के चेत्र तक ही सीमित नहीं था। सौन्दर्य, कल्पना ग्रीर राजनीनिक विचारों के होत्र में भी इस ग्रादर्शवाद का प्रसार दिखलाई पड़ता है। श्राध्यात्मिक श्रादर्शवाद के श्रनुसार यह जगत मिथ्या है, श्रात्मा सत्य, चिरन्तन श्रीर श्रखरड है श्रीर परोच सत्ता से मिलन ही उसका साध्य है। उसी तरह काव्य के होत्र में भी यथार्थ से कल्पना को विच्छित्र करके एक ग्राइश स्पन्नलोक की स्थापना की गयी वहाँ जगत की विपमतायें ग्रौर शातमा की स्वतंत्रना के मार्ग की बाधायें नहीं हैं। प्रकृति श्रीर अध्यातम के चेत्रं। के ग्रानिरिक्त प्रेम, विश्व-वन्धुत्व, ग्रातीत के गौरवपूर्ण स्थल ग्रादि चेत्रें। से भी ग्रपने स्वप्नलोक के निर्माण के लिये छायावादी कवियां ने उपादान ग्रह्गा किये हैं। वर्तमान जीवन से असन्तुर होकर ही इन कवियों ने स्वतंत्र स्दप्नलोक का निर्माण किया। उन्होंने जगत के विषम कोलाहल से दूर भागकर उससे मुक्ति पाने की कामना की । इसीलिये 'द्यितिज के पार' 'ज्योिर्मिय' 'उस पार' 'निर्जनवन प्रान्तर' 'त्राकाश-सुमन', 'स्वर्ण-ज्वाल', 'नन्दन वन', 'स्वर्ग' ग्रादि शब्दों की बार-बार ज्यावृत्ति की गई श्रौर 'भग्नहृदय' 'हृदेतार' 'हृदयवीणा' 'मूकरुदन' 'विरह-चेदना' 'सुम व्यथा' 'विकल रागिनी' ऋादि शब्दां द्वारा वर्तमान से असन्तोप की भावना को वाणी दी गई। इस तरह एक तरफ तो ग्रपने जीवन के प्रति ग्रसन्तोप प्रकट किया गया ग्रौर दूसरी तरफ कल्पना के

पंखों पर चढ़ कर स्वप्नलोक में विचरण किया जाने लगा। किन्तु यह दर्द की दवा नहीं, उसे थोड़ी देर तक भुलाने का इज़ेक्शन मात्र था। किर भी इस प्रवृत्ति की प्रति-कियाबादी नहीं कहा जा रकता क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों में यह भी बिद्रोह की भावना को ही ग्रामिब्बक्त करने वाली थी। ग्राः जीवन के ग्राबीन्दर्व ग्रीर ग्रामाव की चतिपूर्ति काव्य में कलात्मक सौष्ठव की प्रतिष्ठा द्वारा की गई। व्यक्तियादी होने के कारण कवि अन्तर्मुखी हो गया था, अतः उसने अपने प्रातिम ज्ञान द्वारा सत्य का साजारहार किया और उसे अपनी चैयिक शैली में अभिन्यक्त किया। उसने वस्तु के बाह्य नहीं, उसके छान्तरिक सीन्दर्य की बाणी ही। कतस्वरूप काव्य-विधान की पुरानी परम्परा पीछे छूट गई। मानदीकरण, ध्यन्यात्मकता, प्रतीक्षपद्धांत, जन्मणा श्रीर व्यखना के चमतकार श्रादि हारा वरत के सुक्ष्म सीन्दर्य का चित्रणं किया गया। इस तरह छायाबादी काव्य में मेरिलप्ट चित्रण, व्यक्तिगत ऐन्द्रिक अनुमय और दूरारुड़ कल्पनाओं का आधिक्य ही गया। छन्द ग्रीर भाषा के सम्बन्ध में भी नये सीन्दर्यशेष से ही काम लिया गया । पुराने रूढ़ शब्दों की छोड़ करके नये अपचलित अथवा नव-निर्मित शब्दों का प्रयोग किया गया जिनके द्वारा नधीन सहन भावों की सफल श्राभिन्यक्ति हो सकी। कथियों ने छन्दों के चुनाय में भी स्वतंत्र प्रवृत्ति दिखलाई। लोकगीतां में प्रयुक्त छत्दों श्रीर नये मुक्तछत्दों का साहस के साथ प्रयोग किया गया तथा नाद ग्रौर लय सौन्दर्य पर विशेष ध्यान दिया गया । इसका परिखाम यह हुआ कि काव्य की भावना, शैली और भाषा सभी जनजीवन से दर, एक निरोप वर्ग के लिये हो गई । इस प्रकार इस युग की कविता हर पहलू से तामाजिक यथार्थवाद से दूर हट कर ब्रादर्शलोक की वस्तु होती गई ।

छायावादी कविता में ग्राभिन्यक्त राजनीतिक विचारधारा में भी इसी व्यक्तिवादी ग्रादर्शवाद का दर्शन होता है। कहा जा चुका है कि ग्रन्तर्गट्रीय राजनीतिक परित्यितियों ग्रीर कान्तियों तथा राजनीतिक विचारधारात्र्यों

क "हमारे जीवन का पूर्ण्रूल, हमारे अन्तरतम प्रदेश का सूहमाकाश ही संगीतमय है। अपने उत्कृष्ट च्रणों में हमारा जीवन छुन्द ही में बहने लगता; उसमें एक प्रकार की सम्पूर्णता, स्वरैत्तय तथा संयम आ जाता है। प्रकृति के प्रत्येक कार्य, रात्रि दिवस की ऑलिमिचौनी, पड्ऋतु-परिवर्तन, सूर्य-राशि का जागरण-रायन, अह-उपग्रहों का अआन्त नर्तन, स्वन-स्थिति-संहार सब एक अनन्त छुन्द, एक अलएड संगीत ही में होता है।"

<sup>[</sup> पन्त-पल्लव की भूमिका, पृष्ठ २४ ]

व्यक्तित्रादी का प्रभाव भारतीय मध्यवर्ग पर निरन्तर पड़ता रहा । महायुद्ध कान्ति की के बाद उनका प्रभाव और भी तीव्र हो गया । रूसी क्रान्ति अभिव्य.क्ष और आयरलैएड के स्वातंत्र्य-आन्दोलन की हिंसात्मक पद्धतियों तथा यूरोपीय अराजकतावादी विचारधाराओं को

भारतीय राजनीति में भी स्थान मिला। वंगला की तरह छायावादी कविता में भी इन भावनात्रों की ग्राभिन्यक्ति हुई। वंगाल में नजरुलइस्लाम ने ग्रापनी कान्तिकारी कवितात्रों द्वारा राजनीतिक चेतना को जाग्रत करने बहुत बड़ा काम किया। यह लहर हिन्दी भी ग्राई। गांधी जी के ग्रान्दोलन ग्रीर ग्रादशों का प्रभाव भी हिन्दी कविता पर पड़ रहा था। ग्रातः इस युग में राष्ट्रीय कवितात्रों के दो रूप दिखलाई पड़ते हैं।

पहली तरह की राष्ट्रीय कविता में छायावादी शैली में गांधीवादी राजनीतिक विचारधारा व्यक्त की गई और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संवर्ष करने के लिये जनता को उद्बुद्ध किया गया। दूसरी प्रकार की कविता में श्रराजकतावादी श्रादर्शवाद की ध्वनि थी जिसमें 'महानाश' 'क्रान्ति', 'ध्वंस', 'श्रग्निधीणा' श्रादि शब्दों द्वारा कान्ति का त्रावाहन किया गया, उसे निर्वन्ध, लक्ष्यहीन श्रीर श्रीन-यन्त्रित बताया गया। इस तरह इस ध्वंसात्मक क्रान्ति की भावना के पीछे केई रचनात्मक विचारधारा नहीं थी। इन कवितात्रों में वर्ग-संवर्ष श्रीर नवीन समाज-व्यवस्था की कोई रूपरेखा नहीं दिखलाई पड़ी। बहुधा इनकी ग्राभि-व्यक्ति प्रतीक-पद्धति में हुई जिससे इनकी प्रभावीत्पादकता भी कम हो गई। फिर भी ये दोनों ही प्रकार की राष्ट्रीय कवितायें राजनीतिक विद्रोह की भावना की श्रिभिन्यक्त करने वाली थीं: इनमें पलायन की नहीं विलक संत्रपे का सामना करने की प्रवृत्ति थी। वंगाल के हिंसात्मक क्रान्तिकारी भी इसी विचारघारा को लेकर चलने वाले थे। बंगाल में मध्यवर्ग जमीदारों से बना था। परिस्थितियों के प्रभाव से जमीदारवर्ग के पढ़े-लिखे युवक पूँ जीवादी विचारधारा के समर्थक हो गये थे श्रीर पूँ जीवाद के साथ कंवे से कंथा मिलाकर साम्राज्यवाद के विरुद्ध लाड़ रहे थे। इसीलिये उनमें वर्ग-भावना उतनी नहीं थी जितनी भावकता। ग्रतः वे क्रान्ति के साथ ग्राध्यात्मिकता की भावना का समन्वय करके चल रहे थे श्रीर जब वर्ग-भावना तीव हुई तो इनमें से बहुतों ने मध्यवर्ग का साथ छोड़ कर निराशाजन्य ग्राध्यातिमकता की शरण ली ग्रथवा भावकता के ग्रांतरेक में विक्तित हो गये। ग्रारविन्द घोप ग्रौर काजी नजरुल इस्लाम इसके प्रमाग् हैं। हिन्दी कवियों में 'निराला' इसकें सबसे बड़े उदाहरख हैं। उन्होने आध्यात्मिकता श्रीर कान्ति की भावनात्रों का सम्नवय किया। 'वादल राग' 'जागो फिर

एकवार' तथा अन्य कविताओं में उन्होंने ऐसी ही अनियंत्रित कान्ति का मावुकतापूर्ण चित्रण किया। वायरन और नजरुल इस्लाम की तरह निराला अकेले योदा की मॉित सामाजिक और राजनीतिक वन्धनों से लड़ते हुये दिखलाई पड़ते हैं। अपनी ओज और व्यंगपूर्ण कविताओं द्वारा उन्होंने अपने क्रांतिकारी स्वरूप का प्रदर्शन किया है किन्तु अन्त में संवर्ष में ज्त-विज्ञत होकर नजरुल इस्लाम की तरह ही वे भी विज्ञिम हो जाते हैं।

छायावाद का यह ग्रादर्शवादी भ्रम ग्राधिक दिनों तक नहीं टिक सका । पहले कहा जा चुका है कि महायुद्ध के बाद विश्वन्यापी मन्दी आई और भारतीय उद्योगों पर भी उसका व्यापक प्रभाव पड़ा । अतः भारतीय पँजीवाद ने स्वतंत्रता का जो भ्रम खड़ा किया था वह भी छायाबाद ट्ट गया । १९२७ के बाद देशभर में श्रीद्यीगिक हडनालें होने लगीं। वेकारी फैली छौर पूँजीवाद के स्वार्थ छपने नग्न दृस्री मंजिल रूप में सामने ह्या गये। ह्यतः मध्यवर्गीय छायावादी कवि ने प्रजीवाद के प्रभाव से ग्रानियंत्रित स्वतंत्रता की जो कल्पना की श्री वह टूट गई श्रीर जीवन उसे श्रीर भी विकराल श्रीर वन्वनग्रस्त मालूम होने लगा। एक श्रीर तो मध्यवर्ग की जड़ें सामन्ती समाज-व्यवस्था में थी जो श्रुँग्रेजी राज्य के संरत्या ग्रौर भारतीय पूँजीवाद की प्रवलता के कारण ग्रत्र भी ग्रपनी रूढ़ियां श्रीर वन्धनों को जिलाये जा रही थीं । दूसरी श्रीर पूँजीवाद की व्यक्तिवादी मनोद्वत्ति को ग्रहण कर वह श्रानियंत्रित स्वतंत्रता का श्रामिलापी हो गया था। पर ग्रपने ग्रन्तविरीध ग्रीर स्वार्थ के कारण पँजीवाद ने उसे प्राप्त नहीं होने दिया। उधर राजनीतिक स्वतंत्रता की लड़ाई में वार-वार असफलता मिलती रही। महायुद्ध के बाद राष्ट्रसंत्र की अप्रसफ्तता के कारण पश्चिमी देशों में भी यह स्पष्ट होता जा रहा था कि जिस मानधी स्वतंत्रता के लिये युद्र लड़ा जा रहा था वह मान नहीं हुई और प्ँजीवाद अपने विकृत रूप में मनुष्य की स्वतंत्रता को ग्रीर भी भयानक रूप से लीलना जा रहा था। इस विश्वव्यापी निराशा की लहर भारत में भी ब्राई। इन सब बातों ने मिलकर मध्यवर्गाय कवि को श्चहंबादी, भाग्यवादी और निरासावादी बना दिया । फलस्वरूप १९३० के बाद छायावादी कविता में निराशा, भ्रम, मृत्यु-पूजा, त्त्वी रोमान्स, काल्पनिक अस्वस्थ ऐन्द्रिकता स्त्रीर घोर समाजविरोधी स्रमुत्तरदावित्व की प्रतिक्रियावादी भावनायें दिखलाई पड़ने लगीं । दह समाज को राष्ट्र के रूप में देखने लगा ग्रीर समाज उसके व्यक्तित्व को कुचलने वाला मालूम पड़ने लगा । ऋतः वह दुनिया से दूर होता गया । उसने अपने मन की अतृति, लालसा और इच्छित विश्वासी

को, जो उसके जीवन में मूर्त नहीं हो सकते थे, काव्य में मूर्त किया। समाज ने न तो ह्यायायादी कियों के श्रानियंत्रित जीवन को ही स्वीकृति दी श्रीर न उनके काव्य को ही। प्रतिक्रियास्वरूप वे श्रज्ञात वेदना में द्वाकर शूत्य को मुखरित करने लगे, 'पीड़ा', 'श्रोंस्', 'काली रजनी', 'स्मशान', 'स्वप्न', 'श्रन्ध-कार' खादि उनके काव्य के उपादान हुए । उन्होंने नियति के त्रागे त्रपना सर भुका दिया। ऐसा इसलिये हुन्ना कि उन्हें व्यक्ति की असफलता श्रीर अभाव -के फ़ारगों का ज्ञान नहीं या। पूँ जीवादी स्वतंत्रता के भ्रम का ग्राधार ही ग्रज्ञान है। ख्रतः पुँजीबाद के इन कवियों ने ख्रभाव, वेदना, समाज की विपमता ख्राटि को शाश्वन मान लिया छोर निराशा के गहरे सागर में गोते लगाने लगे। यथार्थ जीवन की ग्रासंगतियों ग्रीर डनके कारगों का विश्लेषण करने की ग्रीर उनका ध्यान नहीं जा सका। ऋपने दुग्तों की भुलाने श्रौर कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिये फारसी कविता के हाला, प्याला, मधुशाला तथा मधुनाला की शरण ली गई। निशा की निमंत्रित करके कल्पित साथी की एकान्त में अपने ददों का संगीत गुनाया गया। 'वलाश-वन' की रंगीन छाया में असफल भेम की रागिनी गाई गई। इस तरह व्यक्ति की 'ग्रपराजिता' शक्ति ने हथियार टालकर विशुद्ध कला की उपासना शुरू कर दी। किन्तु १९३० के बाद की नभी कवितायेँ ऐसी ही नहीं है। कुछ कवियों ने जीवन के दुलों के निदान श्रीर उपचार के सम्बन्ध में भी चिन्तन किया। वस्तुनः दर्शन का प्रारम्भ ही दुख और निराशा से होता है। जिन कवियों ने पराजय नहीं स्वीकार की वे भावना के ज़ेव से दर्शन थ्रीर चिन्तन के चेत्र की थ्रीर मुड़ गये। य्रतः परवत्तीं छायावाद में जीवन के प्रति विश्लेषणात्मक और बौद्धिक दृष्टिकोण अपनाया गया यद्यपि उसमें भी वैज्ञानिकना का श्रभाव ही था। चिन्तन की प्रधानता के कारण कवि ग्रार भी ग्रन्तर्मुखी होता गया। जिन परिस्थितियों ने ग्रन्य कवियों को निराशावादी र्थ्यार ऐन्द्रिक बना दिया उन्होंने ही इन कवियों की श्रन्तमुंखी चिन्तन श्रीर श्रान्तरिक सामझस्य की श्रीर भी बढ़ने के लिये प्रेरित किया। अतः इनमें से किसी ने वेदना को जगत का कल्याण करने वाला माना, किसी ने उसे व्यक्ति को पवित्र बनाने का साधन माना। इस तरह दुख को ग्रादर्शवादी ग्रावरण दिया गया \* ग्रीर कवियों ने दुख के माध्यम से ही ग्रपने

<sup>&</sup>quot;पल्लव ग्रीर गुंजन के बाद मेरा किशोर भावना का सौन्दर्य-स्वप्न टूट गया। पल्लव की 'परिवर्तन' कविता दूसरी दृष्टि से मेरे इस मानसिक परिवर्तन की ग्रीतक है। इसिलिये वह पल्लव में ग्रपना विशेष व्यक्तित्व रखती है। दर्शन-शास्त्र ग्रीर उपनिपदों के ग्रध्ययन ने मेरे रागतत्व में मंथन पैदा कर दिया ग्रीर

जीवन शीर कात्य का उन्नयन किया कि भारतीय दर्शन में इन कियों की बादुत श्रिक मेरणा मिली। श्रस्तुः इन कियों की कियेना में मूहक्तम श्रमुन्यों, भावना के इक्ते रंगों, दुल की गंभीर रेकाशों श्रीर करणा के विविध न्यों की श्रिकता दिललाई पड़ती है। निषय की गंभीरता के कारण इनकी किवा भी दुसर, संदिल्ह श्रीर विविध हो गई है। उसमें दर्शन की उँचाई श्रीर विचारों की गहनता तो है किन्तु श्रमुन्तियों की तीनना श्रीर नंवगों का सीधारन यम है। किर भी इन्होंने जीवन में स्थान, माधना श्रीर बिलदान का महत्व स्वीक्षर किया श्रीर एक सीमा तक सामाजिक श्रादशों के सम्बन्ध में विचारोत्तेजना उत्तल की। प्रसाद, निगला, पन्त, महादेवी इन सभी किवयों में १९३० के बाद उपर्युक्त श्रन्तर्मुखी चिन्तन श्रीर मानयनावादी श्रादर्श्वाद की प्रयुक्तियों दिललाई पड़ती है। ये ही किव भीरे-भीर श्रादर्शलोक को छोड़ कर सामाजिक यथार्थ की भूभि की श्रीर बढ़ने लगे।

ऐसा होना द्यानिवार्य था क्योंकि किय का स्त्रप्नलोक, उसकी ख्रम्तुर्मुली फल्पना ख्रीर उसके छाद्यों सामाजिक यथार्थ से छाधिकाधिक दूर हटकर छाधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकते थे। यूरोप में हासोन्मुल पूँजीवाद के विरोध में सर्वहारायर्थ कान्ति कर रहा था ख्रीर भारत में भी उस क्रान्ति की पुकार पहुँच रही थी। पिछले छाध्याय में कहा जा जुका है कि भारत की छार्थिक ख्रीर राजनीतिक परिस्थितियों में १९३० के बाद बहुत छुछ परिवर्तन हुछा। पूँजीवाद के विकास के साथ ही साथ सर्वहारावर्थ का उदय हुछा ख्रीर वर्ग-

उसके प्रवाह की दिशा बदल दी। मेरी निजी इच्छाश्रों के संसार में कुछ समय कि कि नैराश्य श्रीर उदासीनता छा गई। मनुष्य के जीवन के श्रनुमवों का इतिहास यहा ही करुण प्रमाणित हुश्रा। जन्म के मधुर रूप में मृत्यु दिलाई देने लगी, वसंत के कुमुमित श्रावरण के भीतर पतकर का पंजर।"

( पंत-ग्राधुनिक कवि-ग्रुप्ट ४ )

अ"दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक चूत्र में नाँध रखने की चमता रखता है। हमारे श्रसंख्य मुख हमें चाहे मनुष्यता की पहली सीढ़ी तक भी न पहुँचा सकें किन्तु हमारा एक वृंद श्राँख भी जीवन को श्रिधिक मधुर, श्रिधिक उर्वर बनाये विना नहीं गिर सकता। मनुष्य मुख को श्रकेला भोगना चाहता है परन्तु दुख सब को बाँट कर। विश्व-जीवन में श्रपने जीवन को, विश्व-वेदना में श्रपनी वेदना को इस प्रकार मिला देना जिस प्रकार एक जल-विन्दु समुद्र में मिल जाता है, कवि की मोल है।"

( 'राश्मि' की भूमिका-महादेवी वर्मा-पृष्ट ७ )

संवर्ष की भावना वढ़ चली। मध्यवर्ग का स्वतंत्रता का भ्रम टूटा श्रोर वह निराशा ग्रौर चिन्तन की ग्रन्तर्मुखी प्रवृत्तियों की ग्रोर बढ़ा, दूसरी न्रोर इसी वर्ग के कुछ लोगों ने पूँजीवाद से होने वाले संवर्ष में सर्वहारावर्ग का साथ भी भी दिया । देश की बढ़ती हुई वेकारी, गरीबी छोर साम्राज्यवादी शासन की फटोरता के विरुद्ध सामान्य जनता की संवर्ष की भावना वढती गई श्रीर राजनीतिक ग्रान्दोलनों के साय-साथ लगान-वन्दी ग्रान्दोलन, हड़तालें ग्रौर हिंसात्मक पड़यन्त्र होने लगे । कग्युनिस्ट श्रीर सोशालिस्ट पार्टी के प्रचार श्रीर मेरठ-पडयन्त-केस की गूंज ने उस भावना की वृद्धि में सहायता की। इस भावना की ग्राभिव्यक्ति कविता में भी हुई। कवि ग्रवनक पूँजीवाद के स्वर में स्वर मिलाकर मानवातमा की मुक्ति की पुकार करना था किन्तु स्वाधी पूँजीवाद ने समानता, स्वतंत्रता और बन्धुत्व के सिद्धान्त को केवल ग्रपने वर्गतक ही सीमित रखा जिससे सर्वहारावर्ग विद्रोही हो उठा। ग्रतः कवियों में से भी कुछ ने इस सामाजिक यथार्थ का ग्रपनी कविता में चित्रण किया। इस तरह छायावाद का मानवतावादी त्रादर्शवाद का स्वर बदलकर धीरे-धीरे वथार्थवादी बनने लगा। इस तरह १९३६ के बाद हिन्दी कविता में प्रगतिबाद का प्रारम्भ हुन्ना जो एक विशेष राजनीतिक दल की विचारधारा से वैध कर बाद में कोरा प्रचारात्मक वन गया । द्यायावाद के रूप-परिवर्तन में इस नयी विचारधारा का बहुत ऋधिक .हाय था।

इस प्रकार १९१९ से लेकर १९३९ तक की हिन्दी कविता में छायावाद का, जिसमें पूँजीवादी श्रोर राष्ट्रीयतावादी विचारधारा की प्रधानता थी, प्रारम्भ श्रोर विकास हुश्रा जिसकी विविध प्रवृत्तियों श्रोर उनके कारणों का विश्लेषण ऊपर किया गया है। इस काल की किवता की सब से बड़ी विशेषता यह थी कि इसके रूपविधान में निरन्तर प्रयोग श्रोर परिवर्तन होता रहा। इसका कारण यह था कि पूँजीवाद स्वयं श्रपने श्राधार में निरन्तर परिवर्तन करता रहता है जिससे सामाजिक सम्बन्धों में भी तीत्र गति से परिवर्तन होता रहता है। पूँजीवाद एक तरफ तो व्यक्ति-स्वातंत्र्य, स्वतंत्र वाजार, सामाजिक सम्बन्धों से मुक्ति श्रोर सनानता श्रादि की मांग करता है श्रोर दूसरी तरफ श्रोर भी दुरूह सामाजिक सम्बन्धों, श्रसमानता, एकाधिकार तथा राजनीतिक नियंत्रण को उत्तक्त करता रहता है। श्रातः पूँजीवाद के इस श्रन्तविरोध के कारण सामाजिक सम्बन्धों में जो परिवर्तन होता है उसका प्रतिविम्व पूँजीवादी कविता में भी दिखलाई पड़ता है। छायावादी कविता की विषय-वस्तु श्रोर रूपविधान का इतिहास इसी निरन्तर परिवर्तन का इतिहास है। छायावाद में रीतिकाल की स्थूल प्रवृत्तियों के विरुद्ध परिवर्तन का इतिहास है। छायावाद में रीतिकाल की स्थूल प्रवृत्तियों के विरुद्ध

जो बिद्रोह हुया था वह स्वयं रुद्धि वन गया। याः उसकी सूर्मता ग्रीर त्रातशय भावुकता के विरुद्ध फिर विद्रोह हुआ और व्यक्तिवादी निराशावाद, अहंबाद और अन्तर्मुखी चिन्तन की प्रदृत्तियों का उदय हुआ। किन्तु यह परिवर्तन भी स्थायी नहीं या, क्योंकि ये प्रवृत्तियाँ भी जग-जीवन की ब्रासुन्दरताब्रों श्रोर विभीपिकाओं से दूर एक श्रातीकिक संसार में ही व्यक्ति की रमाती थीं। दर्शन के ग्रध्ययन, मनन ग्रौर चिन्तन से कवियों में ग्रावश्य कट सत्य के साजास्कार की प्रवृत्ति बढ़ी और कवि भावकता की छोड़कर संस्कारशील बौदिकता का आश्रय ग्रहण करने लगे। इस काल में वैशानिकता का भी सहारा लिया गया और विज्ञान-विरोधी ख्रालंकारों का प्रयोग नहीं किया गया। वर्ग-संघर्ष की चेतना उत्पन्न होने पर कथि चिन्तन ग्रीर कल्पना के शीशमहल (Ivorytower) से बाहर निकल कर सर्वहारावर्ग का समर्थन तथा पूँ जीवादी-साम्राज्यवादी शोपण का विरोध करने लगे। यद्यपि इनमें भी भविष्यवादी, मानवतावादी अथवा आदर्शवादी कान्ति की अययार्थ अञ्चत्तियाँ कम नहीं थीं । इस तरह बीस वर्ष के ग्राल्पकाल में ही छायावादी कविता की विपय-वस्तु में बार-बार परिवर्तन होते रहे, फलतः काव्य-भृमि का विस्तार होता रहा। इसी प्रकार कला के सम्बन्ध में भी प्रत्येक कवि ने नवीनता की उन्द्रावना की । पन्त, निराला श्रीर प्रसाद ने प्रगीत मुक्तक (Odes) गीत श्रीर मुक्तछन्द की लम्बी कवितार्ये ग्रपनी विशिष्ट शैली में लिखीं, महादेवी ने गीत-काव्य में मीरा ग्रीर-सर की परम्परा को कुछ कदम आगे बढ़ाया, बच्चन ने हृदय की सच्ची अनु । के भितयों को सीवे-सादे शब्दों में पाठकों तक पहुँचाने की सीधी शैली श्रपनाई सुभद्राकुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी श्रीर दिनकर ने श्रोजपूर्ण शब्दों में राष्ट्रीयता की भावना को मूर्त किया। छायावादी काल्य के इस बहुमुखी विकास के काल में सामन्त-युग श्रीर पुनकत्थान-युग की काव्य-परम्परा भी ज्ञीण रूप से चलती रही किन्तु साहित्य की प्रधान धारा में उसका विशेष महत्व नहीं था: इसलिये उनके सम्बन्ध में यहाँ विचार नहीं किया जा रहा है ।

## दार्शनिक पीठिका

महायुद्ध के बाद हिंदी किवता की धारा ऐसे नये मार्ग से बहने लगी जिसे हिंदी साहित्य ने इसके पहले नहीं देखा था। अनेक तरह की भाव-भूमियों और सम-विपम विचारज्ञें से होकर वह धारा बही। इस धारा में सब से गहरा रंग छायावाद-रहस्यवाद का था। और इसी कारण नये युग का नाम ही छायावाद-युग पढ़ गया। प्रारम्भ में इस ढंग की किवताओं की भरमार सी हो गई थी, जिसकी उपमा वर्षा-ऋतु में गंगा की बाढ़ से दी जा सकती है। पर बाद में बह बाढ़ हट गई और विशुद्ध रहस्यवाद तथा छायावाद की धारा का रूप स्पष्ट दिखलाई पड़ने लगा। छायावादी किता की विचारचारा का उद्गमस्थान दर्शनों की घाटियाँ हैं। अतः नये किवयों की दार्शनिक मेरणा के उद्गम-स्थलों पर विचार कर लेना अवश्वक है।

किया भी उसी सत्य का उद्घाटन करता है जिसका दार्शनिक; किन्तु दोनों के साधन श्रीर प्रयोगों में मौलिक श्रान्तर होता है। दार्शनिक श्रीर किय एक नहीं होते, किर भी दोनों एक ही चित्र के दो पहलू हैं। दार्शनिक बुद्धि-त्तेत्र से होकर श्राप्ता मार्ग निर्माण करता हुशा श्रपने श्रान्तम लक्ष्य—सत्य—तक पहुँचता है, किय हृद्य-त्तेत्र की लीमा के भीतर श्रान्तलोंक के सूक्ष्मातिस्क्ष्म सत्यों को परख कर उनका उद्घाटन करता है। दार्शनिक चिन्तनलोंक का निवासी है श्रीर किय मात्रलोंक का। किन्तु जीवन में दोनों एक दूसरे के प्रक हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही है पर मार्ग श्रलग-श्रलग हैं। नानात्य में एकस्य की खोज दोनों करते हैं किन्तु एक का प्रकाश-दीय बुद्धि है श्रीर दूसरे का पथ-प्रदर्शक हृदय। इसीसे दोनों की सीमार्य मिली रहती हैं श्रीर दोनों कभी-कभी एक दूसरे की सीमारेखा का उल्लंबन करते हुए पाये जाते हैं। किय भी एक सीमा तक दार्शनिक होता है श्रीर दार्शनिक भी कुछ श्रथों में किय होता है। किय के दर्शन का श्राधार स्वन्दनशील जीवन है श्रीर दार्शनिक के दर्शन का श्राधार स्वन्दनशील जीवन है श्रीर दार्शनिक के दर्शन का श्राधार सत्य की खोज। किय का दर्शन जब जीवन की श्रनुभृतियों से रूप, कल्पना से रंग श्रीर भावनाश्रों से सीनुदुर्य शहण करके सजीव हो। उठा। है, तो उसे कियता कहते हैं। किय

का यह दर्शन मापेक्ष होता है, निभेद्ध या निम्मंग नहीं। यह जीवन के इसित्य को शत्य मानकर एक कदम भी खाने नहीं यह सकता। जीवन के मिति उसकी खास्या ही उमका दर्शन है। किन्तु उसका यह जीवन-दर्शन दार्शन कि कि मत्वों के बेल में ही बहुता है, उनका विवेधी नहीं। कवि की यह वार्शनिकता या सत्वशान कभी की प्रातिभ खीर खतुन्त होता है छीर कभी पठित खीर खाँचेग। यह खिला गान बहुधा उसे दार्शनिक ने ही प्राप्त होता है।

भारतीय संस्तृति में एक प्यान देने याप विशेषता यह है कि यहाँ साहित्य छीर एसा का धर्म से ख्रास्त्र स्थान नहीं था। यस्तृतः यहाँ पर्म को जीवन के प्रत्येक चित्र में प्रधान स्थान दिया गया। जीवन ख्रार पर्म ख्राप्तिक धारा वर्ती हुई दिसाई पट्टी है। यह दूसरी बात है कि क्रिसी तुम में इसकी गति एपट, तीन छीर स्थान है ख्रीर किसी में ख्रीण, प्रच्छन ख्रीर सीमित। हिंदी भाषा छीर साहित्य के विकास के बाद उक्त ख्राप्यानिक स्थन्दन भक्तिकाल की कविता में स्पट ख्रीर प्यापक रूप में लिखत हुखा था। कालगति से वह स्थन्दन रीतिकाल में किर एक सा गया। दिवेदी-युग में उसे जावत करने की भूमिका तथार हुई ख्रीर छायाबाद-युग में, जो राष्ट्रीय ख्रीर सांस्कृतिक चेतना का काल था, कला की काया में बह समन्वयात्मक ख्राप्यात्म पुनः स्यन्दिन हो छठा। इस नवजागरण ख्रीर परिवर्तन के कारण दिखलाये जा चुके हैं। यहाँ यही दिखलाना उद्देश्य है कि छायाबाद-युग में इस ख्राप्यात्मिक स्यन्दन के मेरिया-स्थल कीन से हैं।

छायायाद-युग की छाष्यात्मिक रंग में रँगी कविता की प्रधान धारा रहस्यवाद हैं। रहस्यवाद विश्व की परमसत्ता (Transcedental reality) का बीच छौर सालात्कार है। यसाद जी के छनुसार "इतमें रहस्यवाद छपरोल्ल की छनुभृति, समरसता तथा प्राकृतिक सीन्दर्य के द्वारा छह का इदं से समन्वय करने का सुन्दर प्रवल है। हाँ, विरह भी युग की वंदना के छनुकृत मिलन का साधन बनकर इसमें सम्मिलित है।" यह छाष्यात्मिक छनुभृति की वह छावस्या है जिसमें साधक परमात्मा के मिलन का चरम प्रयास करता है। यह किया कई साधना-पद्धतियों से सम्पन्न होती है। छाई (छात्मा) छौर इदं (जगत) का समन्वयं तभी हो सकता है जब साधक

रहस्यवाद साधना के विविध-मार्ग ग्रहण करके श्रानेक रूपों वाला हो गया । भक्ति-सिद्धान्त के श्राधार पर मानव-हृदय की विविध प्रकार की भावनाश्रों की

की दृष्टि त्राध्यात्मिक तथा सूरम हो श्रीर उसकी श्रनुभृति परिपक्त हो गई हो ।

ग्रमिल्यक्ति, दार्शनिक सिद्धान्तों के ग्राधार पर ग्रत्मा, परमात्मा ग्रीर जगत के नित्य संबंधों की काव्यात्मक व्याख्या, एक ही पारमार्थिक सत्ता का समस्त व्यक्त जगत के जड़-चेतन सभी रूपों में दर्शन, परमात्मा की माधुर्य-भावनायुक्त उपातना तथा जगत को दुख का ग्रागार मान कर परमात्मा से ग्रात्मा को छाध्यात्मिक विरह की उद्भावना, ये कुछ पद्धतियाँ हैं जिनमें रहस्यवाद की भावना श्राभिन्यन्त हुई । इस ढंग की कविता लिखने वालों में सर्वश्री जयशंकर प्रसाद, सूर्यकान्त त्रिपाठी, 'निराला', सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा श्रौर माजनलाल चतुर्वेदी प्रमुख हैं। उनके प्रेरणाधार वे विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्त तथा उपात्तना-पद्धतियाँ हैं जो वैदिक काल से भिक्तकाल तक भारतीय वाङ्मय में सर्वत्र मिलतो हैं। कहा जा चुका है कि बीसवीं शताब्दी के प्रथम दो दर्शकी का काल सांस्कृतिक पुनरुत्थान का काल है। श्रार्यसमाज, ब्रह्मसमाज, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ तथा वँगला के रहस्यवादी कवि स्वीन्द्रनाथ का जबर्रस्त प्रभाव नहें पीड़ी के कथियों पर पड़ा । आर्यसमाज वेदों पर जोर दे रहा था, त्यामी विवेकानंद ने वेदान्त के सिद्धान्तों को लिया, साथ ही मक्ति, योग श्रीर कर्म को भी श्रपनाया। स्वामी रामतीर्थ ने शंकराचार्य के ब्रह्मैतवाद को ग्रहण करके भक्ति ग्रीर प्रेम के मार्ग को प्रधानता दी । लोकमान्य तिलक ने गीता का विद्वत्तापूर्ण भाष्य 'गीता-रहस्य' लिखकर शिच्चित जनता को उपनिपदीं के ज्ञान और पड्दर्शनों के अध्ययन की ओर प्रवृत्त किया। महात्मा गांधी ने ग्रहिंसा मार्ग को ग्रापनाकर तथा गीता के निष्काम-कर्मयोग को ग्रहण करके न केवल अपने, बल्कि सारे राष्ट्र के जीवन की उसी मार्ग पर ले चलने का प्रवत्त किया । पुरातस्व-विभाग ने अपने प्रवत्नां से बौद्ध धर्म की अनेक अज्ञात वातां को प्रकट कर दिया था। इन सब प्रभावों के कारण वेदों, उपनिपदों, ब्राह्मण-प्रन्थों, पड्दर्शनों, गीता और शैव तथा बौद-दर्शनों का अध्ययन किया जाने लगा। म्बर्गीय जुवशंकर प्रसाद ने इन सब का गहन ऋष्ययन किया था। उस काल के सभी सचेन कवियों-निराला, पंत, महादेवी ख्रादि ने उपनिपदों ख्रोर वेदान्त का ख्रध्ययन किया । उन पर बौद्ध-दर्शन के दुःखवाद का भी बहुत प्रभाव पड़ा है । निराला मिस्तिष्क से तो ब्राह्मैतवादी हैं किन्तु हृदय से भक्ति ब्रौर प्रेमवादी । यह रामकृष्ण परमहंस ग्रीर विवेकानंद का प्रभाव है। प्रसाद पर उपनिपदों, काश्मीर के ग्रागमवादियों के शैव-दर्शन ग्रौर बौद्ध-दर्शन का काफी प्रभाव पड़ा है। पन्त पर उपनिपदां का प्रभाव स्पष्ट है। इनके अतिस्कित रिवचाबू और हिन्दी के पुराने निर्गुण-पंथी कवि कवीर त्रादि तथा मीरा का अव्यक्त प्रभाव तो सभी कवियों पर दिखलाई पड़ता है। पश्चिम का दार्शनिक सिद्धांत तो पारंभ में अंग्रेजी के

स्वच्छंदतावादी किव वर्ष सवर्थ, शेली श्रौर कीट्स के सर्ववाद (Pantheism) के रूप में ही श्राया। किन्तु वाद में मार्क्स का द्वन्द्वात्मक मौतिकवाद क्रान्ति श्रौर प्रगति की किवताश्रों में स्मर्र रूप से यहीत हुआ। करना न होगा कि पन्त जी ने पाश्चात्य दर्शन का सम्यक् श्रध्ययन किया श्रीर उनकी कविता का नवीन विकास उसीका परिणाम है। यहाँ उन दार्शनिक सिद्धान्तों श्रौर उपासना-पद्वतियों पर कुछ विचार कर लेना तथा यह देख लेना कि रहस्यवाद की परम्परा वेदों, उपनिपदों तथा वाद के संस्कृत साहित्य में किस तरह चली, श्रावश्यक है।

प्राचीन त्रायों ने त्रादिकाल में ही सम्पूर्ण सृष्टि में क्रियाशील प्राकृतिक शक्तियों को देवरूप में प्रहण किया था। ऋग्वेद संहिता के प्रथम सूक्त की

पहली ऋचा ही अग्नि देवता की खिति में है। क इसमें

वेदों में ईश्वर की विश्व-हितैषी श्राम्नदेव के कल्याणकारी भावों की श्रनुभृति के लिये विश्वव्यापिनी श्राम्न-शिक्त का रूपक 'सर्वहितैपी-कर्मशील-

भावना

फल्यागोपु' पुरुष के साथ बॉधा गया है। संहिता में सभी देवताओं या चिन्तन के विषयों की व्यंजना इन्हीं रूपकों से

युक्त आख्यानों के रूप में हुई है | † उसी तरह वरुण, इन्द्र, मरुत् आदि देवताओं की खुतियों में रूपक की भाषा का प्रयोग कर जो हृदयीद्गार प्रकट किये गये हैं वे वास्तव में अनुभव के जीवित चित्र हैं । यह खुति न तो कोरी भिक्तभावना थी न आंधविश्वासजनित कर्मकाएड, प्रत्युत यह एक स्वाभाविक चैतन्य का अनुभव मात्र था, जिसके सहारे सुन्दर प्रकृति के आँगन में शान्ति और सुखों के अभिजापी ऋषियों ने अपने कर्मरत जीवन को परोच्च सत्ताओं के साथ संयुक्त करने का प्रयक्त किया।

मूर्त जगत् की सभी विहँसती सत्ताद्यों ने उनका ध्यान द्याकर्पित किया। मभी से उन्होंने 'भद्रं करिष्यक्षि' की प्रार्थना की। वे देवताद्यों से स्वर्ग या मोल्ल की कामना नहीं करते ये बल्कि जीवन को ही मुखी द्योर चिरायु बनाने की

श्राग्निमीले पुरोहितं
 यज्ञस्य देवमृत्यिजं ।
 होतारं रक्षधातमं ॥

t. The hymns of Rgveda being mainly invocations of the gods, their contents are largely mythological." Macdonell—History of Sanskrit literature, P. 67

मार्थना करते थे. बीनन ही उनके लिये अमृतत था। ए एन स्तुनियों के बाद मिलिक हितियों का समय आया। सामनेद और अधनेवेद में इसी प्रमृत्ति की मधानता है। मंत्रकाल में ही इन्छ, यक्य, सोम, अधि, बायु सभी एक विराट आपता को नानाकप माने गये। विषयि उसी नमय अनेक देवताओं में रिसी एक महान देवना या विश्वनन्त्रधानी कलाना वे करने लगे थे। साथ ही यह बात मी प्यान देने थी है कि उस काल की परिस्थितियों और बीवन ने प्रकृति के नाथ ताश्वन्य का अनुभव करने और उस पर नेतन व्यक्तित्व का आरोप करने की श्वन्य का अनुभव करने और उस पर नेतन व्यक्तित्व का आरोप करने की श्वन्य का अनुभव करने और उस पर नेतन व्यक्तित्व का आरोप करने की श्वन्य का अनुभव करने और उस पर नेतन व्यक्तित्व का आरोप करने की श्वन्य का अनुभव करने और उस पर नेतन व्यक्तित्व प्रदान किया स्था। उश्वद्वार्ण प्रदानेद का हुए। मेच की प्राकृतिक परिणाम नहीं, चेनन व्यक्तित्व के रूप में देखना है।

वानिवियो गरने। वर्षनिभिन्नो यमाइन मुसदृशः मुपेशसः। विशक्तार्या ग्रयन्त्रमा ग्रदेवसः प्रत्यन्तसो महिना चीरियोग्यः। [ ऋग्वेद ४-५७-४ ]

सुणातासो जनुषा रुक्तवक्सो दिवो छकां ग्रमृतं नाम मेजिरे। [ यह० ४-५७-५ ]

[ "दियुत-प्राण (तीरण कान्ति ) से उद्मासित, जलधारा के परिधान से देखित यह एक से एक मुन्दर छोर सोभन हैं। छक्ण-पीत छड़कों वाले इन वीरों ने विस्तृत छम्मरिल ह्या हिया है। कल्याणार्थ उत्पन्न ज्योतिर्भय पत्त्वाले इन छाकारा के गायकों की ख्यानि छम्मर है।" छनुयादिका—महादेवी वर्मा]

इन चित्रों को देखकर छाज का सीन्दर्य मेमी कवि मभावित हुए विना नहीं रह सकता था। निराला ने छपनी "बादल-राग" शीर्षक कविता में कहाः—

 <sup>&#</sup>x27;ठने। ग्रस्मौ ग्रमृतत्वे द्धातन शुमं यातामनु रथा ग्रवृत्सतः'
 [ ऋग्वेद ४-५५-४ ]
 'वृधि वां राघो ग्रमृतरामीमहे द्यावापृथिवी वि चरंति तत्यवः ।'
 [ ऋ॰ ५-६३-२ ]

<sup>†</sup> इन्द्रं मित्रं वयग्मित्रमाहुरथो दिव्यः स सुपर्गो गरुत्मान् एकं सिंद्रमा बहुधा वदन्त्यमि यमं मातिरश्वानमाहुः । [ शहन्येद १-१६४-४६ ]

<sup>्</sup>रं "यो देवेण्वधिदेय एक ब्राप्तीत् कश्मै देवाय हविषा विषेम।" [ऋ०१०-१२१-८]

ऐ निर्वना !-श्चन्य-तप-श्चमन श्चनमंत्र बादल ! धे सम्बन्ध !--

मन्द्र चं व्ल समीर रथ पर उच्छे साल ऐ उद्याम ! स्रागर कामनाओं के प्राच !

याभा-दित विराट !-- (परिमल )

श्रीर उपा के उसी सनातन सीन्धर्य ने पंत के प्राणी की मुर्जारन किया-तुम मील गूमा पर नभ के जग, उत्ते गुलाव सी खिल श्राई, श्रलताई शाँधों में भर कर जग के प्रमात की श्रवणाई।

जग के प्रदीर में जीवन की ली भी उठ नव छवि पैलाई । [उपा-वंदना-पंत] जैता कहा जा तका है कि मंत्रकाल में ही व्यक्त-जगत के बीच खनेक रूपों श्रीर कियाओं में श्रामिध्यक प्राकृतिक शक्तियों को कल्पना एक समष्टि-शक्ति के रुप में की गई। ऐसा हो जाने पर उस समष्टि-शक्ति के जिज्ञासा परिचय की जिज्ञासा या श्रिभिलाया भी भाइकतापूर्ण इंग से की भावना की जाने लगी। श्रथर्व के हुए। ने जिज्ञाता की थी:-

> क्यं वातं नेलयति क्यं न रमते मनः। किमापः सत्यं प्रेप्सन्तानैलयन्ति यदाचन ॥

[ यायु क्यों वेचैन हो नहा है ? मन किसी एक स्थान में क्यों नहीं रमता ? किस सत्य को प्राप्त करने के निमित्त जल सतत प्रवादमान रहना है ! ]

कहीं-कहीं इस जिज्ञासा का उत्तर भी मिला है। ऋखेद का पुरुष-युक्त इसका उदाहरण है जिसमें प्रकप की सर्वव्यापकता श्रीर सर्वशक्तिमत्ता प्रतिपादित की गई है और कहा गया है कि भृत-भव्य सभी पुरुष ही हैं। अ यही जिज्ञासा की भावना निराला के इस गीत में अभिव्यक्त हुई है:-

पार १-( रे कह ) कोंन तमके X × × उद्य में तम-मेद मुनयन, ग्रस्त-दल दक पलक-कल तन निशा-प्रिय-उर शयन सुखधन सार वा कि ग्रसार १- रे कह)

पुरुष एवेदं सर्वे यद्भृतं यच माव्यम् । [ ऋग्वेद १०-९०-२ ] हिरएयगर्भः समयर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक ग्रासीत् । [ऋग्वेद १०-१२१-१]

दरसता शानप यथा जल रत्तुप से इत सुद्धन कोमज, श्रहात उपलाशार मंगल

द्रिवत जल नीहार १—(रे कर्)

[गीतिका-निराला]

र्त्रीर महादेवी ने भी उसी त्रशेय को जानने की उत्कट स्रभितापा प्रकट की:—

तोड़ हो यह द्वितिंग में भी देख लूँ उस छोर क्या है? जा रहे जिस पंथ से सुग-कल्य इसका होर क्या है ?

र्थीर पंत को उस परोज सत्ता का आकर्षण नारी श्रोर मीन निमंत्रण देता प्रतीन होता है। उनकी 'जिल्लासा' शीर्षक कविता में श्रथर्व का वह कवि ही वैसे गा उटा है—

यो मान मुख्य किसके बल र वेदों के बाद उपनिषदों में, जो चेदान्त के ज्ञानकारण्ड कहे जाते हैं, उस परोज सर्वशक्तिमान सत्ता के विषय में सन्देह की स्थिति समाप्त हो चली थी। यद्यपि उनमें सांख्य-धाराद्यों की विद्यमानता है जो वेदों में उपनिषदों भी यत्र-तत्र विखरी मिलती हैं, किन्तु उनकी मूल धारा में एकेट्चरवाद की ही है। बृहदारख्यक, श्वेताश्वर कट, मैत्री, ब्रह्मवाद छान्दोग्य, ग्रादि में सांख्य के पुरुप-प्रकृति का हैतवाद भी हैं, किन्तु प्रधानता है एक ब्रह्म की जो कख-कख में प्रतिविभिवत माना गया है। उपनिषदों के ज्ञानवाद की थिशेषता यह है कि उनमें यहां की ग्रवज्ञा ग्रीर ज्ञान की श्रेष्ठता प्रतिपादित होते हुये भी मुख-ग्रानन्द का सर्वथा त्याग नहीं किया गया है। सांख्य मुख-दुख दोनों से मुक्ति चाहता है। वहाँ केवल ग्रुष्ठ चेतना है। इन दोनों ग्रामावों की पूर्ति उपनिषदों से हुई, हैतवाद की

जगह एक सत्ता की स्थापना हुई और सत् के साथ चिदानंद का योग किया

गया । साथ ही इस ब्रह्मज्ञान के युग में यज्ञों की कर्मकाएडजनित बुराइयाँ दूर करने का प्रयत्न किया गया ग्राँर काममय यज्ञों का विरोध करके कर्म के वंधनों से मुक्ति का उपाय ज्ञान बताया गया ।

यहाँ यह बात विशेष रूप से ध्यान देने की है कि रहस्यवाद की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं उन सबका मूल छोत उपनिपदों में दिखलाई पड़ता है। उत्तर कहा जा चुका है कि उपनिपदों में दित छोर अहैत दोनों विचारधारावें मिलती हैं छोर अहा से जीव की अभिन्नता स्थान स्थान पर दिखाई गई है। उसी परम प्रकाश से सारा विश्व प्रकाशित है छोर उसी चेतन से नगत अनु-प्राणित है, यह विचार धारा भी प्रतिपादित की गई है। में ये सभी विचार धारा में वर्तमान युग की रहस्यवादी कविता में परिलक्तित होती हैं। किथ उसी का प्रकाश सर्वन पैला हुआ देखता हैं:—

गई निशा वह, हँसीं दिशर्ये, खुले सरीव्ह, जगे अचेतन । वही समीरण, जुड़ा नयन मन, उड़ा तुम्हारा प्रकाश कतन ॥

िनिराला-गीतिका

उपनिपद्-काल में ब्रह्मवाद की प्रतिष्ठा से यहां की प्रधानता नष्ट हो गई ख्रौर तार्किकों की श्रेणियाँ एक के बाद दूसरी बनती गई। उसी तर्क-शृंखला में ही पद्दर्शनों का जन्म हुद्या। इनमें सांख्य-सिद्धान्त की परम्परा सांख्य ख्रौर तो बहुत पुरानी थी। ढेलमेन ख्रौर प्रोफेसर मैंकडोनल सांख्य वेदान्त की विचारों का प्रारम्भ संहिताख्रों से ही मानते हैं। इसमें ज्ञान चिन्ता-धारा द्वारा सत् ख्रौर श्रसत् के पार्थक्य का चिन्तन किया गया श्रौर पुरुप ख्रौर प्रकृति को ही नित्य पदार्थ माना गया। उनहें स्टिए ख्रौर प्रलय में प्रधानता देकर प्रकृति को त्रिगुणात्मक बताया गया। उसमें पुरुप का रूप निष्क्रिय, उदासीन रखा गया ख्रौर प्रकृति को कर्मशील कहा गया

सूरभाच तत्सूरमतरं विभाति ।

दूरात्सुदूरे तिइहान्तिके च

पर्यत्विहेव निहितं गुद्दावाम् । [ मुण्डक-२-१-७ ]

‡ तमेव भान्तमनुमाति सर्वे तस्यं भासा सर्वभिदं विभाति । [ मुराडक २-२-१० ]

कर्मणा वध्यते जन्तु विद्यया च प्रमुच्यते । —प्रश्नोपनिपद् — ३-७
 तत्त्रयं स ग्रात्मा तत्त्वमसि । — ह्यान्दोग्य उप० ।
 ग्रन्वोऽसावन्योऽइमस्मीति न स वदा । — वृहद्दारण्यक उप० ।
 वृहच्च तृह्विव्यमचिन्त्यरूगं

हैं! साथ ही मुख-दुख दोनों से मुक्ति पाने की बात भी कही गई। सांख्य का पुरुषवाद मानव की शोर भुका था, अतः योग ने कांख्य-क्रियों में एक और तत्व 'ईरदर' को जोड़ा । तलस्चात् यह मुधार एक कदम और श्रागे बढ़ा श्रीर 'ईरवरातिदोः' के स्थान पर 'सोऽहम्' सिद्धान्त का निरूपण कर सांख्य के शुद्ध हैं नगत को छाक्पेक छौर लोक-मंगलकारी बनाया गया। इससे हैंतवाद की छनेक शंकार्ये मिट नहीं। 'सोऽहंबाद' में ब्रह्म और जीव अभिन्न माने गये और ब्रह्म ही जगत का निर्माता - एक रूत्य-स्वीकार किया गया। वस्तुनः इसमें सांख्य के पुरुप, प्रकृति, भ्रान्ति और तत्वधान के स्थान पर क्रमशः वहा, जगत, अविद्या श्रीर ज्ञान को प्रतिष्ठित किया गया। दोनों में दृश्य जगत माथिक, चािक माना गया । 'सोऽदेवाद' द्वारा जीव शौर ब्रह्म के बीच दिखाई पढ़ने वाले भेद के लिये 'स्वप्न' या 'माया' शब्द प्रहुण किया गया। ब्रह्म को सिचदानंद कहा गया। श्रपने विचारों को सर्वमुलभ श्रीर श्राकर्षक बनाने के लिये सोऽहंवादियों ने सांख्य के तप-ध्यान-योग द्वारा साध्य ग्रापवर्ग को भी ग्रापनी सिद्धमक्ति के रूप में बदल दिया । वैदिक कर्मकाएट का अंत करके वैदिक ज्ञानकांड की अत्यंत डच स्थान देने के कारण यह सिद्धां। वेटांत के नाम से प्रचलित हुआ। पूर्व-मीमांसा के विशेष में होने के कारण यह उत्तर-मीमांसा भी कहलाया। वेदांत को ही ब्रह्मसूत्र भी कहा गया । किंतु प्रचलित वेदांत-शाकर मत के ख्रहैतवाद ख्रौर रामानुज के विशिष्टाहैतवाद उससे भिन्न हैं। सोऽहंवाद वेदांत का प्रारम्भिक श्रीर पुरातन रूप है। उपनिपदों में इस सम्बन्ध में चिन्तन किया गया है। w

त्रालग प्रंथों में भी कहीं-कही सीऽहंवाद पाया जाता है। सीऽहंवादी सुख-दुःख के बंधन से मुक्ति के लिए ईएवर की देवी शक्ति की छपेला नहीं एतते। उनका प्रयत्न सीऽहं के ज्ञान से छहंकार का नाश करके माया के बंधन से मुक्ति के लिए होता है। वे समत्य की दृष्टि धारण करते हैं छौर भेदबुद्धि को नहीं टहरने देते। छाध्यात्मिक शान्ति, शारीरिक सरलता मानसिक प्रकाश छौर नैतिक निष्पन्तता को वे छपना स्वभाव बना लेते हैं। उनके ज्ञानसागर में दुखसुख की लहरें तरंगित होकर स्वयं में ही विलीन हो जाती है। इस तरह वे 'छहं' छौर 'इदं' में कोई भेद नहीं देखते। जीवन में निष्काम होकर बंधन

 <sup>&#</sup>x27;ग्रजं ध्रुवं सर्वतत्वंधिंगुद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः।' [श्वेताश्वतर २-१५]
 'पृपन्नेकर्पे यम सूर्य प्राजापत्य न्यूह रश्मीन्समृह ।

तेजो यत्ते रूपं कल्याग्यतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ।'

<sup>-</sup>ईशा० १६

से मुक्त हो। जाना उनका स्वथ्य है। 'नोऽहं' का भान प्राप्त हो। जाने पर उन्हें ब्रह्म की मोज, स्वर्ग की चाह, मुक्ति की हुन्छ। कुछ नहीं वह जाती।

बाद में मीज्यादाचार्य, शंकराचार्य नया उनके श्रमुयापियों ने वेदाना के श्रद्धितयाद का कैसा कप स्थिर किया उनमें केवल बदा ही स्टर श्रीर निस्द माना

गया थ्राँर माया के कारण मित्र प्रतीत होने जीव की ब्रह्म शंकराचार्य से श्रीमनता प्रतिपादित की गई। के 'जीवो ब्रह्मैंय नायरः' का कर कर जीव भीत्रजा की भौतिशुद्ध बुद्ध मुक्त सत्व माना गया। श्राह्मैंतवाद्य जनत को ब्रह्म हाग श्रीभिष्ठित, पर श्रमन् श्रीर मायिक कहा गया। शंकराचार्य ने इसे हुन्य का महासमुद्र कहा। श्रविद्या

भिटा कर ग्राईन जान से जीव की सुख-दुख से मुक्ति पाने की व्यवस्था यहाँ भी दी गई । उसी 'श्रयमात्नाबन्नः' 'तत्वमित्तः' खीर 'सोऽहं' का भान प्राप्त ही सकरा है। शंकराचार्य ने सामान्यतया ब्रग्न के स्वरूप की सगुण और निग्रेण दोनी माना । 'सन्ति डभयलिद्धाः धुनयो ज्ञषा थिपयाः' ; किन्तु सिझान्ततः निर्गुण श्रीर श्रव्यक्त को ही बद्ध-लद्दण स्त्रीकार किया । उसके सीपाधि या सगुण रूप की उन्होंने केवल उपासना में व्यवहार के लिए स्वीकार किया । जगन को उन्होंने मिल्या प्रतीति या विवर्त कहा, जैसे रज्यु में सर्प का भ्रम । यह भ्रम या स्वप्न श्राभित्रा या माया के कारण है। इस तरह उन्होंने सोऽहंबाद के साथ जगत के मिथ्यात्व का विचार जोड़ने में स्वप्त या माया या श्रविद्या का सद्दारा लिया ! ध्यान देने की बात है कि रहस्यबाद में इस स्वप्न या माया का महत्वपूर्ण स्थान है। रहस्यवादी कथियों के श्रातिरिक्त संगुण भिन्त के कियों पर भी इसका प्रभाव पट़ा है। कबीर, जायसी श्रीर श्रन्य निर्गुणपंथी कवियों में तो श्रद्दीतवाद के सभी सिद्धान्तों के साथ मायाबाद प्रतिष्ठित है ही, मीरा-सूर-तुलसी में भी वह विद्यमान है श्रौर त्र्राधुनिक द्युग में निराला, प्रसाद, पन्त, महादेवी, समी रहस्यवादी कवियों ने माया और स्वप्न के श्राद्वैतवादी रूप की किसी न किसी रूप में ग्रहण किया है।

सोऽहं के सिद्धान्त के पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जानेपर यह स्वर सब ख्रोर

[ गौड़पादः मांडूक्य कारिका-छाद्वैत प्रकरण-१३-१९ ]

जीवातमनोरनन्यत्वमभेदेन प्रशस्यते ।
 नानात्वं निन्छते यच तदेवंहि समंजसम् ॥
 मायया भिद्यते होतनान्यया जं कथंचन ।
 तत्वतो भिद्यमानेहि मत्यंताममृतं व्रजेत् ॥

ध्वनित होनेलगा—'श्रसतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योमीऽमृतं गमय।' ब्रह्म श्रीर श्रात्मा के जानने पर ही जोर दिया जाने सर्व खिल्वदं लगा क्योंकि 'श्रात्मा के दर्शन से ही श्रवण-मनन कर निदिक्त घ्यासन से यह श्राखिल जगत ज्ञात हो जाता है श्र श्रीर "मुमुत्तु उसे ब्रह्म ही जान कर प्रज्ञा प्राप्त करें; वह [ब्रह्म] मन से ही साचात्कार करने योग्य, मेद-रहित हैं" † इस तरह विश्वासपद वचनों द्वारा ब्रह्मवाद ने भारतीय विचार घारा में सर्वेंकता की भावना का योग देकर दार्शिनक श्रन्वेपणों को एक कदम श्रागे बढ़ाया था, समस्त जगत में उस ब्रह्म की सत्ता देखी जाने लगीं थी ‡ श्रौर जगत की सत्ता का श्रध्याहार पूर्ण ब्रह्म में किया गया था। + इस प्रकार छान्दोग्य में 'सर्वे खिल्वदं ब्रह्म' का श्राधिर्माव हुश्रा। ब्रह्मवेताश्रों को यह बड़ा ही प्रिय जँचा। इस सर्वेंकता के प्रचार से ब्रह्म के दो स्वरूप-ज्यक्त श्रौर श्रव्यक्त—मान्य हो गए। उपनिपदों में इन दोनों के स्वरूप का एक साथ चित्रण हुश्रा है। × ब्रह्म का एक से बहुत्व उसकी माया

रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव तदस्य रूपं प्रतिचत्त्रणाय। इन्द्रो मायाभिः पुरुस्य ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता दशेति।' —वृहदारएयक २-५-१९

त्रातः 'सर्वे खिल्वदं ब्रह्म, कह कर ब्रह्म, जगत श्रीर जीव के संबंध में जो धारणा स्थिर की गई उसका प्रभाव भारतीय कान्य-साहित्यपर सर्वत्र दिखाई पड़ता है। सगुण भक्त किवयों ने भी इसे श्रपनाया श्रीर निर्गुण धारा वालों ने भी। तुलसी का 'सियाराम मय सब जग जानी' इसी स्त्र का रूपान्तर है। स्कियों के प्रतिविम्ब-वाद श्रीर यूनानी सर्ववाद (Pantheism) में भी यही बात पाई जाती है।

द्वारा सिद्ध किया गया।

<sup>†</sup> मनसैवाऽनुद्रप्टव्य नेह नानास्ति किंचन । मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इहनानेव पश्यति ॥

वृहदारएयक उपनिपद्

<sup>‡ &#</sup>x27;मनो ब्रह्मोति '····ग्राकाशो ब्रह्मोति प्राण ब्रह्म कं ब्रह्मा ति।' [छान्दोग्य ३-१८-१-४-१०-४]

<sup>+</sup> त्रोऽम् पूर्णमदः पूर्णमिदं, पूर्णात्पूर्णमुद्च्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ [ बृहदारएयक उपनिषद-१ ]

तदेजित तत्रैजित तद्द्र तद्दन्तिके ।
 तदन्तरस्य सर्वस्य तद्दु सर्वस्थास्य बाह्यतः ॥ "[ ईशावास्योपनिषद् ५ ]

वर्तमान हिंदी कवियों के रहत्यवाद में सबसे गहरा रंग इसी संवेंकता ब्रीर सर्ववाद (Pantheism) का ही है। अपनी 'सीर-मंडल' कविता में पंत यही भावना व्यक्त करते हैं—

चिन्मय प्रकाश से विश्व उद्य चिन्मय प्रकाश में विकसित लय रवि, शशि, ब्रह, उपब्रह, ताराचय स्त्रग जग प्रकाशमय हैं निश्चय,

बाह्मण-प्रंथ-काल में काममय यज्ञों का इतना महत्त्व बढ़ा कि सारी सिद्धियों के लिये उन्हीं का विधान होने लगा। सांसारिक दुःखों के नाश का कारण यज्ञ ही माने जाने लगे। उपनिपदों छौर वेदान्त के युग में इसकी मितिकिया हुई छौर ब्रह्मवाद तथा ज्ञान की प्रतिष्ठा हुई। फिर यह ज्ञानवाद भी छपने मार्ग पर इतना छागे बढ़ गया कि समाज में कर्म का कुछ मान ही नहीं रह गया। कायर लोग भी संन्यास का बहाना लेकर कर्म-विरत होने लगे। छातः फिर पड़द्र्शनों द्वारा कर्म की प्रतिष्ठा कुछ छांशों में हुई। फिर महाभारत काल में कृष्ण ने गीता में कर्म, ज्ञान छौर भिक्त मार्गों का समन्वय करके निष्काम-कर्मथोग का प्रतिपादन किया।

किन्तु समाज में यह सिद्धान्त भी शक्ति-चीण हुआ और लोग निष्काम से सकाम कर्म की ओर मुक पड़े। ऐसी अवस्था में जैन और बीद धमों का उदय हुआ। इसमें बौद्धधर्म बहुकाल और बहुदेशच्यापी रहा और उस का हिंदी काव्य-परम्परा पर प्रभाव भी काफी पड़ा है। अतः उसके सम्बन्ध में कुछ विचार कर लेना आवश्यक है।

सारनाथ में 'धर्मचक्रप्रवर्तन' करते हुए बुद्धदेव ने श्रपने पाँच शिष्यों को सर्व प्रथम यह शिक्ता दी थी---

"संसार में चारों श्रोर दुख ही दुख है। जन्म भी दुख है, जरा भी दुख है, श्रिय लोगों का संयोग भी दुख है, प्रिय लोगों का वियोग भी दुख है, इच्छा करने पर किसी चीज का न मिलना भी दुख है। सारे बौद्ध दर्शन का भौतिक-श्रभौतिक पदार्थ दुख ही हैं। दुख राग या तृष्णा दु:खवाद से पैदा होता है। तृष्णा तीन प्रकार की है—काम, विभव

भव । दुख का नाश राग, तृष्णा श्रीर काम के ही नाश के

साथ होता है। इनका नाश 'श्रारिय श्रद्धाङ्किक मगा' के ग्रहण से सम्भव है। वे मार्ग हैं—सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वचन, सम्यक् कर्म, सम्यक् जीविका, सम्यक् स्मृति श्रीर सम्यक् सनाधि।"

इस तरह गौतम ने द्रव्ययज्ञ का पित्याग कर ज्ञानयज्ञ को ग्रहण किया।

ग्रातमा के संबंध में श्रात्मवादियों से उनका मतभेद रहा ग्रौर उन्होंने ग्रनात्मवाद का प्रतिपादन किया। इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि दुख काम से

ग्रौर काम ग्रहंकार ग्रौर ममकार से उत्पन्न होता है। यह ग्रहंकार ग्रात्मन् के
भाव से उत्पन्न होता है ग्रौर ममकार 'पंचस्कंध युक्त' श्रात्मीय विचारों से।

ग्रात्मन् 'द्रव्यसत्' नहीं 'प्रज्ञाति सत्' है। ग्रात्मन् को सत्य सममने वाले

ग्रात्मीय में लीन रहकर मोह में पड़े रहते हैं ग्रौर दुख के भागी होते हैं।

ग्रातः ग्रनात्मन् या श्रत्यता या वैरात्म्य ही सत्य है, इस ज्ञान से ग्रात्ममोह नहीं

होता—तभी दुखों से हीन होकर निर्चाण की प्राप्ति होती है। निर्जाण में ही सच्चा

सुख है। यह मरण के उपरान्त मिलने वाला नहीं विल्क इसी जीवन में मिलने

वाला, धर्मपद से उच्च ग्रानंद की दशा का द्योनक है। सांख्य मन के समान

गौद्ध मत भी शरीर को तपाने के विरुद्ध है।

बौद्ध दर्शन के इस दुखनाद का अनेक आधुनिक कियों पर प्रभाव पड़ा है किन्तु जयशंकर प्रसाद और महादेनी वर्मा पर यह प्रभाव अधिक है। महादेनी की समस्त काव्यभूमि इसी करुणा की धारा से सिंचित है। किन्तु शैद्ध दर्शन के दुखनाद से ही ये किन प्रभावित हुए हैं, उसके निर्वाण सिद्धान्त से नहीं; क्योंकि ये किन आत्मनादी हैं, अनात्मनादी नहीं। महादेनी नर्मा दुख में अज्ञात प्रियतम को देखती हैं—

तुमको पीड़ा में खोजा, तुम में खोजूँगी पीड़ा।

---रश्रिम

श्रीर प्रसाद जी करुणा का श्रिभनंदन करते हैं— जिससे कन-कन में स्पन्दन हो मन में मलयानिल चंदन हो करुणा का नव श्रिभनंदन हो वह जीवन-गीत सुना जा रे!

—जहर

वैदिक काल में आर्थ ऋषियों की चिन्ताबारा जब बहुदेव-उपासना की छोर से एकेश्वरवाद और आत्मवाद के दो पथां पर अवसर होने लगी तो उनमें क्ष्मान दिक्षे कियों के रहत्यपाड में स्थ्ये गहरा होग हमी क्षेत्रपा ग्रीर स्थ्येत (l'antheism का ही है। सापनी अभिराज्ये क्षिया में पंत गृही भागना स्थान रहते हैं

भिन्तव प्रयोग ने निहा दृश्य निन्दा बराह में जिन्दित का गी, सीब, एट, उपबंट, नामस्य प्रथा अने प्रस्तवाना है निष्ट्य,

× × × यह विहतामा ने र्षमन्त्रम कः यह प्रतिस चराचर का मनुदय ।

कालण्नंधन्ताल में काममप्र यथे। का इतमा महत्त्व पहा कि सारी भिदियों के लिये उन्हीं का विधान होने लगा। सोसारिक दु:गों के नाया का पारण्य पम ही माने जाने लगे। उपनिषदी ख्रीर पेटान्त के युन में इनकी प्रतिक्रिया हुई ख्रीर प्रजायाद तथा भान की प्रतिद्धा हुई। किर यह भानचाद भी अपने मार्ग पर इतना ख्रांग यह गया कि नमाण में कर्म का कुछ मान ही नहीं यह गया। कावर लोग भी मंत्रात का बहाना लेकर कर्म-विश्व होने लगे। खन्क किर पड्वशंनी द्वारा कर्म की प्रतिद्धा हुछ ख्रंथों। में हुई। किर महाभारत काल में कृष्ण ने गीता में वर्म, जान ख्रीर मिक्क मार्गों का समन्वय करके निष्काम-कर्मशेग का प्रतिवादन किया।

किन्तु समाज में यह सिद्धाना भी शक्ति-चीण हुशा और लीग निष्काम से सकाम कम की श्रोर सुक परे। ऐसी श्रवस्था में जैन और बीद धमों का उदय हुआ। इसमें बीदधमें बहुकाल श्रीर बहुदेशव्यापी रहा और उस का दिशे काव्य-परम्परा पर प्रभाव भी काफी पड़ा है। श्रवः उसके सम्बन्ध में कुछ विचार कर लेना श्रावश्यक है।

सारनाथ में 'धर्मचक्रप्रवर्तन' करते हुए बुद्धदेव ने श्रपने पाँच शिष्यों को सर्व प्रथम वह शिका ही थी---

"तंसार में चारों खोर दुख है। दुख है। जन्म भी दुख है, जरा भी दुख है, ख्रांप्रय लोगों का क्योग भी दुख है, प्रिय लोगों का क्योग भी दुख है। इच्छा करने पर किसी चीज का न मिलना भी दुख है। सारे बौद्ध दर्शन का भीतंक-ख्रभीतिक पदार्थ दुख ही हैं। दुख राग या तृष्णा दु:खबाद से पैदा होता है। तृष्णा तीन प्रकार की है—काम, विनय मय। दुख का नाश राग, तृष्णा और काम के ही नाश के साथ होता है। इनका नाश 'श्रारिय श्रद्धाङ्गिक मगा' के ग्रहण से सम्भव है। वे मार्ग हैं—सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संतल्प, सम्यक् वचन, सम्यक् कर्म, सम्यक् जीविका, सम्यक् स्मृति श्रीर सम्यक् समाधि।"

इस तरह गौतम ने द्रव्ययज्ञ का पित्याग कर ज्ञानयज्ञ को प्रहण किया।

ग्रातमा के संबंध में ग्रात्मवादियों से उनका मतभेद रहा ग्रौर उन्होंने ग्रानात्मवाद का प्रतिपादन किया। इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि दुख काम से ग्रौर काम ग्रहंकार ग्रौर ममकार से उत्पन्न होता है। यह ग्रहंकार ग्रात्मन् के भाव से उत्पन्न होता है ग्रौर ममकार 'पंचस्कंध युक्त' ग्रात्मीय विचारों से। ग्रात्मन् 'द्रव्यसत्' नहीं 'प्रज्ञाप्ति सत्' है। ग्रात्मन् को सत्य समभने वाले ग्रात्मीय में लीन रहकर मोह में पड़े रहते हैं ग्रौर दुख के भागी होते हैं। ग्रात्मव या ग्रत्यता या वैरात्म्य ही सत्य है, इस ज्ञान से ग्रात्ममोह नहीं होता—तभी दुखों से हीन होकर निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण में ही सच्च सुख है। यह मरण के उपरान्त मिलने वाला नहीं विल्क इसी जीवन में मिलने वाला, धर्मपद से उच्च ग्रानंद की दशा का चोतक है। सांख्य मन के समान बौद्ध मत भी शरीर को तपाने के विरुद्ध है।

बौद्ध दर्शन के इस दुखवाद का अनेक आधुनिक कवियों पर प्रभाव पड़ा है किन्तु जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा पर यह प्रभाव अधिक है। महादेवी की समस्त काव्यभूमि इसी करुणा की धारा से सिंचित है। किन्तु बौद्ध दर्शन के दुखवाद से ही ये कवि प्रभावित हुए हैं, उसके निर्वाण सिद्धान्त से नहीं; क्योंकि ये कि आत्मवादी हैं, अनात्मवादी नहीं। महादेवी वर्मा दुख में अज्ञात प्रियतम को देखती हैं—

तुमको पीड़ा में खोजा, तुम में खोजूँगी पीड़ा।

---रिशम

श्रौर प्रसाद जी करुणा का श्रिमनंदन करते हैं— जिससे कन-कन में स्पन्दन हो मन में मलयानिल चंदन हो करुणा का नव श्रिमनंदन हो वह जीवन-गीत सुना जा रे!

—्तहर

वैदिक काल में आर्य ऋषियों की चिन्ताधारा जब बहुदेव-उपासना की ओर से एकेश्वरवाद और आत्मवाद के दो पर्थां पर अप्रसर होने लगी तो उनमें

त्रापस में संवर्ष ग्रवश्यम्भावी था। कालान्तर में त्रात्मवाद का, जिसके उपास्य देवता इन्द्र थे, आयों में अधिक स्नागत हुआ और एकेश्वर-वाद की, जिसके उपास्य वरुण थे, असीरिया आदि पश्चिमी शैवाशम का देशों में प्रतिष्ठा हुई। सप्तसिन्यु के श्रायों ने कामयज्ञों में श्रानंदवाद ही उल्लासपूर्ण त्रानंद की साधना की। उनमें विवेक ग्रौर विज्ञान से भी श्रिधिक श्रानंद को महत्त्व दिया गया श्रीर वह परम्परा निरंतर चलता रही । उपनिपदों के ज्ञान काएड के बीच भी ख्रानंद की भावना के साथ प्रेम, ग्रामीद ग्रीर प्रमीद की भावना मिलती है। वे श्रानंद के उपासक ग्राहम-वादी विकल्पात्मक विचारों श्रीर तकों में नहीं व्यक्ति संकल्पात्मक श्रनुभृतियों श्रीर भावनान्त्रों में विश्वास रखते थे । † उपनिपदों में स्थान-स्थान पर इसी तरह का संकल्पात्मक चिन्तन मिलता है श्रीर उनकी साधना-प्रणालियों के कुछ गुह्य श्रीर रहस्यात्मक होने का भी पता चलता है। श्रुतियों ग्रौर निगमों के बाद ग्रागमों में भी उस आनंदवाद का अनुसरण किया गया और उनके टीकाकारों द्वारा वह श्रीर भी पल्लवित हुन्ना। काश्मीर के शैवागम सिद्धान्त के श्राचार्यों ने श्राद्वीत-म्लक रहस्यवाद के व्यावहारिक रूप में विश्व को आतमा का अभिन्न ग्रंग मान लिया । शैवागमवादी ग्रात्मा को प्रधानता देते ग्रीर उसमें जगत को पर्यवसित करने के सिद्धान्त को मानते थे। सिद्धों, बौद्धों के महायान सम्प्रदाय, तान्त्रिकीं, नाथ सम्प्रदाय आदि में इसी आनंदवाद की परम्परा विभिन्न रूपों में पाई जाती है।

श्रानंदमूलक श्रद्धैतवाद में जगत की मिथ्या मानकर दुःखवाद से उत्पन्न संन्यास श्रीर विराग की श्रावश्यकता न थी । यहाँ जगत से श्रात्मा की व्यावहारिक श्रामित्रता में ही श्रानंद की उपलब्धि मानी गई । ‡ ये जगत में कहीं भी श्रशिव

 <sup>&#</sup>x27;तत्माद्वा एत्स्माद्विज्ञानमयादन्योऽन्तर श्रात्मानन्दमयः । तेनैप पूर्णः । स वा
 एप पुरुषविध एव । तस्य पुरुष विधतामन्वयं पुरुषविधः । तस्य प्रियमव
 शिरः । मोदो दिस्णः पद्यः । प्रमोद उत्तरः पद्यः । श्रानंद श्रात्मा ।

<sup>—</sup>तेत्तिरीय, २। ४

र् 'नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन !'

<sup>—</sup>मुण्डकोपनिपद, ३-२-३

<sup>&#</sup>x27;नेपा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव मुज्ञानाय प्रेष्ट ।---कटोपनिपद.१-२-९

<sup>्</sup>रं 'त्वमेव स्वात्मानं परिरामियतुं विश्ववपुषा । चिदानंदाकारं शिवयुवति भावेन विस्पे ।'—सीन्दर्भ लहरी, ३४

अप्रमंगल का दर्शन नहीं करते, इन्द्रियों के विषयों में भी नहीं। ग्रातः मनोनिग्रह की उन्हें त्रावश्यकता ही नहीं पड़ती। वे वाहर-भीतर सर्वत्र 'त्रानंदवन शिव' को ही व्यास मानते हैं। इस तरह ये समरसता के सिद्धान्त के प्रतिपादक हैं। इसमें दुख के कारण दुखी श्रीर सुख में सुखी होकर भेदहृष्टि रखने में विश्वास नहीं किया जाता। सखुदुख दोनों में समभाव रखने की साधना की जाती है। इस दर्शन की प्रतिभिज्ञा दर्शन कहा गया है। इसमें बाह्यचर्या या अन्त्रधर्या की आवश्यकता नहीं । केवल प्रतिभिन्ना ( Identification ) की आव-श्यकता होती है। महाचिति या ईश्वर जब अपनी लीला का विस्तार करता है तो यह सृष्टि व्यक्त होती है ज्ञौर जब उसका समाहार करता है तो ज्ञब्यक्त । दोनों ही दशास्त्रों में स्नानंद वर्तमान रहता है। यह समस्त विश्व ईश्वर में ही प्रतिविम्तित या प्रतिभासित होता है जैसे दर्पण में प्रतित्रिम्त । जीव उस प्रति-विम्व को उससे भिन्न समभता है। जब उसे प्रतिभिन्ना हो जाती है कि यह प्रतिविम्न भी वहीं है तो उसे अपने शिवत्व का ज्ञान हो जाता है और किसी पदार्थिविशेष में उसकी अनुरिक्त नहीं रह जाती। जब सब के प्रति राग वा सब के प्रति द्वेष हो जाय तो उसे समरसता कहते हैं। पर सबके प्रति राग होना ही श्रव्हा है। द्वेष या विरक्ति के परिणामस्वरूप प्राप्त मुक्ति श्रानंद्रवरूप नहीं हो सकती। अतः प्रतिभिज्ञा द्वारा ही प्राप्त रागमूलक समरसता का परिणाम त्रानंद होता है। सुख श्रीर दुख दोनों में श्रानंद लेना ही समरसता है। कामायनी में प्रसाद जी समरसता के बारे में लिखते हैं-

> नित्य समरसता का अधिकार, उमड़ता कारण जलिथ समान ! व्यथा की नीली लहरों बीच बिखरते सुख-मिख्यिख सुतिमान !

> > --कामायनी

श्रीर भी--

समरस थे जड़ या चेतन, सुन्दर साकार चना था। चेतनता एक विलसती, ग्रानंद ग्रखंड घना था।

---कामायनी

उस प्रतिभिन्ना दर्शन या ज्ञानंदवाद का प्रभाव प्रसाद पर सबसे द्राधिक पट्टा है। उनके महाकाव्य 'कामायनी' में इसी दार्शनिक सिद्धान्त की धारा प्रारम्भ से अन्त तक प्रवाहित हुई है।

इन विविध चिन्ताधाराख्री का प्रमाव तो वर्तमान हिंदी कविता पर पड़ा हिन्दी के ही प्राचीन निर्गुण कवियों ने भी वर्तमान छायावादी कवियों को ने

दी। इन निर्गुण कवियों की वाणी साधारण जनता के बीच व्यात हो गई थी, जहाँ से सच्चे कवि बहुर्घा प्राण-वायु ग्रहण करते हैं। सुफी मत और साथ ही राधात्वामी सम्प्रदाय में ग्राटर पाने ग्रीर खीन्द्रनाय निर्राण पंथ टाकुर द्वारा कवीर त्रादि का त्रामार स्वीकार किये जाने से इन सन्तों की वानियों की श्रोर ध्यान जाना त्वाभाविक था। का प्रभाव ध्यान देने की त्रात है कि स्वयं इन निर्मुणपंथ वालों ने भारतीय दर्शनों ( वेदान्त, योगशास्त्र ग्रादि ) सूफीमत, तथा सिद्धां ग्रीर तान्त्रिकों से पेरणा ग्रहण की थी और सूफी मत ने भी भारतीय ग्राह्मैतवाद, सिद परम्परा के साधना-मार्ग, बौद्धों के निर्वाण सिद्धान्त तथा भारतीय भक्तिमार्ग से बहुत सी बातें ली थीं। अतः यहाँ निर्मुण पंथ तथा सुद्री सिद्धान्तों पर विचार करना पिष्ट-पेपण् मात्र होगा। यह अवश्य है कि कुछ आधुनिक हिंदी कवियों ने भी उपासना की माधुर्यभावना में परमात्मा और साधक दोनों को पुरुष रूप में ही चित्रित किया है जब कि माधुर्यभाव के भारतीय उपासकों ने ब्रात्मा को स्त्री रूप में देखा ब्रौर सुफी साधकों ने ईश्वर को स्त्री रूप में स्वीकार किया। 'हाल' ग्रीर 'शराव' की भावना भी वेहोशी ग्रीर मधुचर्या के रूप में सूफीमत के ही प्रभाव से हिंदी में आयी जान पड़ती है। इसी तरह निर्गुख पंथियों ग्रौर सूफी कवियों का प्रतीक-पद्धति में जीवन के गृढ़ रहस्यों के उद्घाटन का ढंग भी अपनाया गया है । सूफी और निर्मुण कियों का रहस्यवाद साधना-त्मक ग्रौर भक्तिमूलक था जब कि ग्राधुनिक कवियों का रहस्यवाद बौद्धिक ग्रौर बहुत कुछ कल्पना-प्रधान है। इसके अतिरिक्त सगुण भक्ति का प्रभाव भी कुछ कवियों पर पड़ा है जिनमें मैथिलीशरख गुत, खाकर और वियोगी हिर प्रधान हैं।

महायुद्ध के बाद हिन्दी कविता में राष्ट्रीय विचारों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय विचारों का भी प्रवेश होता गया। विभिन्न देशों की राज्यकान्तियों, विशेषकर कसी राज्यकान्ति के प्रभाव से क्रान्ति की भावनाओं तथा मार्क्स का समाजवादी विचारों का जोर बढ़ने लगा। फलस्कस्प हिंदी द्वन्द्वात्मक कविता भी इनसे प्रभावित हुई। प्रारम्भ में तो विद्रोह और भौतिकवाद क्रान्ति की ही पुकार सुनाई पड़ती थी पर बाद में जीवन के हिंग्डिंग को ही बद्दलने का स्वर सुनाई पड़ने लगा और अमजीवी वर्ग की और विशेष घ्यान रखकर समाज और साहित्य की पुरानी मान्यताओं और मूल्यों को हटाकर उनकी जगह मार्क्सवादी दर्शन द्वारा प्रतिपादित

नदीन मान्यतात्रों श्रीर मृल्यों को प्रतिष्ठित करने की ग्रावाज उटाई गई।

मार्क्सवाद भौतिकवादी दर्शन है। वह पदार्थ ( Matter ) की प्रधानता में विश्वास करता है। उसके अनुसार जगत का आत्मा से वाहर और स्वतंत्र श्रस्तित्व है। पदार्थ परिवर्तनशील है श्रीर उसका इतिहास होता है। अतः कोर्त वस्त रिथर ग्रीर ग्रपरिवर्तनशील नहीं हो सकती। पदार्थ ग्रीर चेतना के सम्बंध में मार्क्सवादी दर्शन कहता है कि भूत से चेतना का विकास होता है। विरोधजन्य गति-शील भौतिकवाद (Dialectical materialism) के ब्रानुसार पदार्थ से ही चेतना का विकास होता है। मार्क्स ने यही सिद्धान्त सामाजिक जीवन पर भी घटित किया और सिद्ध किया कि मनुष्य की चेतना उसके अस्तित्व का निरूपण नहीं करती बल्कि उसका सामाजिक ग्रास्तित्व ही उसकी चेतना का रूप निर्माण करता है। इस तरह जीवन के भौतिक साधनों के उत्पादन के ढंग से ही सामाजिक, राजनीतिक ग्रौर बौद्धिक जीवन का निरूपण होता है किन्तु बौद्धिक कारण भी इतिहास की गतिविधि पर प्रभाव डालते हैं ऋौर परिवर्तनों के रूप-प्रकार निर्मित करने में प्रमुख भाग लेते हैं। मनुष्य श्रीर उसका विकास मार्क्सवादी दर्शन का केन्द्रविन्द्र हैं। उसके अनुसार भौतिक शक्तियों और मनुष्य के संवर्ष के फलस्वरूप ही सामाजिक जीवन की विकास होता है। मार्क्सवाद वर्ग-संवर्ष, वर्गहीन समाज, जीवन के प्रति स्वस्थ त्राशावादी त्रीर सामाजिक चिष्कीण ऋौर लोकमंगल की साधना में विश्वास रखता है। इस चिन्ताधारा के सकल कवि पंत जी हैं उन्होंने 'सृष्टि' नामक कविता में लिखा है-

इन सब दर्शनों के अतिरिक्त दो वर्तमान व्यक्तित्वों का भी बहुत अधिक प्रभाव आधुनिक कविता पर पड़ा है। वे व्यक्तित्व हैं—रवीन्द्रनाथ ठाकुर और महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हिन्दू धर्म की आत्मा के गांधी जी सन्देश वाहक थे, किन्तु वे सब धर्मों के सार को स्वीकार और करते थे। वे कट्टा ईश्वरवादी, तपश्चर्या में आत्था रखने वाले, रवीन्द्रनाथ अहिंसावादी और मानववादी थे। उनका अध्यात्म, लोक से बाहर अन्तःसाधनामूलक नहीं, वे लोकमंगल की साधना में

ही ईश्वर की प्राप्ति देखते थे। उनका मार्ग गीता के निष्काम कर्म का मार्ग है। रवि त्रावू ब्रह्मसमाज के संस्कारों में पले समस्त प्राचीन दर्शनों से प्रभावित और

मार्क्सवाद भौतिकवादी दर्शन है। वह पदार्थ ( Matter ) की प्रधानता में विश्वास करता है। उसके अनुसार जगत का आत्मा से वाहर और स्वतंत्र श्रस्तित्व है। पदार्थ परिवर्तनशील है श्रीर उसका इतिहास होता है। अतः कोर्त वस्त रिथर ग्रीर ग्रपरिवर्तनशील नहीं हो सकती। पदार्थ ग्रीर चेतना के सम्बंध में मार्क्सवादी दर्शन कहता है कि भूत से चेतना का विकास होता है। विरोधजन्य गति-शील भौतिकवाद (Dialectical materialism) के ब्रानुसार पदार्थ से ही चेतना का विकास होता है। मार्क्स ने यही सिद्धान्त सामाजिक जीवन पर भी घटित किया और सिद्ध किया कि मनुष्य की चेतना उसके अस्तित्व का निरूपण नहीं करती बल्कि उसका सामाजिक ग्रास्तित्व ही उसकी चेतना का रूप निर्माण करता है। इस तरह जीवन के भौतिक साधनों के उत्पादन के ढंग से ही सामाजिक, राजनीतिक ग्रौर बौद्धिक जीवन का निरूपण होता है किन्तु बौद्धिक कारण भी इतिहास की गतिविधि पर प्रभाव डालते हैं ऋौर परिवर्तनों के रूप-प्रकार निर्मित करने में प्रमुख भाग लेते हैं। मनुष्य श्रीर उसका विकास मार्क्सवादी दर्शन का केन्द्रविन्द्र हैं। उसके अनुसार भौतिक शक्तियों और मनुष्य के संवर्ष के फलस्वरूप ही सामाजिक जीवन की विकास होता है। मार्क्सवाद वर्ग-संवर्ष, वर्गहीन समाज, जीवन के प्रति स्वस्थ त्राशावादी त्रीर सामाजिक चिष्कीण ऋौर लोकमंगल की साधना में विश्वास रखता है। इस चिन्ताधारा के सकल कवि पंत जी हैं उन्होंने 'सृष्टि' नामक कविता में लिखा है-

इन सब दर्शनों के अतिरिक्त दो वर्तमान व्यक्तित्वों का भी बहुत अधिक प्रभाव आधुनिक कविता पर पड़ा है। वे व्यक्तित्व हैं—रवीन्द्रनाथ ठाकुर और महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हिन्दू धर्म की आत्मा के गांधी जी सन्देश वाहक थे, किन्तु वे सब धर्मों के सार को स्वीकार और करते थे। वे कट्टा ईश्वरवादी, तपश्चर्या में आत्था रखने वाले, रवीन्द्रनाथ अहिंसावादी और मानववादी थे। उनका अध्यात्म, लोक से बाहर अन्तःसाधनामूलक नहीं, वे लोकमंगल की साधना में

ही ईश्वर की प्राप्ति देखते थे। उनका मार्ग गीता के निष्काम कर्म का मार्ग है। रवि त्रावू ब्रह्मसमाज के संस्कारों में पले समस्त प्राचीन दर्शनों से प्रभावित और

## छायावाद-युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ

पहले कहा जा चुका है कि छायाबाद-युग की कविता पुनरूथान-युग की ही कविता का सहज विकास है जो रीतिकाल की स्थूल ऐन्द्रिकता, संकुचित दृष्टिकीए ग्रीर काव्य-रूढ़ियों के बन्धन तथा पारिडत्य-प्रदर्शन के बिरोध में खड़ी हुई थी। पुनरुत्थान युग में ग्रागे चलकर रीति-काल के प्रति विरोध की ग्राभिन्यक्ति भी रूढ़ होने लुगी श्रौर श्राधकांश कवि देशभक्ति, समाज-सुधार, श्रतीत-स्तवन, ऐतिहासिक बीरों की प्रशस्ति ग्रादि में ही मग्न रहने लगे। ग्राचार्य महाबीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव के कारण श्रीधर पाठक श्रौर मुक्टधर पाएडेय द्वारा स्वीकृत लोक-गीतों के ग्राधार पर निर्मित ग्रौर पाश्चात्य काव्य-ग्रन्थों के श्रनुवादों से उद्बुद्ध नवीन खच्छन्दतावाद का चीण काव्य-क्षोत रकने सा लगा था। कवियां ने रीतिकाल की ऐन्द्रिकता ग्रौर स्थूल सौन्दर्य से विद्रोह तो किया किन्तु ग्रापनी कट्टर नैतिकता के त्राविश में हृदय-पत्त की बहुत कम महत्व दिया श्रीर सौन्दर्भ का चित्रण करते समय नैतिक भावनात्रों के नीचे श्रयनी सहज मनोवृत्तियों को दवाकर वाह्याभिव्यक्ति में ही प्रवृत्त रहने लगे। उन्हें अश्लील हो जाने का भय सदा बना रहता था। साथ ही संस्कृत काव्यादशों को ग्रपनाने के कारण उन्होने न तो हिन्दी के भक्ति-काल की तथा रीतिकालीन रीति मुक्त कवियों की भावधारा की श्रोर ही ध्यान दिया श्रीर न श्रपढ़ जनता के शीच फैले लोकगीतों की स्वच्छन्द और सरल भावधारा ही ग्रपनायी। फलस्वरूप यह काव्यधारा भी एक ग्रोर तो हृदयपत्त-शून्य होकर इतिवृत्तात्मक हो गयी श्रौर दूसरी त्रोर सामान्य जनता की परम्परागत भावधारा से उसकी दूरी बढ़ने लगी। यह स्थिति ग्राधिक दिनों तक नहीं रह सकती थी। ग्रातः छायावाद की जो काव्य-धारा सामने त्रायी वह त्रपने स्वरूप त्रौर प्रमविष्णुता में यूरोप की स्वच्छन्दता-वादी कविता के मेल में रखी जा सकती है।

स्वच्छन्दताबाद जीवन के प्रति एक विशेष प्रकार का दृष्टिकोण है जो मनोवैज्ञानिक परीचा का विषय हो सकता है। इसमें स्क्ष्म सौन्दर्यानुभ्तियों का चित्र कल्पना की बारीक तूलिका और मर्मस्पर्शी भावनाओं के सहारे चित्रित किया जाता है। स्वच्छुन्द्वावादी कविता में कवि की वैयक्तिकता सर्वत्र प्रधान मुली है, नयोंकि संवित्तग्रीलता श्रीर कल्यना, जो व्यक्तियाद के मूलतस्व हैं, स्वच्छुन्द्वायाद में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इसमें स्वतंत्रता की चेवना बहुत प्रवत्त रही है जो एक श्रोर तो किय को रुद्धित विचारणारा श्रीर काव्यशंली के विकद्म विद्रोह करने को विवश करती है, दूसरी श्रोर उसमें कान्तिकारी विचारों का समावेश करके गष्ट्रीय स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय श्रीर व्यक्तिस्वातंत्र्य की भावधाराश्रों का हदय की मार्मिक श्रीर कीत्र श्रानुभृतियों की गहराई से मनोवैगानिक दंग से सम्बन्ध स्थापित करती है। इसमें कल्पना की दृष्टि गतिशील श्रीर सुद्ध होनी है जो किय में भावावश की तीत्रता भर देती है। साथ ही किय की बोधपृत्ति इतनी संवद्मशील, तीत्र श्रीर सभी होती है कि भीवन श्रीर जयत के सभी कीने उनकी स्थोज की परिधि के भीतर श्रा जाते हैं।

स्वच्छन्द्रतावादी कवि का 'ग्रहं' सदैव सचेत रहता है। ग्रातः उसके ग्रानुमव की सीमा में जो कुछ भी ग्राता है उसे वह ग्राने कल्यनाप्रधान ग्रीर माव-प्रवण 'ग्रहं' के रंग में रंग कर देखता है। उसकी चेतना वर्तमान से कब कर ग्रातीत, भविष्य, प्रकृति के एकान्तस्थल, कल्पना-लोक ग्रायवा ग्रालोकिक या ग्राथात्मिक जगत में रमना पसन्द करती है। वथार्थ जीवन से पलायन से उसके हृदय को रमने के लिये मनोनुकूल भूमि मिलती ग्रीर उसके 'ग्रहं' की संतुष्टि होती है। ग्रातः वह प्रवच रूप-विधान में उतना तत्पर नहीं होता जितना रमृत ग्रीर कल्पित रूप विधानों में। वह निजींच नहीं, सजीव ग्रानुभवों से युक्त चित्र उपिथत करना चाहता है। ग्रातीत, भविष्य ग्रीर ग्राप्यात्मिक जगत में उसे ग्राप्ये को ग्रामिव्यक्त करने का बहुत ग्राधिक ग्रावसर मिलता है।

विस्मय की भाषना का भी स्वच्छन्द्रतावादी कविता में महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें भी कवि वस्तु को अपनी ही आश्चर्य की भावनाओं के बीच रखकर देखता है। \* उस वस्तु में निजी असाधारणता हो या नहीं, किन्तु

<sup>\* &</sup>quot;It seems certain that if romanticism is based in an atmosphere of wonder, this is not only because the imagination, for so long repressed, now fully indulges itself and at once seeks its satisfaction in the wonderful. All that romantic writers imagine and feel is accompanied by a shade of wonder, because they see those emotions and those images rise

कि कि तरह उसका रूपविधान करता है उसमें वह अवश्य रहती है। आश्चर्य की भावना बहुत कुछ उसकी सौन्दर्शनुभूति पर निर्भर करती है। यहाँ पह बात ध्यान देने की है कि स्वच्छन्दतावादी कि सौन्दर्थ की स्थित वस्तु में नहीं, इश के मन में मानता है। कि किसी वस्तु के सौन्दर्थ के सम्बन्ध में विभिन्न व्यक्तियों के धिभिन्न मत होते हैं। साथ ही असुन्दर कही जाने वाली वस्तु में भी किसी की वृत्ति रम सकती है। अतः स्वच्छन्दतावादी किवयों का मन सर्वत्र उस विस्मय की भावना को लेकर ही रमता है। इसमें वस्तु के सुन्दर-असुन्दर होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी विस्मय की प्रवृत्ति के फलस्वरूप किव से मन में जिज्ञासा और औत्सुक्य की भावनाओं का जन्म होता है। अप्रदुत में असाधारणस्य की भावना रहती है जिसके बारे में अधिक जानकर अपनी जिज्ञासा मिटाने की आकांता होती है। इसिलिये स्वच्छन्दतावादी किवयों में जिज्ञासा थ्रीर औत्सुक्य की भावना भी प्रवृत्त है जो अपनी परिणृति में रहस्यवाद का रूप धारण करती है।

जैसा कहा जा चुका है, स्वच्छुन्द्रतावाद में विद्रोह की भावना प्रधान रहती है। यह विद्रोह की भावना भाव और कला दोनों पत्तों में दिखलाई पड़ती है। जब किसी विदेशी प्रभाव या अन्य किसी कारण से शिष्टों की कविताधारा सामान्य जनता की भावधारा से, जो लोकगीतों में स्वच्छुन्द गति से अवाहित होती रहती है, दूर जा पड़ती है और अपने परम्परागत रूढ़ काव्यादशों के कारण थोड़े से लोगों की सम्पत्ति बनकर निजींव और संकुचित हो जाती है तो इसकी प्रतिक्रिया होती है। लोकगीतों की काव्यधारा में जनता के हृदय का योग रहता है जब कि शिष्टों की काव्यधारा में अधिकतर पाणिडत्य-प्रदर्शन ही रहता है। अतः जनता के हृदय का योग पाने के लिए शिष्ट-काव्य-परम्परा के

within themselves with a surprising spontaneousness,"

[Louis Cazamian—A History of English Literature Page 999]

\* "Beauty is not a quality of things. The sense of beauty is the sense of ourselves passing the final aesthetic judgment on some crucial forms of our experience."

[Lascelles Abecrombie—Towards a Theory of Arts Page 33]

विराह विश्वीत करने. रामान्य जनस की भारतवास की कार्याका मां ज्यास रामा महाल कर कान्यवास की दिशा भी है। महा महिन्दीय सामित्राय में रूप भी है। महा महिन्दीय सामित्राय में रूप भी है। से महिन्दीय सामित्राय में रूप भी है। से महाना है। महिन्दीय पर कान्या कर महिन्दीय सामित्राय है। के महाना है। के महाना है। महिन्दीय पर कान्या कर महिन्दीय महिन्दीय सामित्राय कर महिन्दीय कर महिन्दीय सामित्राय सामित्राय सामित्राय कर महिन्दीय सामित्राय सामित्रा

परने कहा का पुनर है कि धीमती शामकी में हैं हीवाद के विनास सभा की भान बामनी में मध्यम जो भी सिन्दित भानता चल्योल स्वतिवादी होते गयो । करहार परिवर्ग में के करक लोड़ी लीव बेहल के प्रवाद में सीर्वा परीर जागा का विकास विकास किया में भी होने कसा । एक्वियाह ने विशास में दिनी सविश कारामें से शे सदी : महार प्रसार का पेन्द्र र्वा का 'मही दन गया और स्थानगत कस्तिती की प्रांतविता में ती वाला का रामव भागा कर लिया। इस प्रकार रायाचारन्यम में व्यानमान करिता (Subjective poetry) का प्रकलन है। गया। कीला में अर्थन परि के मुने भी भी भीजना उपर कर बाते सभी। विशे समान दिस की प्राप्त 'मही के माध्यम में थेमने सरा। खाः उनकी कविना का केन्द्र भी वन गया। ऐस्प हुए दिना परिया का प्रारम्भियंग्य होना सन्भय नहीं था। इसके पहले जीता में परन्या पा पातन करने रहने से करियों को व्यक्तिका भाषी ग्रीर द्यांकों की रकत करने का खरानर नहीं बहुता था। यह बन्दन हुट जाने ने यदि हो शाने मनोंगों ने प्रकट करने का अवनर मिला। प्रनः जब उन्होंने भीरन क्षीर जगा के नागास्त्री क्षीर मीन्दर्य-मत्ताक्री के माथ तादातम्य या श्रामुमय दिया, बीमा पूर्ववर्गी पति पम करते थे, तो उन्हें खुलकर ध्यानमाभिव्यक्ति फरने के लिए विवश होना पड़ा । इस तक की धातमाभिन्यंजना दो प्रकार से हुई:-(१) याम बस्तु को श्रापनी भावना श्रीर गलाना के रंग

[ I. A Richards—Practical Criticism ]

There is no such gulf between poetry and life as our literary persons sometimes suppose. There is no gap between our every day emotional life and material of poetry."

ते रंगकर ग्रौर (२ ग्रपने ही सुख-दुख, ग्राशा-निराशा, संघर्ष ग्रौर तत्व-चिन्तन को स्पष्ट रूप से व्यक्त करके।

छायावाद-युग के प्रारम्भ में पहली ही प्रणाली श्रपनायी गयी। इसमें कित किसी वरत को देखकर उसका चित्रण उसी रूप में नहीं करता जैसी वह है, बित्क उसके व्यक्तिगत संकारों, मनोविकारों श्रीर कल्पना के कारण वह उसे जैसी दिखती है उसी रूप में चित्रित करता है। इसमें किव का व्यक्तित्व तो स्पष्ट दिखलायी पड़ता है किन्तु उसकी श्रपनी जीवन-कथा उसमें नहीं प्रवाहित होती। जीवन, प्रकृति, मानव, ईश्वर श्रादि सब की किव श्रपने भवानुक्ल श्रभिव्यंजना करता है। उदाहरणार्थ वायु से पन्त जी कहते हैं—

प्राण तुम लघु लघु गात!
नील नभ के निकुंज के में लीन
निल्य नीरव निस्संग नवीन
निल्लिल छवि तुम छविहीन,
ग्राप्तरी सी ग्राह्मत!

---'गुंजन'

श्रौर तारों भरी रात श्री रामकुमार वर्मा को नारी रूप में दिखलाई पड़ती है। इस सोते संसार बीच जगकर सजकर रजनी वाले, कहाँ वेचने ले जाती हो ये गजरे तारों वाले ?

'रूपराशि'

ग्रात्माभिन्यं जन की दूसरी प्रणाली है न्यक्तिगत सुख-दुखा, ग्राशा-निराशा ग्रादि का सीधा वर्णन । प्रारंभ में तो छायाचादी किथ ऐसा करने में कुछ संकोच करते थे ग्रीर किसी न्याज से या ग्रावरण में ग्रपनी भावनात्रों को न्यक्त करते थे किन्तु १९३० के बाद यह प्रणाली बहुत प्रचलित हो गयी। नरेन्द्र, बच्चन, ग्रंचल ग्रादि ने इसे चरम सीमा पर पहुँचा दिया। प्रसाद जी ग्रपने ग्रतीत यीवन के सुखों को स्मरण करके कहते हैं—

तुम्हारी ग्रॉलों का वचपन! खेलता था जब ग्रल्हड़ खेल, ग्राजर के उर में भरा कुलेल, हारता था हँस हँस कर मन! ग्राह रे, वह ग्रतीत योवन!

वच्चन की प्रवृत्ति तो ग्रपनी ग्रात्मकथा ही कहने की हैं :--

मंतर्भ से इस मुखा, दुर्वाप में मूच मुखा, परिदार में पुदा मुखा, विकास समित्र साम से-'एमएसओस्टर'

प्रस बना का क्षा है। वि इस सुन की यह प्रमुख प्राप्ति कीव्यवीतुनीत त्रीर त्याप्रवर्ष की भारता की त्यांत्यांत्र भी है। वेरित्यस्था के वर्राची है भीरावें को काल दर्श में देशा था। एका एमडी केंद्रिकेटी रेकावें से लीब : कर करें। किन् दावस्थं करिया का भीनकीय उनकी काला का किन मा और बन्दी व्यक्तियाँन उन्हीं व्यक्तियाँ का परिवाद । वार क्रीनि मीरार्व की क्षान्य कर पर्व-की का अवता किया। प्रकारक उनके कीरार्व-चयन के देश मीमिश मेरी था। माध्यी उन्होंने हैं। पुत्र देशन, वक विस्तृत की होते के के छ। जार उसका भीनावेशीयका महार आर्यापन गार कुमुद्रवान नहीं। यह मीटर्कन्दियल निर्देश धरुवा स्परीति हही गर्दा प्रकार प्रति । भाषावरण । स्त्रीर जमारार के कारण उसमें स्थीनना और प्रभागेत्यह कता ह्या गर्नी । माथ ही उनशी भीन्दर्य-भूमि वा जिलार भी हुन्ना । कले केन्न मानव-भीरदर्य गर ही दृष्टि पानी भी, इसमें भी यह बहुया बाता शामीदि मीन्दर्य में ही उलमी रह जाती भी । हिन्सु खब मानव के फ्रांटपेटर सीन्दर्य वी चौर क्रिक होट्टे गयी और साथ ही। प्रकृति। खीर भीरन के सामा स्यो पर भी प्यान दिया गया। पर ब्रह्मि के शीन्तर्यं ने ही इन करियों का मन महने व्यविक रमाया ।

प्रकृति के साहचर्य ने उन्हें राष्ट्रक्यों, मीन्डर्य प्रोमी छीर एत्समा-जीती प्रमापा 18 प्रकृति में उन्हें वह सीन्डर्य-राशि दिगलायी पड़ी जिससे

श्री तुमित्रानन्दनपन्त--श्राधुनिक कवि-पृष्ट १-२।

<sup>&</sup>quot;किति। करने की प्रेरणा मुक्ते नवने पहिले प्रहाति-निरीत्तण से मिली हैं जिसका श्रेष मेरी जन्मभूमि कुमांचल प्रदेश को है। किन-जीवन है पहले भी, मुक्ते याद है, में पंडों एकान्त में बैटा प्राहतिक हश्यों को एकटक टेन्सा करना था। श्रीर कीई श्रशान श्राकर्पण, मेरे भीतर, एक श्रव्यक्त सीन्दर्य का जाल श्रनकर मेरी चेतना को तन्मय कर देना था। जब कभी में श्रांलों मुँदकर लेटना था, तो यही हश्य-पट, नुपचाप मेरी श्रांतों के सामने पूमा करना था ''श्रांत यह शायद पर्वत प्रान्त ही का प्रमाव है कि मेरे भीतर विश्व श्रीर जीवन के प्रति एक समीर श्रास्त्रचे की भावना, पर्वत ही की तरह निरचलरूप से, श्रवश्यन है।"

उनकी विस्मय की भावना को जगाया, साथ ही उनमें जिज्ञासा श्रोर श्रोत्मुक्य की भावना भी उत्पन्न की। क्ष्मकृति के सुन्दर श्रीर मधुर रूपों का चित्रण तो उन्होंने किया ही, उसके भीषण श्रीर कठोर रूपों का भी श्रंकन किया। इसके श्रितिक उन्होंने प्रकृति की सभी वस्तुश्रों में चेतनता का श्रारोप करके मानवी-करण द्वारा उन्हें प्राण-स्पन्दित सत्ता के रूप में स्वीकार किया। यह पुरानी परम्परा से विल्कुल श्रागे बड़ी हुई बात थी। श्रव प्रकृति किये के लिये उद्दीपन मात्र न रहकर उसके भावों का श्रालम्बन भी बनने लगी, श्रतः प्रकृति का संिक्त विकास किया जाने लगा। इस प्रकार प्रकृति का स्वतंत्र वर्णन, जो संस्कृत काव्यों से तो मिलता है पर बाद में जिनकी परम्परा बन्द हो गयी थी, फिर किया जाने लगा।

"देखूँ सबके उर की डाली! किसने रे क्या क्या चुने फूल जग के छुबि उपत्रन से ऋकूल? इसमें कलि, किसलय, कुमुम, सूल!"

इसमें पन्त जो मानव के खान्तरिक सीन्दर्य को देखने के ख्रभिलापी हैं। प्रकृति के सीन्दर्य में कवियों ने प्रायः ख्रपनी भावनाखों का सीन्दर्य भी मिला दिया है:—

पावस ऋतुः थी, पर्वत प्रदेश पल-पल परिवर्तित प्रकृति प्रदेश ! उड़ गया ग्रचानक ले भूंघर फड़का ग्रपार पारद के पर स्वशेष रह गये हैं निर्भर है हुट पड़ा भू पर ग्रम्बर!

काव्य या कला में सीन्दर्यानुभृति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह सीन्दर्य किसी भी वस्तु में मिल सकता है। किन्तु स्वन्छन्दतावादी कवियों को वर्तमान से इतना ग्रसन्तोप रहता है ग्रीर सामाजिक वन्धनों ग्रौर परम्परा-सीन्दर्य बोध की गत रुढ़ियों के प्रति विरोध की भावना इतनी तीत्र रहती है प्रन्य मूर्त्तियाँ कि वे वर्तमान को विश्वास की दृष्टि से नहीं देखते हैं। समाज के यथार्थ जीवन से उन्हें ग्रस्ति सी रहती है। ग्रतः वे प्रकृति की रम्य भूमि में ग्रपनी सीन्दर्याकां को तृप्त करने का प्रयत्न करते हैं। जिस सीन्दर्य की प्राप्ति वर्तमान प्रत्यन्त सामाजिक जीवन या समाज में नहीं हो पाती, उसे स्वप्न या कल्पना के लोक, ग्रतीत, भविष्य ग्रौर ग्रलोकिक या श्राध्यात्मिक च्रेत्र में प्राप्त करने का उसे प्रयेष्ट ग्रवसर हाथ लगता है। इसीलिये

होगा, स्वतंत्रता, न्याय श्रीर समानता का भावी समाज में क्या मूल्य होगा, इन सब श्रादशों की कामना इन कियों ने की। ये किय यथार्थ से पराजित नहीं कहे जा सकते क्योंकि उन्होंने सामाजिक जीवन के लिए नये मागों की उद्धावना की।

इस तरह वर्तमान के प्रति रोप श्रौर भावी नवजीवन की श्राकांचा प्रकट करते हुए पंत ने कहा:—

> मंजरित चिश्व में यौवन के जग कर जग का पिक, मतवाली निज ग्रामर प्रणय की बीणा से भर दे फिर नवयुग की प्याली।

> > [ 'युगवाणी' से ]

उत्तरोत्तर इन स्वप्न-द्रश कवियों की संख्या भी बढ़ने लगी जो केवल दर्शक मात्र न रहकर विद्रोह की ज्वाला लेकर भी आगे बढ़े। दूसरे शब्दों में वे केवल लक्ष्म को ही दृष्टि में न रखकर साधन की ओर भी बढ़े। प्रारम्म से ही वर्तमान के प्रति विद्रोह करने का उद्घोधन कुछ कवि करने आ रहे थे—

जागो फिर एक बार ! प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें ग्रम्हण - पंछ तम्हण - किरण खड़ी छोल रही द्वार !

[ निराला—परिमल ]

श्रीर राष्ट्रीय कृतिताश्रां में राजसत्ता के विरोध में चलने वाले श्रान्दोलनी के सम्बन्ध की भावनायें भी व्यक्त की गयी:—

> ढीट सिपाही की हथकड़ियाँ, दमन-नीति के वे कानून उरा नहीं सकते हैं हमको यदिप बहाते हैं नित खून। हम हिंसा का भाव त्यागकर विजयी वीर अशोक वनें, काम करेंगे ऐसा जिसमें लोक और परलोक वने।

> > [ मुभद्राकुमारी चौहान — मुकुल ]

धीरे-धीरे क्रान्ति श्रीर विद्रोह की भावना श्रधिक तीन होती गयी। इस प्रवृत्ति का मूल कारण वर्तमान जीवन की विषम परिस्थितियाँ थीं। इसमें वर्तमान के प्रति कहता, रोप, होभ श्रीर विद्रोह का त्यर श्रधिक था पर राष्ट्रीपता की धारा ते यह भावधारा पृथक् थी। वह क्रान्ति भी प्रारम्भ में उद्देश्यहीन सी थी श्रीर केवल महानाश की श्रीमलापा तक ही सीमिन थी—

जल उठ जल उठ अरी घघक उठ, महानाश की भट्टी प्यारी ! 'नवीन'

परन्तु बाद में एक महान् उद्देश्य इनके पीछे परिलक्तित होने लगा। मानवतावाद, अन्तर्राष्ट्रीय ऐक्य की भावना, मानव-मानव के बीच समता और न्याय का भाव, जीवन को उचादशों की ओर ले जाने की और उसे प्राचीन परम्परागत रूढ़ियों और अन्धिवश्वासों से ऊपर उटाकर सांस्कृतिक धरातल पर प्रतिष्टित करने की कामना, संसार से युद्धों का अन्त करने, विज्ञान को मानव की उन्नित और मुल-प्राप्ति में सहायक बनाने की अभिलापा आदि भावनाओं की अभिज्यक्ति इस तरह की कविताओं में होने लगी। दलित और शोपित मानवता के प्रति सहानुभृति और शोपक वर्ग की सत्ता के प्रति स्त्रोस और रोप की पूर्ण अभिन्यक्ति हुई। दिनकर ने दीनों की दुर्दशा देखकर चीत्कार किया:—

श्यानों को मिलता दूध-चन्त्र, भूखे वालक श्रकुलाते हैं । माँ की हड्डी से चित्रक ठिटुर जाड़ों की रात निताते हैं । युवनी के लजा-वसन बेंच जब व्याज चुकाये जाते हैं । मालिक तब तेल-फुलेलो पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं ।

[दिनकर-हुंकार]

सामाजिक वैपम्य की श्रोर देखकर निराला जी शोषकों को सम्बोधित करके कहते हैं:—

> मिला तुम्हें सच है ग्रापार धन, पाया कृश उसने कैसा तन १ क्या तुम निर्मल, वही ग्रापायन १ सोचो भी संभलो !

श्रीर उनकी भोपड़ियों को देखकर किंव रो उठता है:—
भू की छाती पर फोड़ों से कुछ उठे हुए हैं कच्चे घर!
[ भगवतीचरण वर्मा—भैंसागाड़ी ]

अमिकों की शक्ति के निपय में पन्त जी कहते हैं:—

वह पित्रत्र हैं, वह जग के कर्दम से पोपित

वह निर्माता, श्रेणि, वर्ग, धन, वल से शोपित

चिर पित्रत्र वह! भय-अन्याय-घृणा से पालित

जीवन का शिल्पी, पावन अम से प्रचालित।

[ युगवाणी ]

समाज की पुरानी मान्यताश्रों का विरोध करते हुए 'श्रंचल' फुफकार उटते हैं:---

> संघपों की लहरों पर तिर तेरी श्रंगार-तरी चलती! श्रसफल विद्रोहों के सिर पर तेरी नूतन ज्वाला जलती! इस प्रेम-कला-संस्कृति का स्वय हो, स्वय हो युग की माँग श्रज़ी हो यह समाज चिथड़े-चिथड़े-शोपण पर जिसकी नींच पड़ी।

> > [ किरणवेला ]

छापावाद-युग के कियों में वेदना का स्वर बहुत केंचा है। यह वेदना कई रूपों में दिखलाई पड़ती है। वेदना के कारण ही समवेदना और करणा की उत्पत्ति होती है। वेदना की चरमतीमा ही निराशा है। इस तरह मनुष्य के जीवन में वेदना का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना श्रानन्द का। चाहे सुख विवेयात्मक (Positive) श्रीर दुख श्रमावात्मक (Negative) श्रथवा दोनों विवेयात्मक हों के किन्तु इतना तो सत्य है कि इन्हीं दोनों के बन्धन में मानव-मन बँघा रहता है। मानव के सम्पूर्ण कार्य-क्रवाय सुख की प्राप्ति को ध्यान में रखकर होते हैं किर भी हु:ख पीछा नहीं छोड़ता। श्रतः मानव की मनोइत्तियों के मृल में सुख या दु:ख की मावना सदैव बनी रहती है। दुख की इच्छा मानव साधारणत्वा नहीं करता श्रीर उससे छुटकारा पाने की इच्छा स्वभावतः किया करता है। एक विशेष दृष्टि से देखने पर यह दु:ख जगत में

[ A. Schopenhauer—Studies in Pessimism-Page 1]

क भारत के सांख्य दर्शन में दुख को बहुत महत्व दिया गया है और दससे छुटकारा पाना ही उक्त दर्शन का उद्देश्य है। बौद्ध दर्शन का मूल मंत्र ही यह विश्वव्यापी दु:ख है और इसीसे प्रभावित होकर सुप्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक शापेनहार ने अपने निराशावादी दर्शन का निर्माण किया था। यह दु:ख को ही विषेयात्मक (positive) मानता है—और कहता है "I know of no greater absurdity than that produced by most systems of philosophy in diclaring evil to be negative in its character. Evil is just what is positive, it makes its own existence felt......It is the good which is negative. In other words happiness and satisfaction always imply some desire fulfilled, some state of pain brought to an end."

सर्वत न्यास दिखलाई पड़ता है जिसकी चर्चा दूसरे अध्याय में बौद्ध दर्शन के प्रकरण में हो जुकी है। यों भी जीवन की विपमता में दुःखों की अनुभूति स्वभावतः होती है। अतः उसके तीन रूप हो सकते हैं; (१) सम्पूर्ण विश्व में ज्यास एक ही चेदना की सहम अनुभूति, (२' दूसरों के दुःख से उत्पन्न करणा और सहानुभूति की भावना; (३) अपने ही जीवन की असफलताओं या विपमताओं से उत्पन्न विपाद की अनुभूति।

मनुष्य की इच्छायें कभी पूरी नहीं होतीं, एक इच्छा के पूरी होते ही दूसरी उत्पन्न हो जाती है और उसके बाद तीसरी। इस कम का कभी अन्त नहीं होता और मानव-मन जन्म से मृत्यु तक भूखा-प्यासा रह जाता है। तात्पर्य यह कि शाश्वत सुख एक कल्पना मात्र है। मानव जब इस सत्य को जान लेता है तो संसार ही उसे दुखों का कारागार प्रतीत होने लगता है। दुख ही उसे सत्य और मुखं सत्याभास मालूम होने लगता है। यही वह विराग की अवस्था है जिसमें सारा विश्व ही दुखमय प्रतीत होता है और जीवन निस्सार प्रतीत होने लगता है।

जगत में सर्वत्र दुख ही का विस्तार दिखायी पड़ता है। इस दुख श्रीर भन्यक्ति संवेदनशील कवि श्रत्यन्त मार्मिक ढंग से किया करते श्रीर विश्व की दुखमय बन्धन वताकर उससे छुटकारा पाने की कामना किया करते ी कविता में तीनों ही प्रकार की वेदना की श्रमिन्यक्ति हुई है—

> > [पन्त-ग्रन्थि]

इसमें पनत सर्वत्र वेदना की व्याप्ति देखते हैं। महादेवी तो इस वेदना को ही सुख-सोपान समभती हैं:—

विकसते मुरमाने को फूल, उदय होता छिपने को चन्द,

गून्य होने को भरते मेन्न, दीप जलता होने को मन्द!

ग्रीर प्रसाद उस विश्व-वेदना में अपनी वेदना लय कर देना चाहते हैं:

वह ज्वालामुखी जगत का, वह विश्व-वेदना वाला!

तव भी तुम सतत श्रकेली जलती हो मेरी ज्वाला!

सन् १९३० के बाद की कविता अधिक व्यक्तियादी होती गयी। चूँकि व्यक्तियादी कवि अपने 'अहं' की ही अधिक अभिव्यक्ति करता है अतः अपनी व्यक्तिगत वेदना और निराशा को वह कविता में उपस्थित करता है। जिस तरह वह दूसरों के दुःखों में सहानुभृति अकट करता है उसी तरह अपने दुखों की अभिव्यक्ति करके भी वह मीन सहानुभृति की भीख माँगता है। करणा का जीवन और काव्य से गहरा सम्बन्ध है। ऊपर जिस दुःखवाद की बात कही गयी है उसके मूल में यही करणा की मावना है। व्यह भावना मनुष्य में संस्कारगत होती है, मरे और मरते मनुष्य की देखकर गीतमनुद्ध के मन में जो करणा उत्पन्न हुई थी वह मावना समुष्य की देखकर गीतमनुद्ध के मन में जो करणा उत्पन्न हुई थी वह मावना से मानव सामाजिक कियाओं में प्रवृत्त होता है और कवि विश्व-कल्याण की कामना करता है:—

जगती का कलुप श्रापायन, तेरी विदग्धता पावे । फिर निखर उठे निर्मलता, यह पाप पुराय हो जावे !

इस काल के सभी प्रमुख कवियों ने लोकमंगल की भावना किसी न किसी रूप में श्रिमिन्यक्त की है। कहीं वह भावना राष्ट्रीयता, कहीं सामाजिक श्रीर राजनीतिक विद्रोह श्रीर कहीं भावी के मुख स्वप्न के रूप में दिखलाई पड़ती है। निराशावाद कोई ऐसा सिद्धान्त नहीं है जो तत्व श्रीर कर्तन्य की दृष्टि से

<sup>\*&</sup>quot;Then again how insatiable a creature is man. Every satisfaction he attains lays the seeds of some new desire, so there is no end to the wishes of each individual will."....."There is direct proof that existence has no real value in itself, for what is boredome but the feeling of the emptiness of life? If life—the craving for which is the very essence of our being—were possessed of any positive intrinsic value, there would be no such thing as boredome at all."

<sup>[</sup>A. Schopenhauer—Studies in Pessimism-Page 37]

<sup>†</sup> क्रींच-वध देख कर वाल्मीकि का शोक भी इसी कारण श्लोक वन गया थाः— मा निपाद प्रतिष्ठान्त्वमगम शाश्वतीः समाः । यत्क्रींचिमिशुनादेकमवधीः काममोहितम् ।

निराशा को ही उचित मनस्थिति मानता हो ग्रीर निराश बने रहने का उपदेश देता हो । निराशा एक मनोहित श्रवश्य है जो कभी कभी व्यक्ति के जीवन में स्थायी वनकर उसका स्वभाव वन सकती है । पर ऐसे स्थमाव का व्यक्ति ग्रवसाधारण (abnormal ं ही माना जाता है । जब निराशा ग्रस्थायी रूप में ग्राती है तो वह स्वामादिक होती है ग्रोर जीवन में उसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रीर उपयोग होता है । जब जीवन की स्वामादिक प्रेरणा विश्व-वाधात्रों से टक्कर लेना चाहती है किन्तु ले नहीं पाती, उसके सामने संकुचित ग्रीर स्तव्ध हो जाती है, क्योंकि संवर्ष में शक्ति का ग्रपव्यय हो कर जीवन नष्ट हो जाने का भय रहता है, तो इस मनस्थिति को निराशा कहते हैं । ग्रतः वह जीवन की रखा का साधन वन जाती है । यह निराशा वस्तुतः जीवन को मृत्यु की ग्रोर नहीं ले जाती, विल्क ग्रागे बढ़ने के लिये शक्ति ग्रीर संयम प्रदान करती है । इस तरह निराशा ग्राशा के ही ग्राधार पर ग्रस्थायी रूप से खड़ी होती है । ग्रतः, निराशा को पराजय की मनोवृत्ति नहीं कह सकते, उसे पिछले जीवन का सिहावलोकन या ग्रस्थायी पलायन कहा जा सकता है ।

हिन्दी कविता में जो निराशा श्रायी उसके कारण वताये जा चुके हैं। व्यक्ति श्रपने दुखां श्रोर निराशा की श्रामिव्यक्ति किये विना नहीं रह सकता, श्रातः हिन्दी किवता में श्रात्मामिव्यंजना का प्राधान्य होने पर व्यक्तिगत दुखों श्रोर निराशा की किवताशों का श्राना स्वाभाविक था। यदि किव दुखी या निराश है तो उसके लिए दोपी समाज है न कि वह व्यक्ति; श्रोर यदि उसके दुखों को जानकर समाज भी दुखी श्रोर निराश होकर रह जाय तो यह समाज की दूसरी गलती है। व्यक्ति के दुखों श्रोर निराशा से लाभ उठाकर उनके कारणों को दूर करने में प्रवृत्त होना चाहिये। किव को ही निराशावादी कह कर निर्शासित कर देने से नहीं काम चल सकता। श्रखः—

जो घनीभूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति सी छायी, दुर्दिन में त्र्याँस् वनकर वह छाज वरसने छाथी!

इसमें प्रसाद जी व्यपने ही ग्राँसुग्रों की कथा कहते हैं । महादेवी की व्यथा विराट रूप में सामने ग्राती हैं:—

में नीर भरी दुःख की बदली! स्पन्दन में चिर निस्पन्द बसा कन्दन में श्राहत विश्व हँसा। नवनी में क्षेत्रक से शहते, यलही में निर्फोरियी मनही ! [महादेवी-सान्ध्यमीत ]

बचन श्रवने पिछुले जीवन से ही निमश हैं—
मैं श्रीवन में कुछ कर न मका !
जब में श्रीविमाला छावा या
मैं बवाला क्षेत्रर श्राया था
मैंने जलकर दी श्रास विवा पर वक्ती का सम हर न सका !

धीर भीतिक तुर्ती के श्वनिरंक से उनका मन मन्दन कर उठना है :—
प्राहि-पाहि कर उठता जीवन !
प्रव रजनी के मूर्त चाल में
नन-मन के एकाकीरन में
कवि श्वरनी विद्युल वाली से
श्वरना व्यक्तिक मन वहलाता—
प्राहि प्राहि कर उठता जीवन !

हमी तरह भगवतीचरण, नरेन्द्र, शंचल श्रीर नये खेंधे के श्रन्य श्रनेक कवि न श्रवने मानसिक विवाद के श्रतिरिक्त श्रवनी शारीरिक भूख-प्यास की श्रवृति के भी खुलकर व्यक्त किया है। यह प्रवृत्ति श्रवने प्रसार में श्रवनी टहाम वासना वे कारण एक श्रीर तो रीतिकाल की सीमा रेखा छूती है श्रीर दूसरी श्रोर प्रवृत्त निहोह की भावना के कारण प्रगतिवाद के साथ चरण रखती हृष्टिगत होती है।

## प्रेम-भावना

पिछले अध्यायों में छायावाद-युग की कविता में निहित जीवन-दृष्टि ऋौर उसके कारणों पर प्रकाश डाला जा चुका है। इस ग्रध्याय में छायावादी काव्य के विषयों (Subjects) ऋौर वर्ण्यवस्त (Content) पर विचार किया. जायगा। विभिन्न युगों श्रथवा एक ही युग की विभिन्न विचारधाराश्रों के श्रनुरूप उन कालों और धाराओं की कविताओं में भी अन्तर हुआ करता है। यह अन्तर जीवन-दर्शन ग्रीर रचना-प्रक्रिया के ग्रातिरिक्त कविता के विपय ग्रीर वर्ष्यवस्त में भी स्पष्ट दिखलाई पडता है। युग की विचारधारात्रों के अनुरूप कविता की विषय-वस्तु का होना भी स्त्रनिवार्य है। इसका यह तात्पर्य नहीं कि एक विचारधारा के विषयों ऋौर वर्ष्यवस्तुः हो दूसरी विचारधारा की कविता में पाया ही नहीं जा सकता। इसके विपरीत बहुधा विभिन्न युगों की कविता में विषय बहुत कुछ एक से रहते हैं, फिर भी उनके प्रति कवि के दृष्टिकीए, बोधवृत्ति श्रीर सीन्दर्य-चेतना में अन्तर दिखलाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न युगों की कविता के विषयों में परिवर्तन, विस्तार या संकोच भी दिखलाई पड़ता है। उदाहरणार्थ भक्तिकाल श्रीर रीतिकाल में काव्य-विषय बहुत कुछ एक होते हुए भी काव्य-वस्तु में अन्तर है। इसी तरह वीरगाथाकाल ग्रौर रीतिकाल में कान्य-विषयों का बहुत संकोच दिखलाई पड़ता है किन्तु भक्तिकाल श्रौर श्राधनिक काल की कविता में उनका काफी विस्तार मिलता है। आधुनिक काल में ही संक्रान्ति-युग, पुनरुत्थान-युग श्रीर छायावाद-युग की कविताश्रों की विषय-वस्तु में हम बहुत अन्तर पाते हैं। संक्रान्तियुग में अधिकतर भक्ति और रीति काल के काव्य-विषय ही ऋपनाये गये यद्यपि धार्मिक, सामाजिक श्रौर राष्ट्रीय विपयों पर भी थोड़ी बहुत रचनाएँ हुईं। किन्तु पुनरूथान-युग में सामन्ती संस्कृति के उपादानों को कविता का विषय नहीं बनाया गया श्रीर समाज, राष्ट्र, प्राचीन संस्कृति-इतिहास श्रादि चेत्रों से विषय चनकर कान्यभंमि का विस्तार किया गया । मगर

लौकिक प्रेम की शृंगारी भावना का भी तिरस्कार किया गया। ग्रातः उसी दिमत रितमावना का उदात्तीकरण छायावादी किवता में हुआ। दिवेदी युग के प्रवन्ध काव्यों—मिलन, पथिक, प्रियप्रवास—में भी वह उदात्त प्रेम दिखलाई पड़ता है। इस युग में प्रसाद के 'प्रेम-पथिक' ग्रौर गुप्त जी के 'साकेत में' यह ग्राधिक उमर कर ग्राया है। प्रगीत मुक्तकों में प्रेम का ग्रादर्शवादी खरूप ग्रधिक जीवन्त ग्रौर तीव वन कर ग्राया। छायावादी किवयों ने इसे शरीर के नहीं, ग्रात्मा के गुण के रूप में खीकार कियाः—

श्रनिल सा लोक-लोक में हर्प में श्रीर शोक में कहाँ नहीं है प्रेम, साँस सा सब के उर में ?

[ 'उछ्घास'-पंत ]

उन्होंने प्रेम को सर्वव्यात श्रीर जीवन के लिए सब से श्रावश्यक वस्तु माना। इस उदात्तीकरण के कारण व्यक्तिगत प्रेम विश्वप्रेम श्रीर प्रकृतिप्रेम के रूप में भी बदल गया श्रीर प्रिय की छवि विश्व-प्रकृति के रूप में दिखलाई पड़ने लगी:—

> प्रिये कलि-कुसुम-कुसुम में त्राज मधुरिमा, मधु, सुपमा, सुविकास, तुम्हारी रोम-रोम-छवि व्याज 'छा गया मधुवन में मधुमास!

---''पन्त''

पूँ जीवाद तथा पश्चिमी शिक्षा के प्रमाव के कारण मध्यवगांय किवयों में स्वच्छुन्द सामाजिक द्याचार-विचारों की प्रवृत्ति जाग्रत हुई, पर प्रपने यहाँ की सामाजिक रूढ़ियों के कारण उन त्वच्छुन्द विचारों को साधारणतया कार्यक्ष्य में परिणत करना सम्मव नहीं हुआ। आर्थिक परिस्थितियाँ मी सुखमव जीवन-निर्वाह के योग्य नहीं थीं। इधर पुनक्त्यान-युग का मर्यादावादी नैतिक ग्रंकुश भी स्वच्छुन्द प्रेम में वाधक था। इसिलये स्वच्छुन्द प्रेम की वासना दिनत ग्रोर श्रपूर्ण रह जाने से हिन्दी किवता में प्रेम के निराशामय और कुराठापूर्ण चित्र भी बहुत ग्राधिक ग्राये के वीच निराशा मिलने के कारण एक ग्रोर तो वेदना, दुख और कसक का बाहुल्य दिखलाई देने लगा, दूसरी ग्रोर शारीरिक मांसल सौन्दर्य की जगह मानव के ग्रातीन्द्रय मानसिक ग्रीर काल्पनिक सौन्दर्य के प्रति ग्राक-र्पण, कुत्रहल ग्रीर रहरयमयता की भावनायें ग्रामव्यक्ति होने लगीं। इस तरह

प्रेम इस युग में शारीरिक से अधिक आध्यात्मिक वन गया। स्फीमत में भी यही बात थी। वहाँ लौकिक सौन्दर्य-प्रेम ग्राध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक ग्रीर आवश्यक मंजिल माना गया था। स्फी काव्य की तरह ही छायावाद में दुख ग्रीर निराशा के कारण विरह-काव्य की ही प्रधानता रही पर इससे संयोगावस्था का ग्रभाव नहीं समम्भना चाहिये। संयोगावस्था के श्रंगार-वर्णन का भी छायावाद में विल्कुल ग्रभाव नहीं है। ग्राँस् में ग्रतीन्द्रिय सौन्दर्य के साथ ही शारीरिक सौन्दर्य का श्रंगारिक वर्णन हुग्रा है। परवर्ती छायावादी कवियों में यह ऐन्द्रिक श्रंगारिकता ग्रधिक उभर कर न्नायी।

प्रसाद जी का प्रिय इतना सुन्दर है कि यदि श्रापना रूप-माधुर्य देख ले तो स्वयं उस पर मुग्ध हो जाय:—

देखकर जिसे एक ही बार हो गये हैं हम भी अनुरक्त, देख लो तुम भी यदि निज रूप तुम्हीं हो जाओंगे आसक्त।

प्रिय के सम्मुख रहने से सारा संसार त्रानन्दमय प्रतीत होता है। चारों त्रोर जिस प्रसन्नता त्रीर सौन्दर्य के दर्शन हो रहे हैं वह प्रिय के पास रहने त्रीर उसकी सौन्दर्य-राशि के त्रागु-त्रागु में न्याप्त होने के कारण हैं:—

मिल गये प्रियतम हमारे मिल गये, यह झलस जीवन सफल झन हो गया! कौन कहता है जगत है दुःखमयं! यह सरस संसार सुख का सिन्धु है! "प्रसाद"

छायाबादी कविता में दांम्पत्यरित के आलम्ब —शारीरिक-सीन्दर्य-पर भी हिष्ट डाली गई है। पर वह हिष्ट स्थूल नहीं, सूक्ष्म सीन्दर्य का उद्बादन कर उससे किव का तादात्म्य करती हुई मालूम पड़ती है। प्रिय के नीलोत्पल सहश नयनों की छटा पर मुग्ध होकर उर का मधुवाल क.ली पुतली के रूप में वहीं जा बसा:—

नील निलन सी है वह ऋाँख ! जिसमें वस उर का मधुगाल, कृष्ण-कनी वन गया विशाल नील सरोरुह सी वह ऋाँख !

"पंत"

प्रिय की संकोचपूर्ण मुसकान का एक मनोहर और रहस्यमय चित्र कि ने इस प्रकार उपस्थित किया है :— तुम कनक-िकरण के श्रन्तराल में लुक-छिपकर चलते हो क्यों ? हे लाज भरे सौन्दर्य, बता दो मौन बने रहते हो क्यों ? × × × × श्रिपरों के मधुर कगारों में, कल-कल ध्विन की गुंजारों में , मधु सरिता सी यह तरल ईसी श्रिपनी पीते रहते हो क्यों ? "प्रसाद"

उसी तरह प्रेयसी का सौन्दर्य प्रेमी के तन-मन में व्याप्त हो जाता है :—
उपा सी व्यणोंदय पर मोर दिखा मुख कनक किशोर,
प्रेम को प्रथम मदिरतम कोर हगों को दुरा कठोर,
छा दिया यौवन-शिखर ब्राह्मोर, रूप-किरणों में बोर
सजा नुमने मुखस्वर्ग-मुहाग, लाज लोहित ब्रानुराग!
''पंत''

शारीरिक सौन्दर्य की रूप-रेखा श्रीर रमणीयता की तरफ इन कवियों ने इप्टि तो डाली पर उसमें भी कुत्तृत्ल की भावना मिली हुई थी:— बाँघा है विघु को किसने, इन काली जंजीरों से ?

> शशि-मुख पर बूँवट डाले, श्रंचल में दीप छिपाये, जीवन की गोधूली में, कीत्हल से तुम श्राये !

इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंथोगावस्था की दशा में रूप-चित्रों का सजीव विधान तथा प्रिय के सहवास के ज्ञ्य में जीवन में जीवन्तता और वाह्य प्रकृति में हमें के भावों का नई शैली और नथे रूप में वर्णन छापावादी कवियों की विशेषता रही हैं द्विधर के कवियों में मानवीय प्रेम को लेकर मार्मिक चित्र उपस्थित करने वालों में नरेन्द्र, श्रंचल, भगवतीचरण वर्मा श्रादि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। कुछ कवियों की रचनाओं में कहीं-कहीं शोर ऐन्द्रिकता के वर्णन भी मिल जाते हैं जो श्रील नहीं कहे जा सकते।

छायावादी कवियों की उन्मुक्त माव-लहरी श्रीर रमणीय फल्पना के लिये विस्तृत चेत्र विरह-दशा के वर्णन में मिला । इनकी प्रवृत्ति श्रात्मव्यंजक होने के कारण सूरम भावों को विविध रूपों में सज-धजकर काव्य में श्राने का पूरा-पूरा श्रवकाश मिला ।

रमृतिदशा के अनेक भावमय वर्णन और अतीत के रूप-चित्रों का सुन्दर विधान ऐसी कविताओं में दिखाई पड़ता है। प्रिय के वियोग के कारण वेदना, दुख, संताप तथा निराशा के भावों के बहुत अधिक विवृत हो जाने के कारण वेदनावाद, दुखवाद, निराशावाद त्रादि श्रनेक नये-नये वादों की कल्पना की जाने लगी।

जन प्रिय साथ था तब चारों श्रोर श्रानन्द ही श्रानन्द था। इस समय उसकी स्मृति हृदय को वेचैन कर रही है—

> वे कुछ दिन कितने सुन्दर थे! जब सावन-धन सबन बरसते इन ग्रॉलों की छाया भर थे! सुरधनु-रंजित नव जलधर से भरे, चितिज व्यापी ग्रम्बर से, मिले चूमते जब सरिता के हरित कृत युग मधुर ग्रधर थे!

> > [ प्रसाद-लहर ]

प्रिय श्रीर प्रोमी की प्रोमकीड़ायें बड़ी मादक श्रीर मोहमयी होती हैं पर वियोगावत्था में उनकी स्मृति पीड़ा देने लगती है। दुख श्रीर विपाद में मन की उमंगें शान्त श्रीर शिथिल होकर बैठ जाती हैं, हृदय सुख श्रीर श्रानन्द का समाधि-स्थल बन जाता है जिसके किनारे करुणा बैठी हुई श्राँस बहाया करती है:-

> मादक थी मोहमयी थी मन बहलाने की कीड़ा, ग्रव हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा ! नुख श्राहत शान्त उमंगें वेगार साँस दोने में, यह हृदय-समाधि बना है रोती कहला कोने में।

> > [ प्रसाद—ग्राँस् ]

वियुक्ता प्रियतमा की स्मृति में विकल होकर ग्रन्त में कवि कहता है:—
'मूंद पलकों में प्रिया के ध्यान को, थाम ले ग्रन हृदय इस ग्राह्मान को !
ि त्रिमुनन की श्री भी तो भर सकती नहीं, प्रेयसी के शत्य पानस ध्यान को !
( पन्त-प्रिन्थ )

जैसा पहले कह आये हैं, सामाजिक बन्धनों के कारण विवाह आदि में पढ़े-लिखे युवकों की महत्वाकां ताओं की पूर्ति न हो सकने से जो विपाद और निराशा का भाव उनके हृदय में व्यात हो रहा था उसका प्रभाव भी कविता पर पड़ा है। पन्त जी कहते हैं:—

> हाय, मेरे मामने ही प्रखय का ग्रंथि-वंधन हो गया, वह नव कुसुम मधुप सा मेरा हृदय लेकर किसी अपन्य मानस का विभूपण हो गया!

[ ग्रन्थि ]

इस पटना का इतना धोर निपारमय प्रभाव हृद्य के ऊपर पहना है कि निश्व और महति के जेव में मुलामय सान्छन्द मीम-सम्बन्धी से ग्रहम महत्र निगरा मोमी नममते लगवा है कि मारे हुए, मारे क्रेस डमी के विये हैं:-शीनलिनि, जाशो मिलो नुम सिन्दु से,

धानिल घालिगन करी उम् गगन का ! चित्रका, चूनो तरंगी के खपर, टहुमलों बाबो पनन बीला बजा. पर हृदय, नव भौति तु धंगाल है, उठ किनी निर्जन विषिन में बैटकर श्रध्यों की बार में श्रपनी विकी भग भाषी को हवा दे ग्राँख सी!

पिना-ग्रन्थि

थियोगजन्य पेदना से कथि इतना मर्मादन श्रीर प्रभावित होता है कि कविता की उल्पंति ही वह वियोग से मान लेवा है:---

वियोगी होगा परला कवि, छाद से उपजा होगा गान, ु उमर कर श्रीलों से लपचाप, वही होगी कविता श्रानजान !

प्रिया के दुःख ने दुखित निराला जी केवल इतना ही चाहते हैं कि वह इस समय ग्रापनी दशा की मूचना एक बार उसे दे दे । बस इतनी सी ग्रामिलाया है कि प्रिया की वर्तमान ग्रवस्था से वह ग्रवगत हो जाय:-

> एक बार यदि अजान के अन्तर से उठकर आ जाती तुम एक बार भी प्राणी की तम-छाया में छा कह जाती तुम सत्य हादय का श्रपना हाल.

फैसा था ग्रानीत वह, ग्राव यह जीत रहा है फैसा काल ? / में न कभी कुछ, कहता, बस तुग्हें देखता रहता? थाने वियोग के श्रांतिरक्त श्रन्य वियोगियों की विरद्-श्रवस्था का भी कलाएर्स

श्रीर मार्मिक वर्णन इस काल की कविता में मिलता है:-

ग्राह किउने विकल जन-मन मिल चके, हिल चुके, भितने हृदय हैं खिल चुके ! तप चके वे प्रिय-स्था की आँच में, दु:ख उन अनुरागियों के मिल चुके ?

क्या हमारे ही लिये वे मीन हैं ! पिथक वे कोमल कुसुम हैं, कीन हैं !

प्रिय के एकिनिष्ठ प्रेम और प्रतिदान-निरिष्त अनन्यता की अवस्था प्रेम की उच्चतम अवस्था मानी जाती है। मीरा के 'पीउ मिलन की आस' में कागा को सम्बोधित करके की गयी पार्थना में जिस भावना का चरम उत्कर्ष दिखाई देता है वह इस काल के किवयों के लौकिक और भावकताप्रधान अम में भी लिन्तत होता है। किव वियोग की ज्वाला से कहता है:—

खूब जला दे; रह न जाय ग्रास्तित्व ग्रौर जब वे ग्रावें, चरणों पर दौड़ लिपट जाने वाली मेरी विभूति पावें। "दिज"

यद्यपि अलोकिक प्रोम की परम्परा हमारे कान्य में पुरानी है पर आधुनिक किवता में किव की यह आध्यात्मिक प्रोम-भावना अन्य कोमल भावनाओं से अनुरंजित होकर बड़े ही मार्मिक रूप में सामने आयी है । आध्यात्मिक अलोकिक प्रोम भी सामान्य रूप से दो प्रकार का होता है । प्रोम-भावना एक का आलम्बन भक्तोचित साकार मूर्ति होती है और निराकार बहा दूसरे का । पहले प्रकार के आलम्बन के प्रति साधक

का प्रथमाव-गर्भित प्रेम, जिसे श्रद्धा-मिक्त कह सकते हैं, होता है। दूसरे प्रकार के श्रालम्बन के प्रति विशुद्ध प्रेममाव होता है। दूसरे प्रकार का प्रेम जो उस श्राध्यात्मिक सत्ता के प्रति होता है जिसका कोई संश्लिष्ट विग्व स्पष्ट नहीं होता, स्वभावतः रहस्योन्मुख हो जाता है। इसी प्रकार का रहस्योन्मुख प्रेम विसमें श्रोत्मुक्य श्रोर जिज्ञासा के साथ-साथ गम्भीर प्रेम का दर्शन होता है, छायावादी काव्य में प्रधानरूप से दिएगोचर होता है। दूसरे श्रध्याय में श्राध्यात्मिक त्तेत्र के विभिन्न दर्शनों की श्राधार-भूमियों का विस्तृत विवेचन किया जा चुका है। यहाँ श्रत्तौिक प्रेम की दोनों रीतियों के सामान्य स्वरूप पर ही विचार किया जायगा।

अपने प्रियतम—परोत्तसत्ता—का आभास कवि को सर्वत्र मिलता है:— भरा नयनों ने मन में रूप, किसी छिलिया का अमल अनूप, जल-थल-मारुत-त्रोम में, जो छाया है सब ग्रोर!

'प्रसाद'

करुणागार भगवान अपने प्रिय भक्त पर करुणा कर वारवार आकर प्रेम पूर्वक उसका कष्ट दूर कर देते हैं:—

भर देते हो, बार-बार प्रिय करुणा की किरणों से सुन्ध हृदय को पुलकित कर देते हो! मेरे ग्रान्तर में ग्राते हो देव निरन्तर,

## सीन्दर्य-भावना और शकृति

धायायाद-सुग में रितभावना केवल दाग्यत्य और श्राध्यात्मिक चेव तक धी सीमित नहीं रही । जीवन खौर जगत की ख़न्य भूमियों पर भी उसका प्रसार हुया । वन्तुनः इसके मूल में इस युग की व्यापक सीन्दर्य-भावना थी । इस युग फे सभी कवियों ने सीन्दर्य की एक नई चेतना लेकर काव्य-स्चना की छीर इसी व्यापक सीन्टर्य-चेतना के फारण उन्होंने ब्रेम को जीवन-टर्शन के रूप में स्थीकार किया। दिन्तुनः सीन्दर्य ही इस युग के कवियों का धर्म वन गया था श्रीर यही उनवी कविता की सकलता श्रीर शसकलता का कारण भी बना। यर सीन्दर्य-प्रेम शान्तरिक जीवन के उद्यादन, स्वतंत्रता की भावना, नारी जाति के प्रति छाद्र छीर प्रोममावना, प्रकृति-चित्रण, विश्वचेतना के सम्दन की श्रनुमृति, जीव श्रीर परोज्ञ मत्ता के सम्बन्ध के रागात्मक स्वरूप, श्रात्मा की नित्यता श्रादि बानों की अभिन्यक्ति में दिललाई पड़ी। इस श्रादर्शवादी सीन्द्रय-बोध के कारण ही इस युग की कविता च्यावहारिक जीवन से दूर, स्वप्न के एकान्त शीशमहत्त में रहने वाली. ग्रासामाजिक ग्रीर द्यविशय कल्पनाजीवी वन गई। फिर भी इस सीन्दर्यशेष के कारण जिस प्रीममावना का उदय हुआ वह बहुत ही व्यापक, शक्तिशाली श्रीर जीवन्त थी। रत्री श्रीर पुरुष तथा जीव श्रीर ब्रह्म के बीच की प्रोममावना की चर्चा हो चुकी है। ब्रान्य दोत्रों में प्रोममावना का जो प्रसार हुन्ना उसके मृल में भी कवियों का सीन्द्र्यप्रेम ही था। न्छायावादी कवि श्रत्यन्त संवेदनशील थे श्रीर श्रपने संवेगों की श्रनियंत्रित धारा में बहते हुए वे प्रत्येक वस्तु में अपने भावानुकूल सीन्दर्य का आरोप कर लेते थे।

यहाँ सीन्दर्य की दियति के सम्बन्ध में विचार कर लेना चाहिये। इस युग में सीन्दर्य को वखु में नहीं, द्रष्टा के मन में स्थित माना गया। एँ जीवाद के विकास के साथ सीन्दर्य सम्बन्धी इस विचारधारा का भी थोरप में प्रचार हो रहा था। बच्छतः इस विचारधारा में व्यक्ति की सामाजिक बन्धनों से मुक्ति पाने की कामना निहित थी। इसी से व्यक्ति का मन ही सीन्दर्य का ज्ञाधार माना गया, वच्छ अयवा द्रव्य (Matter) नहीं। (यूरोप के रूसो, वाल्टेयर, कान्ट, हीगेल, फीरते

( Fichte ) सेलिंग, श्लीगल, कालरिज, गेटे, वर्गसां ग्रादि विद्वानों, विचारकों श्रीर कवियों ने इस विचारधारा का प्रसार श्रीर प्रचार किया था 🗓 फीरते का कहना था कि दृश्य जगत ग्रासत्य है. वह मनुष्य के चेतना-जगत की छाया मात्र है। यह विचारधारा प्लेटो के त्रादर्श-लोक (world of ideas) श्रीर भारतीय श्रद्धैतवाद के सिद्धान्त का ही परिवर्तित रूप है। छायावादी कवियां पर इन सभी विचारधारात्रों का प्रभाव पडा था। त्रातः वे भी सौन्दर्श को चरतु-निरपेक्ष्य मानते थे। र्बि-मन को सौन्दर्य ग्रहण करने वाला नहीं, उसका निर्माण करने वाला मानने लगे । इटली के दार्शनिक क्रोचे ने भी अपनी सौन्दर्य-शास्त्र नामक पुस्तक में इसी से मिलती-जुलती विचारधारा का प्रतिपादन किया। उसके श्रनुसार मिनुष्य का स्वयंप्रकाशज्ञान (intution) ही, जी विना बुद्धि की किया या सोच-विचार से उत्पन्न होता है, किसी वस्तु के सीन्दर्य का निर्माता होता है। किसी वस्तु को देखकर जो मूर्त भावना या कल्पना द्रष्टा के मन में उत्पन्न होती है वही उस वस्तु का सौन्दर्य है, क्योंकि वस्तु तो उपादान मात्र है ग्रौर उसकी प्रतीति जड़ होती है किन्तु स्वयंप्रकाशज्ञान ग्रथवा कल्पना एक सांचे की तरह है जी वस्तु की तरह परिवर्तनशील नहीं होती बल्कि शाप्यत श्रीर एकरस होती है। उसी स्वयंप्रकाशज्ञान के साँचे में वस्तु दल कर सौन्दर्य का रूप धारण करती है। इस दृष्टि से सौन्दर्य एक श्राध्यात्मिक वरत है, जो द्रव्य से परे है। ग्रतः चाहे किसी भी वस्तु पर कविता लिखी नाय, उसमें ग्रिमिन्यक्त सौन्दर्य का उस वर्णवस्त में मिलना ग्रवश्यक नहीं है 🛚 सौन्दर्य सम्बन्धी इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने पर इस युग में सामंती सौन्दर्य-सिद्धान्त का लोप हो जाना ऋनिवार्य था। छायावादी कवियों पर रोमाएिंटक सीन्दर्य-दर्शन का श्रधिक प्रभाव पडा था, कोचे के सिद्धान्त का नहीं।

रीतिकालीन सौन्दर्य-चेतना वस्तु के बाह्य आकार-प्रकार, उसकी रंग-रेखाओं के संतुलन श्रीर सामंजस्य के मानदंड से ही सौन्दर्य का मूल्य निश्चित करती थी। पुनरुत्थान-युग में वह मानदंड छोड़ दिया गया किन्तु उसकी जगह किसी नये, श्रिधिक व्यापक तथा सूक्ष्म मानदंड की स्थापना नहीं हो सकी। यह कार्य आगे चलकर छायाबाद-युग में हुआ। सौन्दर्य को वस्तु-निरपेस्य मानने के कारण इस युग की कविता में सौन्दर्य-भावना की श्रिभव्यिक्त की श्रिधिकता के साथ ही साथ तत्सम्बन्धी श्र्याजतकता भी दिखलाई पड़ती है। इस व्यक्तिवादी भावना के कारण छायावादी कविता श्रत्यधिक कलावादी श्रीर वैचित्रय-प्रधान होती गई। उसमें रमणीय की जगह सुन्दर की खोज की प्रवृत्ति श्रिषक बढ़ गई श्रीर रस की जगह चमत्कार का विधान श्रिधिक

रोने रामार्ग, की सुन्दर किय बन्दर शाला उसमें की की साहनाह जूनि श्रां का स्मी किन् की कानुन्ति पर कालादित सही थान उसमें काल बन्द के िये वर्ण सिकार का मेपल ही कानिक दिल्लाई यह के हैं । राज में ताह है कि की सिप है कामोद दिलास कुन्द न सुन्द उपयोग है। यही सुन्दर है । श्रात से सीन्द्री के साम सिन्दर का क्योंकित की सामना भी कामे निकार है भी है । इसीं की सीपदर्भ की बाली शर्म कार सहस्म है कीर दिना दिनी उपयोग तो साम भी क्योंकि नहीं है । साम भी क्योंन नहीं है सब में । नक्या कानुम में सामना में हम तक मी खोर कानिक सान नहीं किया गया कियों। क्योंन, सामना, मानवा की स्वत्यन्त्रीकी में का असी सामनी साम की सामना की सामना में

रैमा वन पा पुरु है, मीन्डमेजारम तीर मीन्यापम कर सिनार सीरम के साम केले में में बारका कथा, किया बार्यकार पापण प्राप्त के मार्थित स्परिताल मी होत के विश्वी का बाल हर गया और वे सामान स्पर रियान में शामिक शीन होने राने । अपर हो। औरन की आर्मिट असुन्धियों के िरहर हा द्रवान दरना रही द्वारा लिला डिन्टिनीयस और समन्त्रत रिकारको नः १ इक्टिये प्रश्नीत, मधार, मेस्कोन, इतिशम और सर्वनिस्तन लाहि दिल्ली के करव में प्रश्न में शाहर निया गया हिन्दू मायसीत में यमार्गे हरि का अपवेश को किस गया। प्रहरि के की में यह वाल काले कारिक दिलालाई वहाँ । स्टायामानी कोंग्यों में क्षेत्रिक प्रमुख्यों की तरह प्राप्ति में चेत्रत ग्यांतरा का श्रामेत वर ग्रहते हृध्य की सीन्यय-भाषना की मूर्व दिया। महादेशी भी के शब्दों में, पार्टी तक भागीय बक्तियार का सम्बन्ध है, यह दर्शन के सर्ववाद का काल में भागपत बाहुबाद करा जा नकता है। यहाँ प्रकृति दिख मितियों का मार्गिक भी मनी, उसे चीपन की सजीप संगिनी बनने का सिकार भी मिला, उसने खपने सीन्दर्भ और शक्ति दाना श्रयलण्ड श्रीर स्यापक परम तल का परिचय भी दिया और यः भानर के रूप का अतिविध्य और भाव का उद्दोवन चनकर भी रही।" दर्शन वाले फ्राप्ताय में सर्ववाद के दार्शनिक पत्त पर विचार किया जा जुका है । ह्यायागडी कविता में उसी सर्ववादी प्रकृति-दर्शन की प्रधानता है।

यूरीय के रोमाएटक कतियों और दार्शनिकों का, जिनको चर्चा ऊपर है। चुकी है, प्रकृति सन्धन्धी हृष्टिकोण भी सर्ववाटी हो था। किसी ने प्रकृति की विनिन्नता, विराटता, रहस्यमयता, भयानकता और निर्जनता के मति ही विशेष खाक्ष्यण का खनुभव किया था। ऐसे ही प्राकृतिक हस्य

<sup>\* &</sup>quot;Wild and inaccessible, therefore, was the

को उन्होंने रोमाएटिक हरूय कहा था। पर वहाँ के कवियों ने प्रकृति के केवल उग्र ग्रोर विराट सौन्दर्य की ही नहीं, उसके शान्त -स्निग्ध, ग्रानन्दमय स्वरूप को भी देखा।

रोमाण्टिक कवियों की भौति छायावादी कवियों ने भी प्रकृति के दोनों ही स्वरूपों में सौन्दर्य की स्थापना की; उसके सर्जक और विनाशक, सूक्ष्म और विराट, पर्वतीय और मैदानी, शान्त और जुञ्ध, प्रसन्न और रोद्र सभी स्वरूपों के प्रति आनर्षण का अनुभव किया। इस तरह प्रकृति और किव के बीच छायावादी किवता में आध्यात्मिक सम्बन्ध की स्थापना दिखलाई पड़ती है। छायावादियों के लिए प्रकृति चेतन सत्ताओं की समिष्ट बन गयी। उन्होंने कल्पना द्वारा अपनी ही चेतना का आरोप प्राकृतिक शक्तियों में किया यद्यपि उनके विचार के अनुसार प्रकृति की अपनी स्वतंत्र सत्ता और चेतना भी है। वे यह भी मानते थे कि एक ही चेतना मानव और प्रकृति, चेतन और जड़, सब में व्याप्त है, जिसने जगत के भिन्न रूपों में विभिन्न नाम धारण कर लिया है। इस प्रकार उनका प्रकृति का सौन्दर्य-दर्शन दो प्रकार का है; पहला आत्मा-रोपित (Subjective projection of the self); दूसरा सर्ववादी (Pantheistic)। ये दोनों ही प्रकार के सौन्दर्य-दर्शन सम्बन्धी विचार यूरोप और भारत के साहित्य में बहुत प्राचीन काल से चले आ रहे हैं।

प्रकृति के साथ इस प्रकार के रागात्मक सम्बन्ध का वैज्ञानिक कारण कुछ, आधुनिक विद्वान वंशपरम्परागत आदिम साहचर्य-सम्बन्ध को मानते हैं। किन्तु मेरे विचार से इसका कारण मनुष्य का प्रकृति के साथ निरन्तर संघर्प-

peculiar beauty to which Rousseau's temperament was attuned:—that wild beauty which charms the susceptible mind but is horrible to others; the beauty of a nature big and lofty; of a nature which is called sometimes sublime in contradiction to the beautiful, in which pleasure is mixed with awe; of a nature seen from lonely mountain tops, awakening emotions of adorations for the wonders of God's creation and heroic resolves for a nobler life, here-to-fore led in the valleys below."

[ Romanticism And Romantic School In Germany —Robert M. Wernaer-Page 192.]

~ %

जनित सम्बन्ध है जो विभिन्न ग्राधिक व्यवस्था के कालों में भिन्न-भिन्न-रूपों में दिखलाई पड़ता है। पूँजीबाद के निकास के साथ प्रकृति को जीतने के नये साधन ग्रानिष्कृत हुये जिससे मनुष्य प्रकृति की ग्रोर ग्रत्यधिक उमंग ग्रीर उत्साह से शत्रसर हुआ। विकासशील पूँ जीवाद ने वह सिद्धान्त उपस्थित किया कि मनुष्य जनमतः बहुत पवित्र होता है, किन्तु समाज के बन्धन उसे बुस बना देते हैं। वह स्वतंत्र पदा होता है किन्तु जीवन में सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है। इस नरह यह सामाजिक नियमों के विरुद्ध व्यक्ति का ग्राँग बुद्धि के विरुद्ध हृदय का विद्रोह था जिसने मध्यमवर्गीय कवि को सामाजिक बन्धनों की तोङकर प्रकृति की तरक लीटने के लिये प्रेरित किया। छायाबादी कवियों का भी बूरीप के रोमाहिटक कवियों की तरह यही भ्रम था कि प्रकृति की श्रीर प्रत्यावर्तन के बाद पुराने सामाजिक बन्धन ग्रपने ग्राप ट्रट जायँगे ग्रीर तव प्राकृतिक मनुष्य का विकास हो संकेगा। उन्होंने यह नहीं समक्ता कि पुराने बन्धनों के ट्रटते ही नये आर्थिक बन्धनों की न्दृष्टि हो जायगी, अर्थात सामन्त और प्रजावर्ग की जगह शोपक और शोपितवर्ग के संघर्ष का विधान होगा जिसमें बहुजन-समाज की स्वतंत्रता श्रधिकाधिक छिनती जायगी। किन्तु भ्रम होते हुये भी छायात्रादी कविता का प्रकृति सम्यन्धी यही विचार एक विद्रोहपूर्ण कदम था। क्रिवियों ने स्वतंत्रता, सीन्दर्य, दिव्यता, स्वच्छन्दता, महानता थ्रादि सभी मानबीय गुणों की, जो वर्तमान सामाजिक धन्धनी के कारण मनुष्य में नहीं रह गये हैं, प्रकृति में खोज की । किन्तु यह भ्रम ग्राधिक दिनों तक नहीं टिक सकता या नयोंकि पूँ जीवादी युग में रहकर प्रकृति की विजित होने से नहीं रोका जा सकता ग्रीर प्रकृति में परोत्तसत्ता का श्राभास देखने वालों का प्रकृति को मनुष्य द्वारा मिदत होते देख कर निराश हो जाना स्वामाविक ही है। इसीलिये परवर्ती छायावादी कविता में निराशा, वेदना ग्रीर मृत्युपृजा की भावनायेँ ग्राधिक दिखलाई पड़ती है । साथ ही हासशील पूँजीबाद की ग्रन्य साहित्यिक प्रवृत्तियाँ—प्रतीकगद, पाकृतिकग्द (Naturalism) ग्रुति युथार्थवाद, फलावाद आदि-भी उस अम के टूटने के कारण ही दिखलाई पड़ रही हैं । बाद के उन कवियों में, जो मध्यवर्ग की वेकारी, गरीबी छौर छानिश्चयता की परिस्थितियों में उत्पन्न हुये थे, प्रकृति-चित्रण अनुत्तरदायित्व पूर्ण मस्ती, ऐन्द्रिकता ं ग्रीर दिवास्वप्न ( Wishful thinking ) से युक्त दिखलाई पड़ता है।

प्रकृति के प्रति छायावाद के दृष्टिकींग ग्रौर उसके कारगों के सम्बन्ध में विचार कर लेने के बाद इस सम्बन्ध में भी विचार कर लेना ग्रावश्यक है कि छायावाद में प्रकृति का उपयोग कितने रूपों में हुग्रा है।

काव्य में प्रकृति का उपयोग चार तरह से होता श्राया है:-

१-प्रस्तुत या त्रालम्बन विभाव के रूप में।

२-उद्दीपन विभाव के रूप में।

३—-ग्रालम्बन ग्रथवा ग्राश्रय के रूप-गुण-िक्या के स्पष्टीकरण के लिए ग्रलंकार के रूप में।

४—परोत्त की ग्रामिव्यक्ति, उसके प्रतिविम्ब, प्रतीक ग्रीर संकेत के रूप में।

जब ग्रालम्बनरूप में प्रकृति का चित्रण किया जाता है तो वहाँ ग्राश्रयरूप में कवि खयं होता है। ऐसे चित्रण में या तो प्रकृति का निर्जाव यथातथ्य वर्णान कर दिया जाता है, जैसा सेनापति ने ऋतुवर्णन में किया है, अथवा उसका सजीव और संश्लिप चित्रण होता है जिसमें कवि का सूक्ष्म निरीक्षण और प्रकृति से रागात्मक योग दिखलाई पड़ता है। जहाँ प्रकृति के विखरे हुए खरडचित्र उपस्थित किये जाते हैं वहाँ बहुधा वे उद्दीपन के रूप में ही होते हैं जिनका उपयोग कवि के मनोभावों को स्पष्ट करने के लिये होता है। रस-सिद्धान्त की शास्त्रीय दृष्टि से उद्दीपन का कार्य श्रालम्बन के कारण उत्पन्न श्राश्रय के मनोविकारों को बढ़ाना होना है। प्रकृति का उपयोग इसी के लिए सब से अधिक होना आया है । छायावाद-युग में कवि अधिकतर व्यक्तिवादी और अन्तर्मुखी थे, अतः प्रगीत-मुक्तको की ही अधिक रचना हुई, प्रवत्य काव्यों की नहीं। इनमें सारा जगत उनके रागों का ग्रालम्बन बना ग्रीर वे स्वयं ग्राश्रय । इस तरह इस युग की कविता में प्रकृति ग्रालम्बन ग्रीर उद्दीवन दोनों ही रूपों में प्रयुक्त हुई, यद्यपि सौन्दर्य-त्रोध की नवीनना के कारण प्रकृति से नये-नये उपादान भी प्रहुण किये गये। ऐसे चित्रों में प्रकृति कवि की श्रन्तर्भावनाश्रों से श्रनुरजित दिखाई पड्नी है। यह अवश्य है कि छावावादी कविता में उद्दीपन के रूप में भी प्रकृति ग्रापनी स्वतंत्र सत्ता खोती नहीं, विह चेतन, सजीव सत्ता की तरह कवि के साथ उसके सुख-दुख में सहानुभृति दिखाती, हिस्सा लेती ग्रीर उसे जीवन प्रदान करती है। दिस तरह चाहे त्यालम्बन रूप में हो या उद्दीपनरूप में, ह्यायाबादी कविता में प्रकृति मुलतः मानव से भिन्न नहीं है 🏿 जो चेतना मानव में है वही प्रकृति में भी व्यात है । ग्रितः कवि कभी प्रकृति पर मुग्ध होता, कभी उसके विराट ग्रीर रहस्यमय स्वरूप पर कुत्रहल ग्रीर ग्राश्चर्य की भावना प्रकट करता, कभी उसके साथ तादातम्य का अनुभव करता और कभी उसे चेतन साथी, सहयोगी ग्रौर शिच्नक के रूप में स्वीकार कर उसके साथ मावनाग्रां का ग्रादान-प्रदान करता है।

श्रुलंकार के रूप में प्राकृतिक वस्तुत्रों के उपयोग की चर्चा त्रागे

की जायगी। यहाँ चौथे प्रकार के प्रकृति-चित्रण पर विशेष रूप से विचार किया जायगा क्योंकि प्रतिविग्व, मतीक ख्रीर संकेत के रूप में प्रकृति का उपयोग छायाबाद की एक बहुत बड़ी विशेषता है। छायाबादी कविता में इनका प्रयोग केवल ग्राभिव्यक्ति की शैली के रूप में ही नहीं किया गया। वस्तुतः छायायादी कवियों का प्रकृति के सम्बन्ध में एक विशेष दर्शन (Natural Plilosophy) था जिसकी श्राभिव्यक्ति इस प्रकार के प्रकृति-चित्रण द्वारा हुई। पहले कहा जा चुका है कि सर्ववाद की मानने वाले स्फी ग्रीर प्लेटी ग्रादि यूनानी दार्शनिक यह मानते ये कि जगत या प्रकृति श्राप्यात्मिक ग्रादर्शलोक का प्रतिविम्य ग्रयया परोज उत्ता का ग्रामास है। ग्रतः उस परोज शक्ति का ग्रामास प्रत्यक्त जगत में भिल सकता है। यद्यपि यह जगत ब्रह्म नहीं है पर ब्रह्म की जानने का साधन अवश्य है, यह उसी की अनुकृति है और अनुकृति से मल रूप की पहिचान हो सकती है। प्रज्ञति परीच (ब्रह्म) का प्रतिविध श्रथवा श्रमुक्रति होने के कारण परीच की ग्रोर बढ़ने का रास्ता बताती है। इस प्रकार परोक्त के जिज्ञामुख्रों के लिए प्रकृति में क्या-क्या परोक्त के संकेत मिलते रहते हैं। किन्तु इसके लिए चर्म-चत्तु, नहीं, मानस-चत्तु की आवश्यकता है। ज्ञानकेत्र में जो परोक्त ग्रानियेचनीय, इन्द्रियातीत है वह श्राहैत की स्थिति में शानचन्न द्वारा प्रत्यन्न होता है। साधक श्रात्मन् को प्राप्त करके उस परीन् को प्राप्त करता है। किन्तु भावचेत्र में परोच्च सत्ता पारमार्थिक प्रत्यच्च वन जाती है ग्रार्थात वह मानव के मानसचल, हारा प्रत्यत् होती हैं ; चर्मचल, हारा नहीं। उसी पारमार्थिक प्रत्यक् को भावक (कवि) भाव-योग द्वारा प्राप्त करता है; श्रौर भावयोग का साधन है प्रकृति के साथ तादात्म्य और तद्रृपता। इसीलिए इस बोग के कवि प्रकृति को चेतन सत्ता मान कर उसके साथ तादात्म्य करते हैं। छायाबाटी उससे जीवन्त सम्पर्क स्थापित कर उसमें परोच्च सत्ता का ग्रामास या भारतक पाते हैं और रहत्यवादी उसमें ग्रपने प्रियतम (ब्रह्म) का प्रति-विम्य देख कर ग्रापने भीतर भी उसी प्रतिविम्य की सत्ता का त्रानुभय करने लगते हैं। उन्हें प्रकृति परोक्त पियतम का प्रतिनिधित्व करने वाली, उसका प्रतीक वन जाती है। प्रतीक श्रौर संकेत का मनोवैज्ञानिक श्राधार यह है कि इनके स्यवहार में विचार-ग्रानुबन्ध-किया ' Association of ideas ) से काम लिया जाता है । स्वप्न या दिवास्वप्न में चेतन मन के नियंत्रण से स्वतंत्र होकर जब उपचेतन मन स्वच्छन्द रूप से विचरता है तो रूप्र-गुण-किया के साम्य से विचारों-भावों का अनुबन्ध बनता चलता है। उसी तरह प्रतीक और संकेत में भी मन प्रत्यक्त प्रतीक की श्रोर से परोक्त वर्ष्यवस्तु की श्रोर बढ़ता है।

प्रसिद्ध भनोवैज्ञानिक डा॰ जुंग ने प्रतीक श्रीर संकेत के वारे में यह वताया है कि जब परोच या श्रज्ञात वस्तु को स्पष्ट करने के लिये किसी प्रत्यच्न या ज्ञात वस्तु का चित्रण किया जाता है, वहाँ उस चित्र को प्रतीक कहा जाता श्रीर जब किसी प्रत्यच्न किन्तु सुरूम श्रीर भावात्मक सत्ता की श्रमिव्यक्ति श्रपेचाइत श्रिषक सामान्य श्रीर स्थूल वस्तु के चित्रण द्वारा होती है तो उसे संकेत कहा जाता है। इस तरह चक को बौद्ध धर्म में धर्मचकप्रवर्तन का, कमल को भारतीय सौन्दर्य-भावना का, लाल रंग को श्रनुराग का, सन्ध्या को श्रवसाद का श्रीर उपा को श्रानन्द का प्रतीक माना गया है। उसी तरह टिकट श्रीर मरण्डे सरकारों के, पंख हवाई सेना के सैनिकों के तथा ट्रेडमार्क व्यापारिक कम्पनियों के चिह्न या संकेत होते हैं। प्रतीकों श्रीर संकेतों द्वारा न तो विभव-ग्रहण होता है न श्रर्थ-ग्रहण । उनसे तो भाव-ग्रहण मात्र होता है। साध्यवसान रूपक (allegory) श्रन्योक्ति श्रीर रूपकातिशयोक्ति में भी यही बात देखी जाती है। वस्तुतः श्रलंकार-विधान में भी प्रतीकों श्रीर संकेतों का प्रयोग बहुत श्रिषक होता है।

प्रतिविम्ब, प्रतीक और संकेत के अतिरिक्त छायाबादी कृषि प्रकृति को प्ररोक्त की अभिन्यक्ति के रूप में भी स्वीकार करते हैं। सर्ववाद के सिद्धान्त-निरूपण में यह दिखाया जा चुका है कि परोक्त सत्ता इस न्यक्त जगत में सर्वत्र न्यात है। भारतीय विचारधारा में इसे ही अभिन्यिकवाद कहा जाता है। गीता में श्रीकृष्ण ने ब्रह्म के न्यक्त और अन्यक्त दोनों ही रूपों का वर्णन किया है। भारतीय भक्ति-पद्धित में ब्रह्म के अन्यक्त रूप से अधिक उसके न्यक्त रूप की ही उपासना की गई। उसमें जगत या प्रकृति को ब्रह्म का न्यक्त रूप माना गया, छाया अथवा प्रतिविम्ब नहीं। छायाबाद में किव जगत या प्रकृति को परोक्त सत्ता का अभिन्यक्त रूप भी मानता है। यह जगत नित्य अतः सत् है, इसिलये वह आनन्दमय भी है। स्क्ष्म दृष्टि से देखने पर छायाबादी किव को प्रकृति सिच्चित्तन्दस्वरूप और नित्य प्रतीत होती है। किन्तु जब वह न्यावहारिक दृष्टि से काम लेता है तो उसे वह अस्थिर दिखलाई पड़ती है। प्रकृति का इन दोनों ही रूपों में छायाबादी किवता में पर्यात चित्रण हुआ है।

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, छायाचाद-युग में प्रकृति का आलम्बन, उदीपन, परोत्त की अभिन्यिक, प्रतिविम्ब, प्रतीक या संकेत के रूप में चित्रण किया गया है। इन सभी रूपों में प्रतीक का प्रयोग उबसे अधिक सुमित्रानन्दन पंत ने किया है। जयशंकर प्रसाद ने अधिकतर उदीपन, प्रतीक और संकेत के रूप में ही प्रकृति की देखा है। महादेवी जी को प्रकृति अधिकतर परोत्त सत्ता की अभिन्यिक और प्रतिविम्ब के रूप में ही दिखाई देती

है। उसी तरह निराला भी प्रकृति की परोन् सत्ता से किसी न किसी प्रकार सम्बद्ध मानते हैं। परवर्ती फुटकल कियों—बचन, नरेन्द्र श्रादि—ने उसका उपयोग श्रिकतर उद्दोपन के लिये ही किया है श्रीर कहीं-कहीं उसे चेतन सत्ता मानकर उसके साथ श्रपना तादातस्यभाव भी प्रकट किया है।

श्रालम्बनरूप में प्रकृति का यथातध्य चित्रण छायावादी कविता में बहुत श्रालम्बनरूप में कम हुआ है। पंत जी ने "एक तारा" शीर्पक कविता में मैदानों की सान्ध्य प्रकृति का संश्लिष्ट श्रीर सजीव प्रकृति

> नीरव संध्या में प्रशान्त हुवा है सारा ग्राम-प्रान्त!

पत्रों के श्रानत श्रधरों पर सो गया निलिल वन का मर्मर, च्यों बीगा के तारों में स्वर ।

ग्रालम्बन-रूप में चित्रण करते हुए भी वे ग्रपनी ग्रन्तर्भावनाग्रों का प्रकृति पर ग्रारोप करने से ग्रपने को नहीं रोक सके हैं। "वादल" शीर्पक कविता में पंत ने बादल का ग्रधिक यथातथ्य तथा संश्लिष्ट चित्र खींचा है किन्तु उसमें ग्रालंकारों के कारण कल्पना-चित्रों की ग्रधिकता हो गई हैं:—

> हम सागर के धवल हास हैं, जल के धूम, गगन की धूल ! अनिल फेन, ऊपा के पल्लव, यारि-वसन, वसुधा के मूल!

उसी तरह प्रसाद ने 'कामायनी' में प्रलय के जुन्ध वातावरण का बहुत ही संश्लिष्ट चित्रण किया है:-

लहरें व्योम चूमती उठतीं चपलायें ग्रसंख्य नचतीं, गरल-जलद की खड़ी भड़ी में वृंदे निज संस्ति रचतीं।

प्रकृति में चेतन सत्ता का आरोप कर आलम्बनरूप में उसका चित्रण अधिकतर कवियों ने किया है। निराला ने संध्या की सुन्दरी के रूप में और प्रसाद ने उपा को 'नागरी' के रूप में देखकर उनके चेतन सौन्दर्य का चित्रण इस प्रकार किया है:—

दिवसावसान का समय
मेघमय ग्रासमान से उतर रही है
यह सन्ध्या नुन्दरी परी सी
धीरे धीरे ! [निराला-परिमल]

ग्रौर

बीती विभावरी जाग री !

श्रम्बर-पनघट में डुबो रही तारा-घट ऊषा-नागरी !

खगकुल कुल-कुल सा बील रहा,

किसलय का श्रंचल डील रहा,
लो यह लतिका भी भर लाई मधुमुकल-नवल-रस-गागरी ।

[ प्रसाद-लहर ]

इस युग की कविता में प्रकृति का सबसे अधिक चित्रण उद्दीपनरूप में ही हुआ है। यह अवश्य है कि पुरानी कविता में वह नायक-नायिका के मनोविकारों को उत्तेजित करने के लिए होता था और इस युग में प्रकृति उद्दीपनरूप स्वयं कि के मनोविकारों को उद्दीप करती है। साथ ही में प्रकृति प्रकृति में चेतन सत्ता का आरोप होने के कारण प्रकृति की वस्तुयें कि के साथ सहानुभूति दिखातों और उसके सुखन्य में सम्मिन्ति होती हैं। इस प्रकृत उद्दीपनरूप में होने हुए भी प्रकृति

दुख में सम्मिलित होती हैं। इस प्रकार उद्दीपनरूप में होते हुए भी प्रकृति का किव के साथ तादात्म्य प्रकट होता है। पंत ने 'याद' 'उच्छ्वास' 'ग्राँस्' स्रादि किवतास्रों में ऐसा ही चित्रण किया है:—

> विदा हो गई साँक विनत मुख पर कीना आँचल घर, मेरे एकाकी आँगन में मौन मधुर स्मृतियाँ भर। मैं बरामदे में लेटा शय्या पर पीड़ित अवयव, मन का साथी बना बादलों का विपाद है नीरव।

> > [ पंत-युगवाणी ]

धधकती है जलदों से ज्वाल, वन गया नीलम व्योम प्रवाल! श्राज सोने का संध्याकाल जल रहा जतुग्रह सा विकराल!

पंत-पल्लव

श्रन्तर्भावनाश्रों का श्रारोप कर देने के कारण प्रकृति कवि के साथ वातचीत करती तथा उसके मन में विविध प्रकार की संवेदनायें, श्राकांचाएँ श्रीर श्राशायें उत्पन्न करती है। कवि प्रकृति में श्रपने को विलीन सा कर देता है:—

में नीर भरी दुख की बदली! स्पन्दन में चिर निस्पन्द बसा, क्रन्दन में त्राहत विश्व हँसा, नयनों में दोपक से इंसते पलकों में निर्मारिगी मचली !

[ महादेवी वमां-श्राधुनिक कवि ]

[ प्रसाद-ग्रॉस् ]

निराला ने भी प्रकृति को मानय-जीवन की सहयोगिनी के रूप में स्वीकार फिया है। विरहिणी नाथिका की असफल प्रतीला के साथ प्रकृति की वस्तुर्ये भी उदास दिखती हैं:-

> वह चली अब द्यांत शिशिय-समीर! वन-देवी के हृदय-हार से हीरफ भरते हरसिगार के, वेघ गया उर किरण-सार के विरह गांग का तीर!

> > निराला-गीतिका

वचन, नरेन्द्र श्रादि परवर्ता कवि प्रकृति में श्रपनी व्यथा का साम्य श्रीर उपचार द्वॅंदते हैं:—

> श्राज गुरुते बोल बादल ! तम भरा त् तम भरा में गम भरा त् गम भरा में श्राज त् श्रपनी व्यथा से व्यथा मेरी तोल बादल !

[बचन]

ग्रथवा

श्राज पागल हो गई है रात। हँस पड़ी विद्युत-छुटा में रो पड़ी रिमिफ्तम घटा में कभी भरती श्राह, करती कभी वजाघात। [ बचन ] प्रकृति को परोत्त की श्रभिव्यक्ति के रूप में चित्रिय करने वाही हिनाएँ श्रभिक नहीं हैं। छायाबाद के श्रभिक विचारशीय छीर गरोत्त की श्रभि- दार्शिक कवियों ने ही इस निषय की श्रपनाया है। इंत व्यक्ति झौर की 'चौंदनी' श्रीर 'विश्वतिषु' कित्तार्ये इसी असार की आभास के रूप में हैं। चौंदनी में वे परीक् छत्ता के व्यक्तव्यक्त रूप ए। दर्शन करते हुए कहते हैं:—

> यह खड़ी हमीं के नम्मुख तब एवन्हेख-रंग छोमल, छानुगृति मात्र ती उर में छानान शान्त छुन्दि उज्यत । यह ई, यह नहीं, छानिर्वच, जग उत्तमें यह जन में लद, साकार चेतना सी दह जितमें छानेव जीतन्त्व।

> > [777]

इस प्रचार इस कविना में व्यवत जगत में ज्यव्यता परीव स्था पर जागण दिखलाया गया है। प्रकृति की परीक्ष सका की एकिव्यित समान, उसमें उसका खामास पा कर कियों ने उसका परिचय प्राप्त करों, उसमें जपने की मिला देने का प्रयुप्त किया है। मार्गदेशी की छापने खाराध्य की व्यवः व्यवः में हुँद्शी-हुँद्शी उसके कण्-कण् से परिचित है। जार्जी है:— स्पर्रा चिकित कपित हो हर्पित लच्य पार. करती चल चितवन।

प्रकृति की स्प्रदन्शील जीवन से युक्त श्रीर एक ही सर्वव्याप्त चेतना.से परिचालित मानकर कवि प्रकृति के प्रति श्रवुरक्त होता.श्रीर उसमें श्रपने को मिला देने की कामना करता है। यह सर्ववादी दर्शन छात्रावाद में विविध रूपों में दिखलाई पड़ना है। प्रकृति की व्यापक शक्ति उसे कभी मुखमय प्रतीत होती है, कभी दुखमय:—

एक ही तो श्रसीम उल्लास विश्व में पाता विविधामास तरल जलनिथि में हरित विलास शान्त श्रम्बर में नील विकास

[ नित्यजगत-पंत ]

प्रसाद जी विश्व को उस परोज्ञ चित् का सगुण रूप मानकर उसके मंगलपूर्ण सौन्दर्य के प्रति ब्राक्षित होते हैं :—

> श्रपने सुख-दुख में पुत्तकित यह मूर्च रूप सचराचर चिति का विराट वपुमंगल यह सत्य सतत चिर सुन्दर।

> > [ कामायनी-प्रसाद ]

श्रमिव्यक्तियाद की तरह चिन्तकां ने परोक्ष भीर प्रत्यक्ष के बीच विम्य प्रतिविम्य भाव की कल्पना भी की है। यूनान के प्लेटो, प्लोटिनस ब्रादि दार्शनिक ब्रक्त श्रीर जीय की एकता में विश्वास नहीं करते थे। परोक्ष के प्रतिविम्य उनके श्रनुसार जगत, जिसमें जीय भी है, ब्रक्त की छायां है के रूप में श्रयांत् ब्रक्त विम्य है श्रीर जगत उसका प्रतिविग्य। याद में डायोनिसियस ने ईसाई तत्वदर्शन में परमतत्व श्रीर श्रातमा की एकता के सिद्धान्त का प्रारम्म किया जिसके श्रनुसार श्रातमा श्रीर परमात्मा का तादात्म्य संभव था। प्रेम को उसने इस एकता का साधन माना। इस तरह वह भारतीय माधुर्यभावमूलक सगुणोपासना के श्रिधिक निकट था। स्क्रीमत में इस्लाम की कट्टरता श्रीर एकरसता को प्रतिक्रियात्मरूप प्रतिविग्यवाद या भावात्मक ज्ञानवाद का प्रारम्म हुश्रा जो भारतीय श्रद्धैतवाद से मिलताजुलता था। श्रद्धैतवाद के परमात्मा, श्रातमा श्रीर माया की तरह ही स्किमत के हक, बन्दा श्रीर रीतान की भी स्थित है। हक श्रीर बन्दा के बीच रीतान

व्यवधान की तरह पड़ा है किन्तु प्रेमतत्व के द्वारा बन्दा हक से एक हो सकता है। इसके लिये पहले उस परोद्ध सत्ता को जानना आवश्यक है अतः लोकिक प्रेम के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम की अनुभूति होती है। और माया (प्रकृति) के बीच ही वह परोद्ध सत्ता अपना प्रतिविम्ब, आभास या कलक दिखलाती रहती है जिससे साधक परिचय प्राप्त कर प्रेम की गहराई में उतरता है। प्रेम द्वारा ही वह पूर्णरूप से जाना जा सकता है और उसका पूर्ण परिचय ही उसका मिलन है। इस प्रकार सूफीमत जगत को अनित्य, अम और बाधक मानते हुये भी उसे आवश्यक मानता है क्योंकि परोद्ध का प्रतिविम्ब इस जगत के दर्पण में ही दिखलाई पड़ता है। सूफी किवता में इसीलिये प्रकृति ही नहीं, हृदय भी दर्पण या सरोवर के जल के रूप में माना गया है। आध्यात्मक मिलन के लिये उन्होंने चेतना को बाधक और सहजज्ञान (Intution) को साधक माना। अतः सूफी किवता में स्वप्न, विस्मृति, वेहोशी और समाधि या मृत्यु का अधिक महत्व है।

छायावादी कविता में भी सामी मतों के इस प्रतिविम्ववाद का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। पंत की 'छाया' शीर्षक कविता में यह बात स्पष्ट दिखलाई पड़ जाती है। प्रकृति किव को परोक्त की छाया के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसे उसने प्रतीक-पद्धति से व्यक्त किया है। वह उसी प्रातिविम्बिक सत्ता से अपने को मिलाकर अपने आराध्य से मिल जाना चाहता है:—

> हाँ सिव श्रास्त्रो बाँह खोल हम लगकर गले जुड़ा लें प्राण, फिरं तुम तम में मैं प्रियतम में हो जावें हुत श्रन्तध्यान।

'शिशु' शीर्षक कविता में कवि शिशु में किसी परोत्त शक्ति की छाया देखता है:—

> खेलती श्रधरों पर मुसकान पूर्व मुधि सी श्रम्लान, स्वप्न लोकों में किन वुपचाप विचरते तुम इच्छागतिवान ?

महादेवी को अपने प्रियतम की क्तलक स्तेपन और अन्धकार के वातावरण में मिलती है। जगत के कोलाहल और चेतना के प्रकाश से दूर हटकर वे उसके प्रतिविम्ब का दर्शन करना चाहती हैं:—

मेरे पिय की माता है तम के परदे में श्राना ।

निराला को उस परम तत्व की छाया (कान्ति ) श्रंधकार में नहीं, प्रकाश

में दिखलाई पड़ती है श्रीर वह किंव के हृदय को मिलन के श्रानन्द से मर
देती है:—

विश्व-नभ-पलकों का छालोक छातुल यह छा हर लेता शोक × × × ज्योति के कोमल केश छपार खड़ी वह सकल देश-हग रोक।

[गीतिका]

प्रसाद में यह प्रतिविम्बयाद श्रीर उससे उत्पन्न माधुर्यभाव सबसे श्रिधिक दिखलाई पड़ता है। उनका प्रिय जादूगरनी संध्या के परदे पर श्रिपना नाट्य दिखलाता है:—

> > [ ग्रॉस्]

स्फी कविवों की तरह इन कवियों ने भी चेतना को मिलन-किया में वाघक मान कर स्वम, विस्मृति, वेहोशी ग्रौर समाधि या मृत्यु के प्रति ग्राकर्पण प्रकट किया है। महादेवी ग्रौर प्रसाद में यह प्रवृत्ति सबसे ग्रीधक दिखलाई पड़ती है। प्रसाद वित्मृति की कामना करते हैं जिससे प्रिय की भलक सहज शान के रूप में मिल सके :—

नीलिमा-शयन पर बैठी श्रपने नभ के श्राँगन से विस्मृति का नील-निलन-रस बरसो श्रपांग के घन से ।

श्रौर महादेवी का प्रिय स्वप्न में भी प्रकृति में ही प्रतिविम्बित होकर मिलता है:—

> श्रश्रु मेरे माँगने जब नीद में वह पास श्राया । हो गया दिन की हँसी से श्रह्य में सुरचाप श्रंकित!

त्रौर इसीलिए वे सपनों की ही कामना करती हैं जिससे वे प्रकृति में घुल-मिलकर एक हो जाँय:—

तुम्हें बाँध पाती सपने में !

मधुर राग बन विश्व सुलाती

सौरभ बन कण्-कण बस जाती

भरती में संस्रति का कन्दन हुँस जर्जर जीवन ब्रापने में ।

निराशावादी बच्चन भी श्रापने श्रास्तित्व को मिटाकर प्रकृति में लीन हो जाने की इच्छा प्रकट करते हैं श्रीर पृथ्वी, श्रकाश, वायु सभी उन्हें निमंत्रित करते हैं।

कौन मिलनातुर नहीं है ? , सर्व व्यापी विश्व का व्यक्तित्व प्रतिद्ध्य पूछता है कव मिटेगा बोल तेरा ऋहं का ऋभिमान श्रौर तू हो लीन मुभमें फिर बनेगा पूर्ण ?

[ त्राकुल ग्रंतर ]

परोज्ञ श्रानिर्वचनीय श्रौर निर्गुण है। उसकी श्रनुभृति का वर्णन करना उतना ही कठिन है जितना गूँगे का गुड़ का स्वाद वताना। पर गूँगां भी श्रपने मन की भावनाश्रों श्रौर श्रनुभृतियों को प्रतीक, संकेत श्रौर उदा-प्रतीक के हरण द्वारा प्रकट करता ही है; यह श्रवश्य है कि उसकी हम के लाज्ञिक श्रौर संकृतियों में परोज्ञ सत्ता की उपासना के लिए प्रतीकों का प्रयोग होता है। भारत में निर्गुण परोज्ञ सत्ता को जानने के लिए सगुण मूर्ति का प्रतीक स्वीकार किया गया। श्रूत्य निरंजन ब्रह्म का प्रतीक काला भोल परथर (शालिग्राम की विटया) वना; ब्रह्म में गुणों का श्रारोप कर के

ं चयारी की मत्यमा की गयी की विकासकार के गिद्धान की प्रशिस्तव क्रीन-ें रपित है। जिल्हा धर्म में रिस्तपनि के स्वयता में प्रतीनों का व्यादार दिया जाता है। ये प्रधीह एवं मह हो गती है तो चचना खंगाई तो का कांधीन श्रापा। यनियार्थकोष हो यभि है। उधारण के लिए प्रकाशीत सिम्पुरनर यगा के जान के प्रतीर के रूप में दिली की कारत करना बहुना है पर अने पर निर्माय सब के रूप में उनके मले में स्थाप म क्या है। मनेविधान में, पाणी चीर करा मेरियों के मेरी में बिटान और दवनार में, ममानदाहर और स्टान राम्य में नम संसोद, सुन्त, चित्र फीर पासुनामानी में बतीर कीर संदिती भी महराता स्थान विद्या है। यह मीदे धर्मक भीव का करन धर्म देखना है नो सावर्गाविक्तिम्स उसे टीवनन्द्राक्ताच्य रोग मानवा है नवीदि नौर बीन-गणना (Sex.) मा क्रतेर है। भागीर खावी में पगत प्राप्त खीर सीन्दर्भ मा प्रशीह माना वारा है खीर इसीहिए महिटा, धान, मूर्नि, विन समा बाह्य खीर सुन्य-मुद्रालों में उसका दर्ज उपयोग होता है। इस असार रियो एटम भारतिचार वा पुरोदा सत्ता का अनिनिधार करने वाली वस् यो नर्व-त्रांव में प्रसान या उपास्य हो धानुरति नरी करी या सकती, प्रतीष बरलानी है। • साहित्य में इनका प्रयोग गुर छीर मुख मादनायों की प्राप्तियकि ं के लिए हमेरा। से होना प्राया है : भागीन वैदिक ऋतियों, सीनी छीर नांत्रिकों तमा मध्यालीन मन्त रहस्यपादियों ने बरावर प्रतीहरूप में प्रकृति को कान्य-विषय प्रमापा । परिचन में विदेश कर कान्स में यह एक बाद के रूप में चला श्रीर ह्यायायाद में भी उसकी लहर श्रामी; पर यहाँ की प्रतीक-योजना रूप योजना मात्र नहीं, वरतुवीजना भी थीं । हापावादी कवियों ने विषय-वरतु ख्रीर रचना-मितिया दोनों ही में महीको छोर संकेतों का इतना श्रधिक प्रयोग किया है कि डनके बिना छापाबाद की स्थिति की कल्यना भी नहीं की जा सकती। प्रतीकों का प्रयोग बहुँ केवल शैली के रूप में होता है वहीं उसका खंखार्थ कुछ श्रीर होता है : पर विषय-यदा के रूप में मयुक्त होने पर उत्तका दुहरा आर्थ होता है श्रीर दोनों अर्थ एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। उदाहरण के लिए पन्त की ये पंक्तियाँ लीजिये:-

<sup>\*&</sup>quot; A symbol might be defined as a representation which does not aim at being a reproduction."

<sup>[</sup>A. symons— The Symbolist Movement In Literature.]

श्रपने ही सुख से चिर चंचल हम खिल खिल पड़ती हैं प्रतिपल, जीवन के फेनिल मोती को ले लें चल करतल में टलमल!

 ×
 ४
 चिर जन्म-मरण को हँस-हँस कर हम ग्रालिंगन करतीं पल-पल, फिर-फिर ग्रसीम से उठ-उठकर फिर-फिर उसमें हो हो ग्रोमल!

[पन्त---लहरों का गीत ]

इस कविता में किव का प्रस्तुत या वर्ण्वस्तु परोन्न छीर प्रत्यन्न दोनों ही हैं; समुद्र की लहरों छीर ग्रनन्त-ग्रसीम चेतना-लोक की सीमित-सान्त चेत-नाछों (इच्छा-क्रिया-ज्ञान से युक्त प्राणियों) दोनों का ही वर्णन करना किव का लक्ष्य है। पर यदि कोई परोन्न ग्रर्थ को नहीं समक्त पाता या नहीं समकता चाहता तो उसके लिए प्रत्यन्न वर्णन भी कम मनोहर नहीं प्रतीत होगा। कवीर के इस दोहे के सम्बन्ध में भी यही बात कही जा सकती है:—

माली त्रावत देखकर कलियाँ करीं पुकार । फूले फूले चुन लई, काल्हि हमारी बार ॥

इसमें माली का काल श्रीर कली का शरीर-धारी जीव के प्रतीक के रूप में प्रयोग हुश्रा है। पन्त की 'जीव-प्रस्' श्रीर 'चींटी' शीर्षक कविताश्रों में प्रत्यत्त पर सूक्ष्म विचारों का प्रतीक के उपचार से वर्णन किया गया है पर वहाँ भी श्रीभिधार्थ रम्य ही है:—

जीव प्रसू को : .... [ युगवाणी ]

इसमें गगन का नियति या कल्पना के और स्वप्नतोक तथा पृथ्वी का यथार्थ जीवन की समस्याओं के प्रतीक के रूप में प्रयोग हुआ है। 'प्रथम रिश्म' कविता में भी पन्त ने प्रकृति का प्रतीक रूप में बहुत ही संश्तिष्ठ चित्र खींचा है। महिनी यहाँ में भी शमीको के रूप में कहुन श्रांबर प्रदृतिनेवतमा दिया है, मर्वा उनके नित्र सीहरण नहीं हो पाये हैं। प्रदृति में निहल परीत गता का रूप निवाद में मेंबी के प्रतीक्ष से करती हैं:—

> स्त्रति नेम धन-वेश-पाशः! मन गंगा पी राज भार में भी छाई क्या इन्हें गाः! पिता है भेरे गण्य धंग निका मा गग है महानात । भीगी एलकी मी होंगी में नृती बुँहें पर मिलि साम!

इसमें उस प्रोत मना की नागित्य में मूर्त दिया गया है जिसके ह्यानित आपट और श्रेगान-मानन के प्रमीत मेच, नममंगा, पान द्वार उत्तर बाइसी की तिहरन, कुँदै आदि है। मानितक और राष्ट्रीय राजंपना की कामना की प्रनीराज्यक अभिन्यं जना देनी भी की इस कितना में पहन की मार्मिक यम पड़ी है:—

> कोर का प्रिय छाज विजय सोल हो! प्रा तिथित कैसी निशा है, छाज विदिशा ही दिशा है, दूर नग छा निकटता के छागर बन्धन में कैसा है! प्रस्तान्यन में छाज सका घील हो!

इस तुम की कविताओं में प्रशिक्त-योगना कही तो संक्ष्तिए हैं और कहीं रहुट। प्रनोक रूप में कहीं प्राकृतिक उपायानों को संक्ष्तिए रूप में प्रश्न किया गया है, उन्हीं रचलां को विषय-यन्त्र के रूप में चित्रित समकता चाहिये, रहुट प्रतीकों को शैलों रूप में ही स्वीकार करना उचित है।

संकृत रूप में भी भक्ति-चित्रण पर्यात हुआ है। आदर्शवादी विचारधारा के श्रमुसार यह सारा सचराचर जगत परीच निर्माता की छाया या श्रमुकृति है, श्रतः वह स्पर्य उसे निर्माता की श्रोर सतत संकृत करता रहता है।

संकेत के उन साधकों को जिनके मन में श्रपने लक्ष्य की निरन्तर खोज, रूप में उससे मिलने की लालसा, उसके परिचय की जिज्ञासा श्रीर उसके रहस्यमय रूप के प्रति कुन्रल श्रीर श्राधर्य की भावना

वनी रहती है, प्रकृति सर्दव संकेत देती रहती है। संकेत (Suggestion) मूलतः प्रतिविभ्व श्रीर श्रामास से मिल है, यदापि यह भी श्रनुमान श्रीर कल्पना पर श्राधारित कवि के मनोभावों का प्रकृति पर श्रारोप ही है। श्रन्तः महादेवी

जी को श्रपने प्रियतम का संकेत श्रपने चतुर्दिक के प्राकृतिक वातावरण में चराबर मिलता रहता है श्रीर वह उससे मिलने के लिए श्रातुरता प्रकट करती हैं:—

नये बादल भी उनके लिए परोक्त प्रिय के पास से कुछ सन्देश लाते हैं जो केवल कवित्री के लिए ही नहीं, स्टिंट की अन्य वियुक्ता सत्ताओं के लिए भी हैं:—

लाये कौन संदेश नये घन ?

ग्रम्मर गर्वित

हो ग्राया नत

चिर निस्पन्द हृदय में उसके उमड़े री पुलकों के सावन ?

रोया चातक

सकुचाया पिक

मत्त मयूरों ने सूने में भड़ियों का दुहराया नर्तन ?

ग्राया लघु उर

मोती से उजले जलकण से छाये मेरे विस्मित लोचन!
उस सन्देश से कवियित्री को विस्मय भी होता है, मुख भी श्रीर दुख भी!
कभी स्नाकाश भी मुसका कर प्रिय के श्रागमन की सूचना देता है:—

मुसकाता संकेत भरा नभ श्रत्वि क्या प्रिय श्राने वाले हैं १

पंत का त्राराध्य विश्व के त्रागु-त्रागु में व्यात है त्रौर इसीलिये प्रकृति की वस्तुएँ कवि को संकेत कर अपनी ज्ञोर त्राकर्षित करती हैं:---

कभी उड़ते पत्तों के साथ मुक्ते मिलते मेरे सुकुमार बढ़ाकर लहरों से निज हाथ बुलाते फिर मुक्तको उसपार

('मुस्कान' पल्लव ]

## तत्वचिन्तन

दर्शन वाले श्रध्याय में उन सभी विचारधाराश्रों श्रीर चिन्तनस्रोतों के सम्बन्ध में विचार किया जा चुका है जिनका प्रभाव छायावाद-युग की कविता पर पड़ा है। यहाँ उन प्रभावों के सम्बन्ध में विचार किया जायगा। छायावाद-युग सांस्कृतिक पुनरुत्थान श्रीर पुनर्मूल्यांकन का युग है, श्रतः उसमें भारतीय चिन्तन-धारा के अवरुद्ध सोतों का फिर से प्रखर प्रवाह दिखलाई पड़ता है। इतना ही नहीं, इस युग मैं पाञ्चात्य त्र्यौर भारतीय तत्वचिन्तन का सामंजस्य भी करने का प्रयत्न किया गया जिसकी अभिन्यक्ति इस युग की कविता में पर्याप्त मात्रा में हुई है। श्राध्यात्मिक मेम श्रीर प्राकृतिक दर्शन (Natural philosophy) की ग्रिभिव्यक्ति की चर्चा पहले की जा चुकी है। तत्वचिन्तन की यह प्रवृत्ति ऋौर भी कई रूपों में श्रभिव्यक्त हुई है जिसका संकेत दर्शनवाले श्रध्याय में किया जा चुका है। पुनरुत्थान-युग ( द्विवेदी-युग ) का लक्ष्य हिन्दू जाति का जागरण श्रीर भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान था किन्तु छायावादी कवियों का लक्ष्य बदल गया। वे पौराणिक स्राचार-विचारों का स्रतिक्रमण कर नये प्रकाश की खोज करने लगे जो आधिभौतिक और आधिदैविक से अधिक आध्यात्मिक था। स्रतः उनकी कविता में युग की स्त्राशा-निराशा, तात्विक प्रश्नों के समाधान, सत्य की खोज श्रोर श्रध्यात्म तथा विज्ञान के सामञ्जस्य की प्रवृत्ति जगह-जगह दिखलाई पड़ती है। मूलतः छायावाद-युग की कविता चिन्तनप्रधान है, यद्यपि वाह्यतः उसमें हार्दिकता श्रौर भावकता का योग श्रिधिक दिखलाई पड़ता है। मध्यकालीन हिन्दी कविता में भी चिन्तन की प्रधानता थी किन्तु वह साधना-मूलक ग्रीर ग्रान्तरिक संकल्पात्मक ग्रनुभृति से युक्त होने के कारण छायाचादी कविता से ऋषिक जीवन्त ऋौर लोक-संपृक्त थी। इसके विपरीत छायानादी कविता तत्वचिन्तन श्रौर भावकता से पूर्ण होती हुई भी विकल्पात्मक वृत्ति पर श्राधारित थी। ग्रातः उसके प्रति न तो कवियों की ही दृढ़ ग्रास्था थी ग्रौर न जन-समाज की ही। फिर भी इस युग की कविता की विशेषता यह है कि इसने भारतीय सांस्कृतिक चेतना के नैरंतर्य को ब्राह्मुएए रखा; श्रपने तत्वचिन्तन द्वारा उसकी

परम्परा को ध्रागे इदाया श्रीर नये नये मार्गो की खोज की श्रीर श्रम्रसर हुई। उदाहरण के लिये सर्ववाद के सिद्धान्त को ले सकते हैं। कहा जा जुका है कि वैदिक काल से लेकर मिक्काल तक के भारतीय साहित्य में सर्ववादी दर्शन त्याप्त दिखलाई पड़ता है। छायावादी कियमें ने स्वीन्द्रनाथ डाकुर श्रीर श्रॅमें के कियमें के प्रभाव से पाइचात्म सर्ववाद (Pantheism, श्रीर प्राकृतिक दर्शन (Natural Philosophy) का भारतीय सर्वत्मवाद श्रीर श्रिमेन्यिक दर्शन (Natural Philosophy) का भारतीय तत्वचिन्त्व की उस परम्पर को जो सांद्रातिक श्रम्तराय किया श्रीर इस प्रकार भारतीय तत्वचिन्त्व की उस परम्पर को जो सांद्रातिक श्रम्तराय किया श्रीर इस प्रकार भारतीय तत्वचिन्त्व की उस परम्पर को जो सांद्रातिक श्रम्तराय किया श्री के साम्पर्य के सामाज्ञ के श्रावर्य करा के सामाज्ञ के श्रावर्य करा के सामाज्ञ श्रीर स्वावर्य करा के सामाज्ञ श्रीर स्वावर्य करा की स्वावर्य करा की स्वावर्य करा श्रीर स्वावर्य करा श्रीर स्वावर्य करा स्वावर्य करा है। ऐसा हुशा। हामोन्युख सामन्त्रवाद की सर्वव्राची जड़ता श्रीर रुद्ध श्राचार-विचारों को तीड़ने के लिये यह पूँ की बाद का सांस्कृतिक श्रीभयान था।

चैंकि यह उथल-पुथल श्रीर संकान्ति का काल था श्रतः इसमें चिन्तनधारा की कोई ऐसी एकरूपता नहीं दिखलाई पड़ती जिसका व्यापक समिटिगत प्रमाव दिखलाई पड़ता । इसका कारण यह है कि कदियों ने अपनी वैवक्तिक प्रतिभा और सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार भिन्न-भिन्न चिन्तनस्रोतों से भभाव ब्रहण किया श्रीर उनकी रचनात्मक प्रतिकिया भी भिन्न-भिन्न हुई । इसलिये इस युग के सभी कवि एक ही विचारधारा के पोपक नहीं हैं। उदाहरण के लिये सुमित्रानन्दन पन्त पर पाधात्य पूँजीवादी प्राकृतिकदर्शन और भारतीय सर्वेवाद का सम्मिलित प्रभाव है, जिते उन्होंने विभिन्न रूपों में अपनी कविता में अभिन्यक्त किया है। जवशंकर प्रताद में शैवागम के ब्रह्वैतवादी प्रत्यभिज्ञा दर्शन (ब्रानन्दवाद ) ब्रौर सकीमत के प्रतिविभववाद तथा ग्राध्यात्मिक प्रेम का समन्वय दिखलाई पडता है। इसके दिपरीत निराला पर रामकृष्ण परमहंत ख्रीर स्वामी रामतीर्थ के मकिन्तक-ग्रहैतबाद तथा रवीन्द्रनाथ ठाकुर के विश्वमानवताबाद का प्रभाव ग्रिधिक है ग्रीर इसी कारण उनकी कविता में सामाजिक और लोक-संग्रही प्रवृत्तियों की ग्राधिकता दिखलाई पड़ती है। महादेवी वर्मा पर वीददर्शन के दुःखवाद, संतीमत के त्याग-तपस्या-मूलक प्रोम-दर्शन और उपनिपदों के सर्ववाद का समृन्वित प्रभाव दिखलाई पड़ता है। किन्तु इस मिन्नता के साथ ही साथ सब में चिन्तन की कुछ एकरूपता भी दिखलाई पड़ती है। ये सभी कवि ग्रादर्शवादी ये ग्रीर सब में ग्रसंगतिपूर्ण वर्तमान ग्रीर जड़तापूर्ण स्थृल से ऊपर उठकर ग्राशापूर्ण भविष्य ग्रीर चेतन स्रम की छोर बढ़ने की प्रवृत्ति दिखलाई पड़ती है। धीरे-धीरे विश्वदेववाद, सर्वातमवाद, ग्राहेतवाद, प्रतिविभववाद ग्रीर दुःखवाद की चिन्ताधारार्थे ग्राधिक

वास्तविक भूमि पर उत्तरकर भौतिकवाद, नयमानयतावाद श्रीर जनवाद के रूप में परिणत होती गईं। पुनक्तथान युग के किय श्री मैथिलीशरण गुन्त भी धीरे-धीरे पौराणिक परिपाटी के भीतर से ही छायावाद की चेतना को श्रामञ्चिक देने का प्रयत्न करने लगे। यह विशिष्ट व्यक्तिवाद का युग था, श्रातः ये किय भी विश्वभावना तथा लोकमंगल-भावना को श्रापने विशिष्ट व्यक्तित्व का श्रंग बनाकर ही श्रापने काव्य का रूपनिर्माण कर सके। सामृहिक व्यक्तित्व तथा वर्गहीन सामा-जिकता की कल्पना वे नहीं कर सकते थे। पूँजीवाद के मध्यवगींय सीन्दर्यकीय से उन्हें प्रकाश मिला। श्रातः उनका जीवनदर्शन व्यक्तिवादी था यद्यि उत्तर्ने मानय-तावाद श्रीर श्राप्तात्वाद के लोकसमही दर्शनों का भी पुट मिला हुशा था।

इस प्रकार इस युग के तत्वचिन्तन को दो मोटे विभागों में बाँडा जा सकता है:—१—ग्राध्यात्मिक ग्रादर्शवाद ग्रांद २—मानवतावादी ग्राव्यांवाड । ग्राप्या त्मिक ग्रादर्शवाद की ग्राम्व्यक्ति ग्राध्यात्मिक प्रेम, प्रहाति-प्रेम, ग्राहेत भाषना, ग्रामन्दवाद ग्रादि के रूप में हुई ग्रांद मानवतावादी ग्रादर्शवाद की ग्रामिव्यक्ति हु:खवाद, करणधारा, विश्वमानवतावाद, ग्राप्यात्म ग्रांद मीतिकता के समन्त्रय ग्रोद जनवाद के रूप में । ग्राध्यात्मिक प्रेम ग्रांद मीतिकता के समन्त्रय में पहले विचार किया जा चुका है । यहां चिन्ताम की निम्नलिविक बार्चांग्रां की काव्यात्मक ग्राम्ब्यक्ति पर विचार किया जायगा :—

१-- यहैत-दर्शन

२-- दुःखवाद ग्रीर करणधारा

३--- श्रानन्दवाद

४-- ग्रध्यात्म ग्रीर भीतिकता का समन्वय

५-विश्वमानवतावाद

इन विचारधारायों का तालिक निस्तान दर्शन वाले उपभाग में दिया जा चुका है। यहाँ वही दिखलाना स्मामियेत हैं कि छायायाओं करिया में उन्हों स्मान्यक्ति किस प्रकार हुई है।

पास ही रे हीरे की खान,
गोजता श्रीर कहाँ नादान है
फर्डा भी नहीं सत्य का रूप
श्रीखिल जग एक श्रन्धतम क्प
डिमें-पृण्ति रे मृत्यु महान। [गीतिका]

इस कविता में बहा की श्रातमा से श्रामित्र श्रीर जगत की श्रसत्य श्रीर दुरतम्य बताया गया है। निराला श्रद्धंतवाद की भारतीय जागरण के श्रस्त्र के रूप में उपस्थित करते हुये कहते हैं:—

जागो फिर एक बार

पर, क्या है,
सर माया है—माया है,
मुक्त हो सदा ही तुम,
माधा-विहीन-बन्ध छन्द ज्यों,
टूबे श्रानन्द में सिवदानन्दरूप ।
महामन्त्र शृहियों का
श्रासुश्रीं-परमासुश्रों में फूँ का हुशा—
तुम हो महान, तुम सदा हो महान,
हे नश्वर यह दीन भाव,
कायरता, कामपरता,
बहा हो तुम,

पदरज भर भी है नहीं पूरा यह विश्वभार ।' [ परिमल ] इस प्रकार ग्राह्मैत-दर्शन ढारा किय ने व्यक्ति की चेतना की स्वतंत्रता की वीपणा की है। महादेवी वर्मा भी इस जगत की माया रूपी दर्पण के रूप में स्वीकार करती हैं, जिसका प्रतिविग्व सत्य नहीं, भ्रम होता है श्रौर विना उस माया के तिरोभाव के सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता:—

टूट गया वह दर्पण निर्मम! उसमें हंस दी मेरी छाया मुझ में रो दी ममता माया ग्राश्रु हास ने विश्व सजाया, रहे खेलते ग्राँख मिचीनी प्रिय जिसके परदें में 'में' 'तुम'।

इसमें जगत के द़खों का मूल कारण माया को माना गया है जिसके कारण मोह-ममता, दुख-सुख की उत्पत्ति होती है। यह माया का दर्पण ही ब्रह्मं ब्रौर जीव के बीच परदा डालता है। शांकर ब्रह्मैत की यह विचारधारा ग्रपने ग्राप्त रूप में छायावादी कविता में ग्राधिक नहीं है क्योंकि वह ग्रत्यधिक बीद्धिक श्रीर गुष्क ज्ञान पर श्राधारित है। उपनिपदों के श्रद्धैतवाद के श्रन्य ग्रानेक थिकसित रूप जैसे विशिष्टाद्वीत, द्वीत ग्रीर पड्दर्शनों में से योग दर्शन की काव्यात्मक ग्रामिन्यक्ति भी छायावादी काव्य में स्फुट रूप में दिखलाई पडती है। ब्रह्म और जीव की ग्रामिनता तो सभी ग्रात्मवादी दर्शन स्वीकार करते हैं पर उनके साधना-मागों में अन्तर है। विशिष्टाह त के अनुमार जीव बहा का ग्रंश है और उससे वियुक्त होकर भटकता हुन्ना अन्त में उसी में मिल जाने का श्रमिलापी है। योग-मार्ग में भी श्राष्टांगिक योग द्वारा बहा से, जो श्रपने भीतर ही है, मिलने की साधना की जाती है। कुछ दर्शनो में परम सत्ता को शक्ति श्रथवा शिव कहा गया श्रीर उन्हीं की उपासना द्वारा कर्म-बन्धनों से मक्ति पाने की साधना की गयी। निराला पर इन सभी विचारधारात्रों का किसी न किसी रूप में प्रभाव पड़ा, ख्रतः वे कहीं परमसत्ता को ख्रादिशक्ति का रूप मानकर प्रार्थना करते हैं, कहीं जीव को ब्रह्म का ग्रांश श्रीर कृति मानकर ब्रह्म को कारण-रूप ग्रीर पूर्ण मानते हैं; ग्रीर कहीं योग-साधना का भी प्रांतपादन करते हैं। वंगीय संस्कृति से प्रभावित होने के कारण उन पर शक्ति-साधना का बहुत श्रधिक प्रभाव है जिसे कहीं दुर्गा, कहीं सरस्वती, कहीं भारत माँ, कहीं प्रकृति-शक्ति श्रादि के रूप में माना है। 'राम की शक्ति पूजा' इस तरह की सर्वश्रेष्ठ कविता है जिसमें उन्होंने शक्ति का मूर्त रूप चिचित किया है:-

> देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्तर वाम पद श्रमुर स्कन्ध पर रहा दिव्या हरि पर इयोतिर्मय रूप, हस्तदश विविध श्रम्न-सिज्जत मन्दिस्मत मुख लख हुई विन्न की श्री लिंजत!

इस तरह निराला ने रूंदिवादी शाक्तमत की दुर्गा-पूजा का समर्थन नहीं किया है विल्क बंगाल के रामकृष्ण परमहंस, विषिनचन्द्रपाल, ग्ररिन्द ग्रादि चिन्तकों की तरह जीवनी शक्ति के प्रति ग्रास्था प्रकट की है। शक्ति की मंक्ति के कारण उन्हें शक्ति का वरदान भी मिला है; जीवन में भी ग्रीर काव्य में भी:—

पात तव द्वार पर
ग्राया जननि नैश ग्रन्ध पथ पार कर!
लगे जो उपल पद उत्पत्त हुए शत,
कएटक चुमे जागरण बने ग्रवदात,
स्मृति में रहा पार करता हुग्रा रात,
ग्रवसन्न भी मैं प्रसन्न हूँ प्राप्त वर!

## सरस्वती के रूप में शक्ति—

कल्पना के कानन की रानी ! श्राश्रो, श्राश्रो मृदुपद मेरे मानस की कुसुमित वाणी ! श्राथवा

> भावना रँग दो तुमने प्राण, छन्द-बन्दों में नव ग्राह्वान !

> > िगीतिका ]

योग-दर्शन---

शक्ति के उपासक का योग-मार्ग की स्रोर वढ़ जाना कठिन नहीं है, स्रतः योग की शब्दावली श्रौर विचारधारा का प्रयोग निराला जी ने किया है :--

> चक के स्क्ष छिद्र के पार वेधना तुके मीन, शरं मार!

> > $\times$   $\times$   $\times$

मिलेगी कृष्णा-सिद्धि महान् ! खोजता कहाँ उसे नादान ! तस्त्री में सकल सृष्टि की शान !

[गीतिका]

विशिष्टाहैत--

तुम तुंग हिमालय शृंग त्रीर में चंचल गति सुर सरिता तुम विमल दृदय उद्घास त्रीर में कान्त कामिनी-कविता !

[--परिमल ]

यह भक्तिपरक रचना रैदास की इस वाणी के मेल में रखी जा सकती है—"प्रमु जी तुम चन्दन हम पानी!" महादेवी ने भी आराध्य की सदैव

प्रियतम ही नहीं, कभी-कभी पूज्य श्रौर स्वामी मानकर दास्य भाव की भी श्रिभिन्यक्ति की है:—

> > [ — ग्राधुनिक कवि ]

इसमें निर्शुण भिक्त का सुन्दर उदाहरण दिखलाई पड़ता है। महादेवी ससीम होती हुई भी आत्मा की ब्रह्म से अभिन्नता मानने के कारण अपने को अनन्त-असीम मानती हैं, इस तरह उन्होंने हैतवाद को स्वीकार किया है और कहती हैं कि मैं ही ब्रह्म भी हूँ और उसका अंश जीव भी:—

बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ !

[ स्राधुनिक कि ]

पुनर्जनम श्रीर कर्मफल-

भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है कि उसमें सभी दर्शनों ने—चाहे वे आत्मवादी हों या अनात्मवादी, पुनर्जन्म और कर्मफल को स्वीकार किया है। ये सिद्धान्त सामन्ती वन्धनों की दार्शनिक अभिव्यक्ति हैं, अतः छायावादी कविता पर उनका अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। किर भी कहीं-कहीं उनकी अभिव्यक्ति हुई है। महादेवी जी मानती हैं कि जीव जन्म से पवित्र होते हुए भी कमों के कारण कलुषित हो जाता है, किर मरता और किर जन्म अहण कर कर्म-कीड़ा में रत होता रहता है!

श्रो चंचल जीवन-वालमृत्यु जननी ने श्रंक लगाया!× × ×

नूतन प्रभात में अन्तय गित का वर दे, तन सजल घटा सा तड़ित-छुटा सा उर दे, हँस तुभे खेलने जग में फिर पहुँचाया !

जगत की श्रनित्यता—

कर्मफल श्रौर पुनर्जन्म की तरह ही करीव-करीव सभी दर्शनों ने जगत की चिंगिकता श्रौर दुखमयता को स्वीकार किया है श्रौर जगत से ऊपर उठकर नित्य सत्य की खोज करने का प्रयत्न किया है। वस्तुतः भारतीय दर्शन के मूलं में ही जगत की ग्रानित्यता ग्रौर दुख की भावना है। ग्राद्वीतवाद तो जगत को भ्रम ही भानता है। बौद्ध ग्रौर जैनधर्म भी उसे च्रिएक ग्रौर परिवर्तनशील भानते हैं। छायावादी कवियों ने ग्रातिशय संवेदनशील होने तथा भारतीय दर्शनों के ग्राध्ययन के कारण इन भावनाग्रों की ग्राभिव्यक्ति की है। पंत ने नित्य सत्य की खोज में जगत की ग्रानित्यता का दर्शन किया है ग्रौर उसके दुखमय तथा परिवर्तनशील स्वरूप को देखकर व्याकल हुए हैं:—

त्राज वचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात ! चार दिन सुखद चाँदनी रात ग्रौर फिर ग्रन्थकार ग्रजात !

x x x x

खोलता इधर जन्म लोचन मूँदती उधर मृत्यु च्रण च्रण

श्चितित्य जगत-ग्राधुनिक कवि

जगत की परिवर्तनशीलता को देखकर उनके मन में यह सहज प्रश्न उठा है कि यह जगत ऐसा क्यों है। उनका हृदय निराशा श्रीर चीभ से चंचल हो उठा है श्रीर श्रन्त में वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि परिवर्तन ही सत्य हैं:—

एक सी वप विजन वन, यही तो है ग्रसार संसार! सुजन सिंचन संहार श्रीर श्रन्त में वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं:—

> नित्य का यह श्रनित्य नर्तन विवर्तन जग जग व्यावर्तन, श्रचिर में चिर का श्रन्वेपण विश्व का तत्वपूर्ण दर्शन ।

' अनन्त वेदना श्रीर करुणा-

दुखपूर्ण जगंत को इस ग्रानित्वता ग्रौर चिशिकता को देखकर दार्शनिक की विवेक बुद्धि जाग्रत होती है ग्रौर कवि की संवेदनशीकता । किन्तु सत्य को ग्रौर

समस्यात्रों के समाधान को जानने की जिज्ञासा दोनों में समान रूप से होती है इसीलिये कभी किय दार्शनिक दिखलाई पड़ता है और कभी दार्शनिक किय। छायावादी किवयों में सभी ने जगत की अनित्यता को देखकर परम सत्य की खोज करने की कोशिश की है और विभिन्न रूपों में अपनी मानसिक अनुभृतियों का काट्यात्मक चित्रण किया है। पंत उस परम सत्ता का रूप इस रूपक में चित्रित करते हैं:—

श्रहे महाम्बुधि ! लहरों से शत लोक, चराचर क्रीड़ा करते सतत तुम्हारे स्मीत वत्त पर; तुंग तरङ्गों से शत-युग शत-शंत कल्पान्तर उगल महोदर में विलीन करते तुम सत्वर; शत-सहस्र रिव-शिश श्रसंख्य ग्रह, उपग्रह, उडगण, जलते, बुभते हैं स्फुलिंग से तुममें तत्त्गण; श्रविर विश्व में श्रिखिल दिशाविध, कर्म, वचन, मन, तुम्हीं चिरन्तन श्रहे विवर्तनहीन विवर्तन।

किन्त उस परम सत्ता का ज्ञान हो जाने से ही जगत के दुखों से मुक्ति नहीं मिल सकती । इस मुक्ति के लिये भिन्न-भिन्न दर्शनों ने भिन्न-भिन्न साधना-पथों की खोज की है। अहैत और बौद्ध मतों ने जगत को दुखमय स्वीकार किया है श्रीर ज्ञान श्रथवा निर्वाण द्वारा मुक्ति को साध्य माना है। श्रद्वेत के अनुसार जगत के भ्रम ग्रीर दुखमयता का ज्ञान ही परम तत्व का ज्ञान है। बौद्धमत के श्रनुसार भी श्रष्टांगमार्ग पर चलकर निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं श्रीर इसके लिए प्रधान साधन है अनन्त करुणा अथवा अनन्त संवेदना। अहैत का बहा पा त्रात्मन ही बौद्ध दर्शन में करुणा वन गया है। व्यावहारिक जीवन में भी जीवन की विपमता और असारता की अनुभृति से करुणा की भावना उत्पन्न होती हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तिगत श्रभावों श्रौर श्रसफलताश्रों के कारण उत्पन्न। वेदना की ग्राभिव्यक्ति काव्य में उदात्तीकरण (Sublimation) के रूप में हुआ करती है। कवि के व्यक्तिगत जीवन की निराशा और वेदना उसे विश्व-व्यापी ग्रीर ग्रनन्त प्रतीत होती है; वह नियतिवादी, दुखवादी ग्रथवा ग्रादर्शवादी हो जाता है। तुलसी, मीरा, निराला श्रीर महादेवी में व्यक्तिगत विपाद का काव्यात्मक उदात्तीकरण बहुत ग्रन्छी तरह से देखा जा सकता है। स्पष्ट ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अपरिपक्वता के कारण ही दुखवाद की उत्पत्ति होती है। च्यक्तिगत ग्रौर सामाजिक वेदना के कारण ग्रौर समाधान को जब कवि सामाजिक) ... सम्बन्धों में नहीं हुँड पाता तो वह परोच्च जैसे शक्तियों, नियति, बहा ग्रादि की तरफ

सुकता है; किन्तु साथ ही उससे मानवतावादी विचारधारा, कव्णा, भिन्त ग्रादि का भी जन्म होता है। श्राध्यातिक प्रेम में भी विरह जनित वंदना ही ग्रधिक दिखलाई पड़ती है क्योंकि साधक के ससीम ग्रीर साध्य के असीम होने से मिलन सहज नहीं होता। इस प्रकार कान्य पर वेदना की छाया विविध दिशाग्रों से विविध रूपों भें पड़ी है। पंत तो किन के लिए वियोगी ग्रीर दुखी होन आवश्यक मानते हैं:—

वियोगी होगा पहला कवि श्राह से उपजा होगा गान, निकलकर श्राँखों से चुपचाप वही होगी कविता श्रानजान ।

किन्तु कवि का यह अनुमान सर्वथा सत्य नहीं है। प्रारम्भिक कि का दुख वियोग-जन्य नहीं, सृष्टिकी असारता और परिवर्तनशीलता के दर्शन के कारण था। रवयं पंत की 'परिवर्तन' शीर्षक किवता में व्यक्त त्तोम, निराशा श्रीर विपाद की भावनायें जगत की श्रनित्यता के कारण ही उत्पन्न हुई हैं। श्रन्यत्र वे कहते हैं:—

> वेदना ही के सुरीले हाथ से है वना यह विश्व, इसका परमपद वेदना का ही मनोहर रूप है।

निराला इस जगत को दुखमय देखकर परम प्रकाश की खोज करते हुए. कहते हैं:—

> में रहूँगा न गृह के भीतर, जीवन में रे मृत्यु के विवर! यह गुहा, गर्त प्राचीन, रुद्ध नवदिक्-प्रसार, वह किरण शुद्ध है कहाँ यहाँ मधु गन्य लुव्य यह वायु विमल श्रालिंगनकर!

महादेवी में तो यह दुख की भावना विविधरूपों में व्यक्त हुई है। वे कभी जगत के दुखमय रूप का वर्णन करती हैं, कभी दुख को ही साधन मान कर स्फियों की तरह ब्राराध्य से मिलन का प्रयत्न करती हैं ब्रोर कभी दुख-मुख के समन्वय के सिद्धान्त में विश्वास प्रगट करती हैं। वे ब्राराध्य के साधन दुख को ही ब्राराध्य मान कर कहती हैं:—

तुम दुख बन इसपथ से आना! श्र्लों में नित मृदु पारल सा खिलने देना मेरा जीवन, क्या हार बनेगा वह जिसने सीखा न हृदय को विधवाना!

वे दुख से घनराती नहीं, एकाकी ही उस अपरिचित पथ पर चलना पसन्द करती हैं :—

पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला !

× × × gखनती निर्माण-उन्मद यह श्रमरता नपाते पद

बाँध देंगे श्रंक-संस्ति से तिमिर में स्वर्ण वेला।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

हास का मधुदूत मेजो
रोष की भूमंगिमा पतभार को चाहे सहेजो,
तो मिलेगा उर ग्राचंचल
वेदना-जल स्वप्न-शतदल,
जान लो वह मिलन-एकाकी विरह में है दुकेला।

महादेवी जी दुख श्रीर सुख को एक ही सत्य के दो पहलुश्रों के रूप में देखती हैं क्योंकि वे एक ही निमता की कृतियाँ हैं। इसीलिये यह जगत दुख- सुख का समन्वय है:—

सब आँखों के आँखू उजले सबके सपनों में सत्य पता । जिसने उसको ज्वाला सौंपी उसने इसमें मकरन्द भरा, आलोक लुटाता वह खुलखुल देता भर यह सौरभ विखरा,

दोनों संगी, पथ एक, किन्तु कत्र दीप खिला, कत्र फूल जला ?

दुख के कारण ही विश्व में करुणा श्रीर सहानुभूति की भावना उत्पन्न होती है। तभी तो मीरा कह सकी 'घायल की गति घायल जाने श्रीर न जाने कोय'। महादेवी भी इसीलिये सभी दुखियों के दुख में श्रांस बहाना चाहती हैं:—

पिय जिसने दुख पाला हो जिन प्राणों से लिपटो हो पीटा सुरभित चन्दन सी त्फानों की छाया हो जिसको प्रिय-छालिंगन सी जिसको जीवन की हारें हों जब के छाभिनन्दन सी वर दो, गेग यह छाँम् उसके उर की माला हो।

श्रीर प्रसाद भी श्रपने जीवन-गीन द्वारा जगत को करुणा का सन्देश सुनाना चाहते हैं क्योंकि उनके श्रमुसार मुख-दुख का यह कम निरन्तर चलता ही रहेगा:—

> लालसा निराशा में ढलमल, वेदना और मुख में विद्यल, यह क्या है रे मानव जीवन किनना है रहा निखर ?

> > [लहर ]

पंत भी प्रसाद के स्वर में स्वर मिलाकर कहते हैं:— जग पीड़िन है ऋति दुख से, जग पीड़िन रे ऋति सुख से, मानव जग में बँट जावें दुख सुख से श्रो सुख दुख से!

[ गुंजन ]

्रिती है, शोषित पीड़ित मानवता है। सामाजिक चेत्र में मानवतावादी विचारों को जन्म दिती है, शोषित पीड़ित मानवता के प्रति करुणा ग्रौर ममता की भावनाग्रों की ग्राभिन्यित छावावादी कविता में भी कम नहीं हुई है। निराला ग्रौर पन्त सामाजिक चेत्र में भी बहुत ही संवेदनशील हैं। 'विधवा' 'मिन्तुक' 'वह तोड़ती पत्थर' ग्रादि कविताग्रों में निराला की मानवतावादी भावनाग्रों की सहज ग्राभिन्यिक हुई हैं:—

बह इप्टरेव के मिन्द्र की पूजा सी
वह दीपशिखा सी शान्त भाव में लीन
वह क्रूरकाल-ताएडव की स्मृति-रेखा सी
वह ट्रेटे तरु की छुटी लता सी दीन
दिलत भारत की ही विधवा है। [विधवा–निराला]
पंत जी के अनुसार सामाजिक दुख को दूर करने का मार्ग व्यक्ति के व्यक्तित्व

मनुष्य शिव के संकल्पात्मक ज्ञान (श्रद्धा या विश्वास ) द्वारा ही प्रतिकृत वेदनात्रों का तिरोमाव कर सकता है, अन्यथा उसी का सुख़ ऐश्वर्य उसे खाने लगता है। देव-सृष्टि के विनाश का यही कारण था:—

वे सब ह्वे ह्वा उनका विभव वन गया पारावार, उमङ् रहा है देव-मुखों पर हु:ख-जल्लिष श्रानन्द श्रपार !

[ कामायनी ]

श्रानन्दवाद संन्यासमूलक तप श्रीर त्याग का समर्थन नहीं करता। वह जीवन को विकासशील श्रीर भोगमय मानता है:—

> तप नहीं, केवल जीवन सत्य करुण यह च्रिणिक दीन श्रवसाद, तरल श्रकांचा से हैं भरा सो रहा श्राशा का श्राहाद।

वह सृष्टि को परिवर्तनशील श्रौर जीवन के लिये कर्म श्रौर भोग की श्रावश्यक मानता है।

नित्य नूतनृता का श्रानन्द किये है परिवर्तन में टेक × × × ×

कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन श्रानन्द

सृष्टि के विस्तार के लिये व्यिथ में दो शक्तियों के साथ ही साथ समाज में भी स्त्रीशक्ति ग्रौर पुरुपशक्ति का योग ग्रावश्यक है। इन शक्तियों के समन्वय से ही मानवता की विजय हो सकती है—

> शक्ति के विद्युत्कण जो व्यस्त विकल विखरे हैं हो निरुपाय; समन्त्रय उनका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाय।

समन्वय के लिये मानव की रागात्मक प्रवृत्तियों को छोड़ा नहीं जा सकता! ख्रात: शारीरिक भोग के मार्ग से ही ख्राध्यात्मिक ख्रानन्द या शिवत्व की प्राप्ति हो सकती है, किन्तु मनुष्य की संकल्पात्मक ख्रानुभूति (Intutive Knowledge) सदैव उसे सत्यथ पर पेरित करती रहती है ख्रीर ख्रन्त में उसे समन्वय का मंत्र बताती है। कामायनी की श्रद्धा ही वह संकल्पात्मक ख्रानुभूति है जो मनु । मानव मनं को विकल्पात्मक ख्रावतों के बीच से समय-समय पर बाहर निकाला करती है:—

नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास-रजन-नग-पदतल में, पीयूप-स्रोत सी बहा करो जीवन के सुन्दर समतल में। कर्ममय जीवन का एकांगी विकास होना भी मानव के लिये घातक है चाहे वह श्राध्यात्मिक विकास हो या भौतिक । मनु ने शुरू में इड़ा (बुद्धि) के साथ मिलकर चरम भौतिक विकास किया और श्राध्या (श्रद्धा) को महत्व नहीं दिया । परिणाम हुश्रा संघर्ष श्रोर श्राधिदैविक विपत्ति । ऐसे समय में फिर श्रद्धा का मनुः के हृदय में उदय हुश्राः—

तुमुल कोलाहल-कलह में मैं हृद्य की बातरे मन! विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल

चेतना थक सी रही तब मैं मलय की बात रे मन!

बुद्धि जहाँ हार मान जाती है वहीं सहज ज्ञान या आत्मप्रकाश (Intutive-Knowledge) का उदय होता है जो मनुष्य को आशा और आनन्द-पदान करता है।

कामायनी के 'दर्शन' सर्ग में किव ने महाचिति को मूर्च शिव के रूप में नृत्य करते हुये दिखलाया है। उसके अनुसार यह जगत शिव का मूर्च रूप है, अतः आनन्दमय है:—

> चिति का स्वरूप यह नित्य जगत वह रूप बदलता है शत-शत, फण विरह मिलनमय नृत्य-निरत, उल्लासपृर्ण ग्रानन्द सतत । [कामायनी]

'रहस्य' सर्ग में ज्ञान, इच्छा ग्रीर किया के ग्रसामंजस्य का प्रतीकात्मक वर्णान किया गया है :---

> ज्ञान दूर कुछ किया भिन्न है इच्छा क्यों पूरी हो मन की। एक दूसरे से न मिल सके यह विडम्बना है जीवन की।

इस सिद्धान्त के अनुसार जान, इच्छा और किया में संतुलन और सामझस्य हुये निना जीवन की सची आवश्यकतायें नहीं पूरी हो सकतीं। किसी एक की कमी से जीवन में निपमतायें उत्पन्न हो जायेंगी और आनन्द की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इसलिये 'आनन्द' सर्ग में किन आनन्दलोक (कैलाश) का दर्शन कराता है। इस लोक में ले जाने वाली शक्ति अद्धा है। उस आनन्दलोक का स्वरूप किन ने इस प्रकार चित्रित किया गया है:-

> समरस ये जड़ या चेतन सुन्दर साकार वना था। चेतनता एक विलसती ग्रानन्द ग्रखएड घना था।

पहले कहा जा चुका है कि व्यक्तिवादी ग्रादर्शवाद इस युग में ग्रध्यात्मवाद, मानवतावाद, विश्व-मानवतावाद, मानववाद त्रादि त्रानेक रुपों में व्यक्त हुन्ना। इसका कारण पूँजीवादी लोकतंत्र का स्वतंत्रता, समता श्रीर विश्वमानवता- वन्धुत्व का सिद्धान्त था। इसके अनुसार मनुष्य ने सामाजिक वन्धनों से मुक्ति पाने के विविध मार्गों की खोज की। धीरे-धीरे वाद छौर पूँ जीवाद की असंगतियों से भी मुक्ति पाने का मार्ग खोग जाने लगा ग्रौर जनवाद समिटिवाद, साम्यवाद ग्रादि भाव-नाश्रों का प्रचार । हुआ छायावादी कविता में १९३० के वाद इन भावनाश्रों की अधिकाधिक ग्रिभिन्यक्ति होने लगी । इसके पहले कवि अधिक श्रन्तार्मुखी होने के कारण बुद्धिवादी कम और भावुक श्रिधिक थे। पन्त ने इस सम्बन्ध में लिखा है, "तत्र में प्राकृतिक दर्शन ( naturalistic philosophy ) से ग्राधिक प्रभावित था त्रौर मानव जाति के ऐतिहासिक संघर्ष के सत्य ते ग्रापरिचित था। दर्शन मनुष्य के ऐतिहासिक संघर्ष का इतिहास है, विज्ञान सामूहिक संवर्ष का " जीवन की इस ऐतिहासिक व्याख्या के ब्रानुसार इम संसार में लोकोत्तर मानवता का निर्माण करने के श्रधिकारी हैं।"। प्रकृति के नियमों की श्रश्तता स्वीकार कर लेने पर मनुष्य का नियतिवादी, अध्यात्मवादी ख्रीर ख्रादर्शवादी हो जाना स्वाभाविक ही है। किन्तु बढ़ते हुये सामाजिक संवर्ष मनुष्य जाति को स्थिर बैडा नहीं रहने दे सकते । इसलिये मनुष्य जाति के ग्रायचेना जिन्तक कवि बुद्धि के महारे संसार को सममने की चेटा करते श्रीर सामाजिक संवपों के मूलकारण वर्गसंवर्ष को मिटाने का प्रयत्न करते हैं। जवतक वर्गसंवर्ष का रूप स्रिधिक तीन नहीं हुन्ना रहता, समाज के सभी वर्गों के उदय सबोदय , विश्वमानयता-वाद श्रादि श्रादशों की स्थापना होती है और जब वह श्रिधिक तीन ही जाता है तो बहुजन समाज की विजय और वर्गहीन समाज की स्थापना की कामना की जाती है। छायायादी कविता में ये दोनों ही प्रकार की प्रदक्षियाँ दिगताई पड़ती हैं । श्रह्नेतवारी विचारधारा की श्रमिक्वकि इस सुग की किया में हमीलिये हुई कि उसमें पूँजीवादी स्वातंत्र्य श्लीर ममानवानूलक भावनाश्ली के लिये बहुत श्रापिक श्रवकाश था। कामावनी का समन्त्रय सिदान्त, रामहुण्ण परम-र्हन का सर्व-धर्म-सनन्यवाद, रबीन्द्रनाथ ठाकुर का विश्वमानवताबाद, महासा गांधी का सर्वोदय श्रीर श्राहिसाबाद भी उसी पूँजीवादी दिचारधाय की गांग्निय श्रीर राजनीतिक श्रमित्यक्ति है। दार्शनिक श्रीर खाद्यात्मिक शादर्शनाः वी चर्चा तो जनर हो सुद्री है, यहाँ मानननावादी श्रादर्शनाद श्रीर मानननाद ( जननाद. साम्ययद प्रादि , की विभाग्याम से सन्बद्ध विविश्यों वर विचार दिया जायेगा ।

मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसने जीवनीशक्ति के साथ इच्छा-शक्ति का योग करते हुद्धि के चरम विकान द्वारा प्रकृति पर विजय प्राप्त की है छौर छागे भी करता जायगा। इसी नियम के अनुसार वह समाज का संगठन करता, उसके नियम इनका छौर बदली हुई परिस्थितियों में पुराने नियमों की नीट्कर किर नये मामाजिक नियमों की स्थापना करता है। इस प्रकार वह छात्मिक छौर पैयक्तिक स्यच्छुन्दता के साथ मौतिक छौर सामाजिक नियमन, मयांदा छौर नियम्बर्ग का समन्त्रय करता है। मानवता के विकास के लिये यह समन्त्रय निवान्त इसक्ष्यक है। इसी समन्त्रय के कारण सामृद्धिक अथवा मानदीय व्यक्तित्व की प्राप्त होती है। मनुष्य की इस महानता का कारण पूँ जी-यादी डाशांभित पह मानने हैं कि व्यक्ति जन्म से पित्र होता है पर समाज की विक्तियाँ उसे दिन्न कर के हैं। यूँ जीवाद इसी हिंदे से सामाजिक परिवर्तन के लिए छान्शेवन कर के हैं। — अस्तु;

मानय की इसी मधानता को ध्यान में स्वकर पंत ने अपने अन्तर्भुखी घेरे से निक्रहाक देसा कि सीन्धर्य भानवेटर प्रहाति ही में नहीं, मानव में भी है:—

> सुन्दर हैं। बिहुम, सुमन सुन्दर, मानव तुम सबसे सुन्दरतम!

[ 'मानव'—ग्राधुनिक कवि ]

पर सीन्द्र्य शानिस्त नहीं, श्रातिक है क्योकि मनुष्य की मनुष्यता पशुद्रों से मिन्न करती है। उन मनुष्यता के शास्त्रत गुण हैं सत्य, प्रेम, च।, करुणा, श्राहिसा, श्रस्याचार के विरुद्ध बिद्रोह श्रादि। मानवताबादी कवि मनुष्य के दन्हीं मुन गुणों को जावन करना चाहता है:—

मानव का मानव पर प्रत्यय परिचय मानवता का विकास. विज्ञान-ज्ञान का अन्वेपण सव एक, एक सबमें प्रकाश! प्रभु का अननत वरदान तुम्हें उपभोग करो प्रतिकृण नव-नव, क्या कमी तुम्हें है विभुवन में यहि वने रह सको तुम मानव ?

[ 'मानव'-ग्राधुनिक कवि ]

इस प्रकार मनुष्य को प्रकृति से ऊँचा सिद्ध किया गया ग्रीर प्रकृति को साध्य नहीं, साधन माना गया। पंत ने यह भी देखा कि पशु जगत में कहीं-कहीं जो सामृहिकता दिखलाई पड़ती है, मनुष्य में आज भी उसकी कमी है। इसलिये चींटी के सामृहिक अम का उदाहरण देते हुये वे कहते हैं:—

> > [ 'र्चीटी'-युगवाणी ]

इस प्रकार पंत अध्यात्म श्रीर प्रकृति के होत्र से हटकर मानव-होत्र में प्रवेश -करते श्रीर मनुष्य के ऊपर किसी दूसरी शक्ति की सत्ता को त्वीकार करते हैं। वे मानवता के विकास के लिये वर्गीय संस्कृति के पराभव को श्रावश्यक मानते हैं. -तसी वर्गहीन जनसंस्कृति की स्थापना हो सकेगी:—

गत संस्कृतियों का आदशों का या नियत पराभव, वर्ग-व्यक्ति की आत्मा पर ये सौधधाम जिनके स्थित, तोड़ युगों के स्वर्णपाश अब मुक्त हो रहा मानव, जन-मानवता की भव-संस्कृति आज हो रही निर्मित!

[ 'महात्माजी के प्रति'-श्राधुनिक कवि ]

.निराला भी मानवता के कल्याण की प्रार्थना करते हुये कहते हैं:-

सार्थक करो प्राण !
स्पर्दान्य जन—गात्र
जर्जर ग्रहोरात्र
शेप जीवन मात्र
कुड्मल गतामाण
जननि दुख ग्रवनि को
दुरित से दो त्राण !

[गीतिका]

श्रीर प्राचीन संस्कृति के श्रयाह्य तत्वों को मिटा देने की कामना करते हुये कहते हैं:---

जला दे जीर्ण-शीर्ण प्राचीन, क्या करूंगा तन जीवनहीन !

[गीतिका]

बाँध माँ तन्त्री के से गान! [गीतिका]

मनुष्य श्रपनी बुद्धि के सहारे श्रनादि काल से श्रव तक मौतिक श्रीर श्राध्यात्मिक च्रेतों में बहुत श्रधिक उन्नति कर चुका है किन्तु श्राज उसका ज्ञान ही उसे श्रमिशाप वन गया है। श्राज वह देवत्व से पशुत्व की श्रोर वह रहा है। मानवतावादी किव भगवतीचरण वर्मा को यह स्थिति श्रसहा है। श्रपनी पुस्तक 'मानव' की भूमिका में वे कहते हैं "हरेक पशु श्रपने लिये जीता है श्रीर वह केवल श्रपने लिये जीता है, दूसरों की उसे जरा भी चिन्ता नहीं। हम पशुता से ऊपर उठे हुये मनुष्य हैं, हमें दूसरों से सम्बद्ध जीना है। सीमित श्रीर संकुचित श्रहं पशुता के निकट श्रीर मानवता से दूर है। हममें कोमल श्रीर कल्याणकारी प्रवृत्तियाँ मौजूद हैं; हम उन्हें विकसित कर सकते हैं, क्योंकि दूसरों के सुल में सुल पाने की एक श्रन्तः प्रेरणा हर मनुष्य में है।" इस हि से देखने पर पूँजीवादी थुग में मनुष्यता का उन्नयन नहीं, श्रधःपतन ही हुश्रा है। श्रतः वर्मा जी कहते हैं:—

हम लेने को देवत्व वढ़े, पशुता का हमें प्रसाद मिला। पर की तड़पन में ऋाँस में हमको ऋपना ऋाह्वाद मिला।

[ 'मानव'-भगवतीचरण वर्मा ]

ि'मानव'-भगवतीचरण वर्मा ]

किन्तु यह निराशा स्थायी नहीं है। किन नरेन्द्र मानवता के विकास के लिए नवीन परिवर्तन लाना चाहते हैं श्रीर श्रपने ही नियमों द्वारा बन्दी मानव को उसकी शक्ति की याद दिलाते हुये कहते हैं :—

जागो पहचानो ग्रपने को मानव हो समको निज गौरव, ग्रान्तस्तल की ग्राँखें खोलो, देखों निज ग्रातुलित वल-वैमव !

ग्रहंकार ग्रौ स्वाधिकार दो पृथक-पृथक पथ हैं बन्दी। ग्राग्रो हथकड़ियाँ तड़का दूँ, जागो रे नतशिर बन्दी!

मानवता की दुर्दशा देखकर इस युग के अधिकांश कवियों ने आँसू बहाये किन्तु उस दुर्दशा के मूल कारण आर्थिक वैपम्य की तरफ अधिक लोगों का ध्यान नहीं गया। फिर भी जिस तरह राजनीति में गांधीवाद के उदय के साथ समाज के दिलत-उपेक्तित लोगों की तरफ ध्यान दिया जा रहा था उसी तरह काव्य में भी उपेक्तिता-दिलत जन काव्य के आलम्य बने और कभी करणा, कभी उत्साह और कभी रित भावनाओं का अधिकाधिक वित्रण होने लगा। निराला ने सामाजिक वैपम्य से उत्पन्न परिस्थित का वित्रण अनेक कविताओं में किया है जिसमें 'विधवा', 'मिखारी', 'वह तोड़ती पत्थर' आदि प्रसिद्ध हैं।

'दान' शीर्यंक कविता में वे कहते हैं :--

देखा भी नहीं उघर फिर कर जिस स्रोर रहा वह भित्तु इतर, चिल्लाया किया, दूर दानव !' बोला में, 'घन्य श्रेष्ठ मानव !'

अनामिका-निराला

इसी तरह नरेन्द्र, दिनकर, भगवतीचरण वर्मा, 'नवीन' स्त्रादि स्त्रन्य कियों ने भी सामान्य मानव के प्रति विशेष सहानुभूति दिखलाई। भिखारी को जुड़े पत्ते चाटते देखकर किव 'नवीन' की करुणा क्रोध में बदल जाती है; वे विष्तव की कामना करने लगते हैं:—

> क्या देखे हैं तुमने नर को नर के आगे हाथ पसारे ? क्या देखा है तुमने उसकी आँखों के खारे फव्चारे ? देखे हैं, फिर भी कहते हो कि तुम नहीं हो विष्तवकारी, तब तो तुम पत्थर हो या हो महाभयंकर अत्याचारी।

## यथार्थ की चोर

कहा जा चुका है कि छायावाद-युग के पूर्वार्द की कविता में श्रादर्शवाद की प्रधानता है; उसमें कवि का दृष्टिकोण श्राध्यातिमक श्रीर मानवतावादी है। १९३० के बाद की कविता में यद्यपि महादेवी, प्रसाद, रामुक्रमार वर्मा ग्रादि कवि श्रपने पराने रास्ते पर ही चलते रहे, पर पन्त, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्राक्रमारी चोहान, नवीन, दिनकर, नरेन्द्र, भगवतीचरण वर्मा, वचन, नेपाली, ग्रंचल ग्रादि कवियों ने कविता की भावभूमि को बदलने का प्रयत्न भी किया। साथ ही उनका दृष्टिकोण भी बदलने लगा । इस समय तक राजनीतिक ग्रान्दोलन श्रीर श्रार्थिक संवर्ष इतने उग्र हो गये ये कि कवि सामाजिक श्रीर राजनीतिक समस्यात्रों से त्रापने को त्रालग नहीं रख सकते थे। यथार्थ का दवाव इतना तीव हो गया था कि देश के प्रत्येक वर्ग की जनता के जीवन पर उसका ममाव पड रहा था । कवि भी संवेदनशील होने के कारण उन समस्याश्रों का समाधान श्रपने टंग से खोजने लगे । मानवतावादी आदर्शवाद और भौतिकता तथा आधारिम-कता के समन्वय में पन्त जी को एक समाधान मिला पर वे स्वयं इससे सन्तुष्ट नहीं हए । दलित-दुखी मानव का परित्राण तत्व-चिन्तन श्रीर समन्वय-सिद्धान्त के उपदेश से नहीं हो सकता । ऐसी परिस्थित में, जब सामाजिक समत्याएँ अधि-त्तम्य अपना समाधान माँगती हों, बौद्धिक सहानुभृति भी वेकार होती है। उस समय तो संवर्ष, विद्रोह श्रीर कान्ति के श्रितिरिक्त समाज के सामूहिक हित का श्रीर कोई रास्ता नहीं रह जाता। ऐसे समय में सामाजिक विपमताग्रों श्रीर नन्धनों से मुक्ति पाने के लिए मध्यवर्ग या तो अहंवादी होकर अपनी हीनता की भावना को तुष्ट करता है या निराश श्रीर दुःखी होकर मृत्यु की कामना करता, नियति को कोसता और हाला-प्याला-मधुशाला की शरण लेता है। सामाजिक ें को दवाने के लिए पूँ जीवाद भी नियतिवाद ग्रीर ऐन्द्रिक भोगवाद का लेता है। इसी कारण इस युग में, जब कि पूँजीवाद हासशील हो रहा या, हता और काम-प्रवृत्ति की श्रोर मध्यवर्गीय युवक तेजी से बढ़ने लगे जिनके धि कवि वश्चन, भगवतीचरण वर्मा, नरेन्द्र ग्रौर ग्रंचल थे। इस तरह

१९३० से १९३९ की कविता में प्रधानतया इन विषयों को लेकर कवितायें लिखी गयीं :---

१--ग्राध्यात्मिक प्रेम ( रहस्यवाद )।

२ -- मानवतावादी ग्रादर्श ।

३--सामाजिकता ऋौर राष्ट्रीयता ।

४---वर्ग-संवर्ष की भावना।

४-- ऋहं ग्रौर निराशा की भावना।

६--ऐन्द्रिकता ग्रौर मध्चर्या।

इनमें आध्यात्मिक प्रेम और मानवतावादी आदशों की चर्चा पहले हो चुकी है। शेप प्रवृत्तियों का सम्बन्ध यथार्थं जीवन से है: यदापि उनमें सामाजिक यथार्थ का सच्चा रूप कम ऋौर उसका भ्रम ऋधिक दिखलाई पड़ना है। मान-वतावाद भी सामाजिक असंगतियों से ही उत्पन्न होता है पर वैज्ञानिक दृटि की कमी होने से वह सामंजस्य श्रौर सुधार पर श्रिधिक ध्यान देता है; समस्या के मूल कारणों और उनके निरांकरण पर कम । इसलिए मानवतावाद को यथाथीं न्मुख ग्रादर्शवाद कहा जा सकता है। राजनीतिक श्रीर सामाजिक थिषयों पर लिखी गयी कविताच्यों में भी कवियों की दृष्टि वैज्ञानिक कम, भावकनारूर्ण अधिक थी । श्रहंबाद, निराशाबाद और भोगवाद की कविताकों में यथार्थ की ब्रोरबढ़ाने की इतनी ही बात दिखलाई पड़ी कि उनमें कवियों का ग्राध्यात्मिक स्वप्न टूट गया श्रीर वे श्रपने व्यक्तिगत जीवन की वातों की सीधे शब्दों में चर्चा करने लगे। ग्रतः ये कवितायें यथार्थ जीवन से सम्बद्ध होते हुए भी ग्रसामाजिक ग्रौर प्रति-कियावादी ऋधिक थीं। पर इस युग की सभी प्रेम-कवितायें ऐसी ही नहीं थीं। कुछ में मध्यवर्ग के पारिवाकि जीवन की सची रागत्मक अनुभृतियों की बहुत ही मार्मिक व्यंजना हुई है। सुभद्राकुमारी चौहान, वच्चन श्रीर नरेन्द्र की बहुत सी प्रेम विपयक कवितायें इसके प्रमाणस्वरूप उपस्थित की जा सकती हैं।

छायाबाद-युग में राजनीतिक श्रान्दोलन जितना तीव हुन्ना श्रौर लोकतंत्र की भावना का जितना विकास हुआ उसके अनुपात में राष्ट्रीय भावना की काव्या-

त्मक ग्रामिब्यक्ति नहीं हुई। इसका कारण विद्रोहयुग की कविता नामक ऋध्याय में बताया जा चुका है। फिर भी इस राष्ट्रीयता युग में राष्ट्रीय और राजनीतिक कविताओं का अभाव नहीं है, की विक्त मात्रा में वे विछले युगों से अधिक ही होंगी। किन्तु भावना जो कुछ भी राष्ट्रीयतावादी कवितार्ये लिखी गयीं उनमें तेज,

उत्साह, बौद्धिकता श्रीर कियाशीलता की भावना पहले से बहुत श्रिभिक थी।

१९३० से १९३९ की कविता में प्रधानतया इन विषयों को लेकर कवितायें लिखी गयीं :---

१--ग्राध्यात्मिक प्रेम ( रहस्यवाद )।

२ -- मानवतावादी ग्रादर्श ।

३--सामाजिकता ऋौर राष्ट्रीयता ।

४---वर्ग-संवर्ष की भावना।

४-- ऋहं ग्रौर निराशा की भावना।

६--ऐन्द्रिकता ग्रौर मध्चर्या।

इनमें आध्यात्मिक प्रेम और मानवतावादी आदशों की चर्चा पहले हो चुकी है। शेप प्रवृत्तियों का सम्बन्ध यथार्थं जीवन से है: यदापि उनमें सामाजिक यथार्थ का सच्चा रूप कम ऋौर उसका भ्रम ऋधिक दिखलाई पड़ना है। मान-वतावाद भी सामाजिक असंगतियों से ही उत्पन्न होता है पर वैज्ञानिक दृटि की कमी होने से वह सामंजस्य श्रौर सुधार पर श्रिधिक ध्यान देता है; समस्या के मूल कारणों और उनके निरांकरण पर कम । इसलिए मानवताबाद को यथाथीं न्मुख ग्रादर्शवाद कहा जा सकता है। राजनीतिक श्रीर सामाजिक थिषयों पर लिखी गयी कविताच्यों में भी कवियों की दृष्टि वैज्ञानिक कम, भावकनारूर्ण अधिक थी । श्रहंबाद, निराशाबाद और भोगवाद की कविताकों में यथार्थ की ब्रोरबढ़ाने की इतनी ही बात दिखलाई पड़ी कि उनमें कवियों का ग्राध्यात्मिक स्वप्न टूट गया श्रीर वे श्रपने व्यक्तिगत जीवन की वातों की सीधे शब्दों में चर्चा करने लगे। ग्रतः ये कवितायें यथार्थ जीवन से सम्बद्ध होते हुए भी ग्रसामाजिक ग्रौर प्रति-कियावादी ऋधिक थीं। पर इस युग की सभी प्रेम-कवितायें ऐसी ही नहीं थीं। कुछ में मध्यवर्ग के पारिवाकि जीवन की सची रागत्मक अनुभृतियों की बहुत ही मार्मिक व्यंजना हुई है। सुभद्राकुमारी चौहान, वच्चन श्रीर नरेन्द्र की बहुत सी प्रेम विपयक कवितायें इसके प्रमाणस्वरूप उपस्थित की जा सकती हैं।

छायाबाद-युग में राजनीतिक श्रान्दोलन जितना तीव हुन्ना श्रौर लोकतंत्र की भावना का जितना विकास हुआ उसके अनुपात में राष्ट्रीय भावना की काव्या-

त्मक ग्रामिब्यक्ति नहीं हुई। इसका कारण विद्रोहयुग की कविता नामक ऋध्याय में बताया जा चुका है। फिर भी इस राष्ट्रीयता युग में राष्ट्रीय और राजनीतिक कविताओं का अभाव नहीं है, की विक्त मात्रा में वे विछले युगों से अधिक ही होंगी। किन्तु भावना जो कुछ भी राष्ट्रीयतावादी कवितार्ये लिखी गयीं उनमें तेज,

उत्साह, बौद्धिकता श्रीर कियाशीलता की भावना पहले से बहुत श्रिभिक थी।

जय भारत है, भारत है! स्वर्ग स्तम्भवत गौरव मस्तक उन्नत हिमवत है!

[ 'राष्ट्रगान'—ग्राम्वा ]

इस पुरा के कवियों ने देश की जनता, नदी, पर्वत, स्मि ग्रादि के प्रति ग्रपना समारमक सम्बन्ध प्रकट करते हुए कविताय लिखीं। 'हिमालय' शीर्षक कविता में दिनकर देश की दशा का वर्णन करते हुवे कहते हैं:—

मेरे नगपति, गेरे विशाल!
सुलसिन्धु, पज्जनद, ब्रह्मपुत्र,
गंगा-दमुना की ग्रामियधार,
जिस पुल्यभूमि की ग्रोर वही
तेरी निगलित करुणा उदार,
उस पुल्यभूमि पर ग्राज तपी—
रे ग्रान पट्टा संकट कराल,
व्याकुल तेरे सुन तड़प रहे
उसे रहे चतुर्देक विविध व्याल!

[ हुंकार—दिनकर ]

देश-भिक्त के श्रितिस्क स्वातन्त्र्य-युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों के त्याग श्रीर तपस्या भी भी कवियों ने प्रशंसा की श्रीर इस तरह जनता में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न की । माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्राकुमारी चौहान ने इस तरह की श्रमेक कवितायें लिखीं। पुष्प की श्रिमेलापा का वर्णन करते हुये माखनलाल की कहते हैं:—

'मुफे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृम्मि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जार्वे वीर ग्रानेक! [ त्रिधारा ]

श्रीर सुभद्राकुमारी चौहान सत्याग्रह तथा श्रहिसा का पथ श्रपनाकर स्वतं-त्रता माप्त करने की कामना करती हैं:—

> विजयिनी माँ के बीर सुपुत्र पाप से असहयोग लें ठान ! गुँजा डार्ले स्वराज्य की तान, ग्रीर सब हो जार्वे बिलदान !

ऐतिहासिक वीरों के स्वतंत्रता प्रेम की रोमांचक कहानी की याद दिला कर भी स्वतंत्रता की भावना जावत की गई। मुभद्राकुमारी चौहान छौर दिनकर ने इस प्रकार की कवितार्थे लिखीं। श्रीमती चौहान की 'काँसी की रानी' शीर्षक कविता न केवल देश भर में प्रसिद्ध हुई बल्कि स्वतंत्रता-संग्राम का प्रयाग गीत भी बनी:—

बुन्देले हरबोलों के मुँह हमने चुनी कहानी थी! खूब लड़ी मदानी वह तो कांसीवाली रानी थी!

दिनकर ने 'रेगुका' श्रोर 'हुंकार' में श्रपने राष्ट्र-गीतों द्वारा राष्ट्रीय भावना की भावकता रूर्ण श्राभिव्यक्ति की श्रीर श्राधिकतर ऐतिहासिक बीरों श्रीर घटनाश्रों का सहारा लिया । हिमालय शीर्षक कविता में वे श्रतीत की याद करते हुये कहते हैं:—

> त् पृद्ध ग्रवध से राम कहाँ, वृत्दा बोलो घनश्याम कहाँ ? श्रो मगध कहाँ मेरे ग्रशोक, वह चन्द्रगुत बलधाम कहाँ ?

राष्ट्रीयता की भावना जब उग्र रूप धारण करती है तो वह विपयमा कान्ति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसमें बुद्धिपूर्वक सोची हुई किसी योजना का अभाव दिखलाई पड़ता है। बँगला के किव नजरुल इस्लाम ने अपनी पुस्तक 'अप्रि-बीणा' में इस तरह की किवतायें प्रकाशित कराकर बहुत पश्च प्राप्त किया। इसका प्रभाव हिन्दी किवयों तर भी पड़ा। इस तरह की किवताओं में अत्यधिक चोभ और वर्जमान से घोर असन्तोप की भावना अत्यन्त ओजपूर्ण शब्दों में व्यक्त की गई और इस तरह देश को सशस्त्र कान्ति की ओर बढ़ने के लिये ललकारा गया। उनमें इस बात का संकेत नहीं किया गया कि ऐसी कांति के बाद किस तरह की राजनीतिक-आर्थिक व्यवस्था कायम की जायगी। बालकृष्ण शर्मा 'नधीन' ने कान्ति की व्याला धवका कर सब कुछ स्वाहा कर देने की बात कड़ी:--

किंव कुछ ऐसी तान सुनायो निससे उथल-पुथल मच जाये !

एक हिलोर इयर से य्राये, एक हिलोर उपर से य्राये !

प्राणों के लाले पह जार्ये त्राहि-त्राहि स्व नम में छाये,

नारा ग्रीर सत्यानाशों का ध्रवाँधार जग में छा जाये !

दिनकर 'दिगम्बरि' शीर्षक किंवता में कहते हैं:—

नये सुग की भयानी, ह्या गई वेला प्रलय की, दिगम्बरि वोल, ह्यम्बर में किरण का तार बोला !

× × ×

सर्जी चिनगारियों, निर्भय प्रभञ्जन मग्न ग्राया, फयानत की घड़ी श्राई, प्रलय का लग्न ग्राया!

[ हुंकार ]

नरेन्द्र श्वीर एरिक्रण्ण 'ग्रेमी' भी वर्तमान दासता से मुक्ति के लिये प्रलय की ही कामना करते हैं:—

> नाचो ६द्र रत्य प्रलयंकर, नाचो ताएडव रत्य भयंकर! देव नुम्हारे कोधानल से फूट पढ़े जगती में ज्वाल! उमड़ पड़ें निर्द्य लपशें से शत-शत शर से हुर्दम व्याल!

[ नरेन्द्र-प्रभातफेरी ]

× 

भ श्राग लगा हूँ नभ में मैं नोचूँ नभ के तारे,
मैं तागर को पी जाऊँ मैं शेल उचा हूँ तारे!
प्रस्वी पर प्रलय मचाने वह जाऊँ विना विचारे।

[ श्रिमगान-हरिक्चण्ण 'प्रेमी' ]

इस प्रकार इन कियों में भाइकता भले ही अधिक हो, प्रभविप्णुता उतन श्रिधिक नहीं थी क्योंकि तत्कालीन राजनीतिक आन्दोलनों के साथ इस अराजकता-नादी प्रवृत्ति का मेल नहीं बैठता था।

इस युग में धीरे-धीरे यह बात स्पष्ट होने लगी कि विदेशी शासन को हटा देने से ही हमारी समस्यार्थ्यों का समाधान नहीं हो सकता क्योंकि स्वराज्य

मिल जाने के बाद भी जब तक छार्थिक सम्बन्धों में छामूल वर्ग-चैपम्य परिवर्तन नहीं होगा, देश की सामाजिक छौर सांस्कृतिक परि-छौर स्थितियाँ पूर्ववत बनी रहेगी! छतः कोरे छराजकताबादी प्रलय वर्ग-संघर्ष के छाद्यानों से छलग, निर्माण की सजग चेतना से उद्बुद्ध होकर काव्य-रचना होने लगी। यद्यपि इस तरह की कविता में विदेशी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह तथा सामाजिक रूढ़ियों और छसंगतियों

को ध्यस कर देने की भागना भी थी। परन्तु उसमें भनित्य के नगाज का एक चित्र भी दिरालाई पदा । इस समय तक वर्गनंवर्त्र नीव हो उठा था; पूँजीवाइ तथा सर्गतागुनमें में चागर जगर संचर्ष होने खंग थे। उभर मानसंवादी दर्शन मा प्रचार भी नेजी ने होने लगा था । छतः वर्गसंवर्ष यी भावना चिता में भी और पहुंची लगा । इस प्रवार की कविता एक नियोजित लक्ष्य लेकर सामने शाई छीर उसकी प्रमतियाद का नाम दिया गया। १६३५ के बाद इस तरह की कविवार्ये किसी जाने सभी स्पोकि सायानाई। कवियों का पुनना दक्तिण बहुत कुल् बदल गया । सामाधिक चैतस्य और बहुजन समाज की होन दशा का मंबेदनशील कवियों पर इतना शायिक प्रमान पढ़ा कि उनकी पलनना के रंगीन पंत जल गये और उन्हें दिएश होतर होत घरनी पर उत्तरना पहा । इस प्रमार मधि खादर्शवाद से हटकर सामाजिक यथार्थ की छोर बढ़े । ये वर्तनान जगत की श्रशान्ति और श्रमन्तीप के मून में श्राधिक वैपन्य देखते हैं क्योंकि सम्पत्ति के उत्पादन और वितरण का चिधकार ग्राज पूँजीवनिन्दर्भ के योदे से व्यक्तियों के हाथ में है और जो समति का उत्पादन करते हैं वे दिह, भोजन-यस्त्र के मुद्दाज हैं। खतः नई कविता इस सोवित-पीदित बहुजन समाज का पन्न लेकर खड़ी है श्रीर सामाजिक श्रावश्यकताश्री की बागी में

"मेरा तंसार बदल गया है, मेरा दृष्टिकोण बदल गया है, में बदल गया हूँ। कलवाली कल्पनार्ये, कलवाले सपने—ये सबके सब न जाने कहाँ गायब हो गये; वास्तविकता की कुरूपता से जकड़ा हुआ में आज के संवर्ष में अपनेपन की खी चुका हूँ; यही नहीं, यह संवर्ष ही अपनापन बन चुका है।"

भिं ग्रीर मेरा युग-भगवतीचरण वर्मा ]

<sup>• &</sup>quot;क्षिता के स्वप्त-भवन को छोड़कर हम इस खुन्तुरे पय पर क्यों उतर ग्रामे, इस सम्बन्ध में दो शब्द लिखना श्रावश्वक हो जाता है। इस सुम में जीवन की वास्तविकता ने जैसा उम्र श्राकार भारण कर लिया है उससे प्राचीन विश्वासों में प्रतिष्ठित हमारे भाव श्रीर कल्पना के मूल हिल गये हैं। श्रद्धा-श्रयकारा में पलने वाली संस्कृति का वातावरण श्रान्दोलित हो उठा है श्रीर काच्य की स्थममहित श्रामा जीवन की कठोर श्रावश्वकता के उस नम रूप से सहम गई है। श्रतप्य इस सुम की कविता स्वमों में नहीं पल सकती। उसकी जड़ों को श्रयकी पोपण-सामग्री महण करने के लिये कठोर धरती का श्राध्य लेना पड़ रहा है श्रीर सुम-जीवन ने उसके चिर संचित सुस-स्वमों को जो चुनीतो दो है उसको उसे स्वीकार करना पढ़ रहा है।" [स्पाम-जुलाई १९३८]

नूर्त फरती है। पंतजी युग-वाणी को कविता में उतारने का प्रयत्न करते हैं क्योंकि वही विश्वनृति और कल्याणी है। वे मानव का नई सामाजिक दृष्टि से खाकतन फरते हुये कहते हैं:—

जग-जीवन के तम में देन्य-ग्रभाव-रायन में परवश मानव! चुन स्वप्नों के जाल दक दो विश्व पराभव कुत्तित गहिंत घोर!

[ 'मानव'-युगवाणी ]

वे सामाजिक श्रसंगतियों को दूर करने का एकमात्र रास्ता वर्गहीन समाज की स्थापना ही मानते हैं जिसमें संस्कृति श्रपने नवीन रूप में श्रम श्रीर समानता के श्राघार पर प्रतिष्ठित होगी:—

[ नवसंस्कृति-युगवाणी ]

स्वभावतः उनकी हिं सामाजिक परिस्थिति की तरफ जाती है श्रीर वे साम्राज्यवाद, समाजवाद, गांधीबाद, पूँजीपित वर्ग, मध्यमवर्ग, कृपक, अमजीबी नारी श्रादि का चित्रण करते हैं:—

> वह पित्र है, वह जगके कईम से पोपित, वह निर्माता श्रेणि-वर्ग धन-वल से शोपित !

> > [ श्रिमिक-युगवाणी ]

श्रागे चल कर वे श्रामीण नर-नारी श्रौर रीति-रिवाजों का चित्रण करते हुए निम्नवर्ग के प्रति श्रपनी सहानुभ्ति श्रौर रागात्मकता का परिचय देते हैं:— मिट्टी से भी मटमैले तन श्रधफटे कुचैले जीर्ण वसन!

इयों मिट्टी के हों बने हुए ये गवई लड़के भू के धन!

[ गाँव के लड़के-गाम्या ]

पन्त के स्वर में स्वर मिलाते हुये नरेन्द्र और भगवतीचरण वर्मा तथा अन्य नये कवि भी इस वर्ग-विपमता का चित्रण करते हुए दिखलाई पड़ते हैं:—

मुश कंकाल!
नसों के नीले जाल,
ग्रस्थ पंजर निष्पाण,
ग्रस्य श्वासों के भार!
यही हैं वे नादान,
भटकते भूले बाल!
दीन कंकाल!

[ प्रमातफेरी-नरेन्द्र ]

सामाजिक श्रीर श्राधिक विषमता का बहुत ही संश्लिप्ट चित्रण मगवती-चरण वर्मा ने किया है। उन्होंने विषमता, राजा साहब का बायुपान, भैंसागाड़ी श्रादि कविताश्री में सामाजिक विषमता का बड़ा ही सुन्दर चित्र खींचा है!—

> बीबी बचों से छीन, बीन दाना-दाना अपने में मर! भूखे तड़पें वा मरें, मरों का तो भरना है उसको घर, धन की दानवता से पीड़ित कुछ फटा हुआ कुछ कर्कश स्वर! चरमर चरमर चूँ चरमार, जा रही चली में सागाड़ी!

[ मानव-भगवतीचरण वर्मा ]

दिनकर ने भी नग्न-भूखी जनता का श्रत्यन्त कारुणिक चित्र खींचा है:श्वानों को मिलता दूध-बल, भूखे बालक श्रक्कताते हैं।
भाँ की हड्डी से चिपक टिटुर, जाड़ों की रात विताते हैं।

× × × ×

हटो च्योम के मेत्र पंथ से, स्वर्ग लूटने हम श्राते हैं!

"द्ध-द्ध" श्रो बत्स! तुम्हारा दूध स्त्रीजने हम जाते हैं!

[हुंकार]

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस युग के कवियों ने सामाजिक श्रीर राज-नीतिक विषयों को लेकर बहुत ही प्रभावपृर्ण कविवायें लिखीं जिनमें उद्दोधन, उत्साह, कहिला, कोध, सहानुभृति, सहद्वता श्रादि कोमल-परुप मावनाश्रों को व्यापक श्रामिव्यक्ति मिली। इसका परिणाम यह हुश्रा कि कविता जीवन के श्रिधक निकट श्राई श्रीर सामाजिक परिवर्तन में वह उपयोगी श्रस्त के रूप में इस्तेमाल होने लगी।

छायावाद-युग में व्यक्तिवादी भावनात्रों की व्यापक त्राभिव्यक्ति हुई पर उसके दूसरे चरण में व्यक्तिवाद ने ब्राहंवाद (egoism) का रूप धारण कर लिया। अहंवाद पूंजीवाद की विकृतियों का ही परिणाम है। मध्यवर्ग के लोग सर्वहारा वर्ग में जाना नहीं चाहते, उनका लक्ष्य उन्नति करके पूंजीपति बनना रहता है। पर पूंजीवादी होड़ और संघर्प में वे टिक नहीं पाते । वेकारी विविध रूप बढ़तो है श्रीर वे लाख हाथ-पैर मारते हैं पर डूबने से बच नहीं पाते । ऐसे समय में उनका स्वतंत्रता का भ्रम इस तरह टूटता है कि वे अपने को नियति का गुलाम समभने लगते हैं, और निराशा और मृत्युपूजा की भावना उन्हें बुरी तरह जकड़ लेती है। यदि ऐसा नहीं हुन्ना तो इसके विपरीत उनका भ्रम श्रीर भी शतगुण होकर श्रकाण्ड-ताण्डव करने लगता है। वे समाज-दोही, उच्छुञ्चल ग्रीर त्रात्मकेन्द्रित हो जाते हैं। वे समाज को कोसने ग्रीर श्रपने को सृष्टि का सबसे बड़ा व्यक्ति समभ्तने लगते हैं। इस तरह 'श्रहम्' का कवच पहन कर वे ऋपने को सुर्राज्ञत मानने लगते हैं। छायाबाद-युग के श्रन्तिम वर्षों में श्रार्थिक प्रश्न बहुत उग्र हो गया, मध्यवर्ग का स्वप्न टूटने लगा, शिचा के साथ-साथ वेकारी भी वढ़ने लगी जिसका परिणाम यह हुआ कि एक श्रोर तो मध्यवर्गीय लोग सर्वहारा वर्ग में शामिल होने लगे अथवा उसके प्रति शाब्दिक सहातुभूति प्रदर्शित करने लगे, दूसरी ख्रोर ऐसे व्यक्तियों की संख्या भी बढ़ने लगी जो ऋहंवादी थे, जिनका 'में' सबसे ऊपर था। छायावादी कविता अव व्यक्तिवादी (Individualistic) न रह कर व्यक्तिगत (personal) होने लगी। इसके मूल में कवियों की श्रहंबादिता ही थी। कवि श्रपने को सबसे श्रलग, सबसे विचित्र श्रीर सबसे बुद्धिमान समभने लगे। इस कथन का सत्रसे वड़ा प्रमाण भगवतीचरण वर्मा की मानव की भूमिका है जिसमें उन्होंने श्रपने श्रहंवादी विचारों को बौद्धिक श्रौर वैज्ञानिक जामा पहनाने का श्रसफल प्रयक्त किया है। # इस तरह ये कवि श्रपनी हीनता की

क ''श्राज जब मैं सोचता हूँ कि किस प्रकार श्रपना मस्तक उँचा करके में भूख श्रोर वेकारी से लड़ा हूँ, किस प्रकार मैंने श्रात्मसम्मान श्रोर 'श्रपनेपन' की रचा की है तब मुक्के कुछ शान्ति मिलती है। दुनिया में मैंने श्रभी तक निया वालों की नजर में खोया ही है, पाया कुछ नहीं। पर श्रपनी नजरों में मैंने एक महान श्रनुभव पाया है श्रीर में समकता हूँ कि में जीवन के सत्य के बहुत निकट पहुँच गया हूँ। …… मैं श्रहम् का उपासक रहा हूँ ……

भावना को छिपाने के लिये उचता की भ्रमपूर्ण भावना (superiority complex से पीड़ित होने लगे।

इस प्रवृत्ति का परिणाम यह हुआ कि जीवन-संवर्ष में पराजित कवि अपने अहंम के घेरे के भीतर जम कर बैट गया; वह अपने व्यक्तिगत मुख-दुख, आशा-निराशा का खुले शब्दों में चित्रण करने लगा क्योंकि अब उसे न समाज की चिन्ता थी न कोई लजा-भय। इस प्रकार उसके काव्य-विषय वने:-प्रेम की सरलता और असफलता, मेंमिका का रूप चित्रण, आलिंगन चुम्बन, अभिसार, विरह की नाना दशायें; जीवन की अन्य असफलतायें; निराशा की वेदना, मृत्यु की काली छाया, मृत्यु-पृजा, मृत्यु के बाद का वर्णन; शराव और साकी से दिलबहलाय आदि। इस प्रकार यह आत्मकथात्मक कविता हासशील प्रजीवाद की कविता थी जो अपने प्रभाव में मादकता और अकीम जैसा नशा उत्पन्न कर के मध्यवर्य को बढ़ते हुए संवर्ष से विरत करने लगी। अहंबाद के तीन रूप सामने आये:—

- १--- त्रात्मरति, त्रात्मप्रशंता ग्रीर फूठा ग्रात्मविश्वास ।
- २—व्यक्तिगत निरासा, वेदना, प्रेम की ग्रासफलता की कहानी ग्रीर मृत्यु की उपासना ।
- मञ्चमं, शारीरिक सौन्दर्य का अश्लील चित्रण, मानसिक व्यभिचार और स्वरी रोमान्स ।

पूर्ववर्ती छायावादी किव ग्रापने व्यक्तित्व का उपासक था, अपने ग्रहम् का नहीं । वह ग्रापने प्रति जागरूक रहते हुए भी जगत से सम्बन्ध-त्याग नहीं करता था । ग्रातः वह ग्राहंबादी नहीं, व्यक्तिवादी था । पर ये किव शील, शिक्त ग्रीर सीन्दर्य से विरत हो कर उद्दाम वासना की लहरों में ह्वते-उतरातें दिखलाई पडने लगे ।

## [ ब्राह्मरति, ब्रात्मप्रशंसा और भूठा ब्रात्मविश्वास ]

इन कियों का सब से बड़ा प्रिय उनका 'स्व' था और उनकी प्रिया मी उनकी स्वार्थपूर्ति का साधनमात्र थी। अतः वे अपने और अपने प्रिय से जपर

[ में श्रीर मेरा युग-भगवतीचरण वर्मा ]

ग्रहम् नाम की चीज गुलामों में नहीं मिल सकती। वे ग्रहम् की महत्ता को जानते ही नहीं। " शहस् ग्रास्तित्व है; जो यह कहता है कि उसने ग्रहम् को मिटा दिया है या जो यह कहता है कि ग्रहम् को मिटा देने में ही ग्रपना कल्याण है यह या तो दुनिया को घोखा देता है या ग्रपने को घोखा देता है।"

नहीं उठ पाते थे। अतः अपने अशक्त और निष्क्रिय जीवन में ही उन्होंने काल्पनिक शक्ति का आरोप कर लिया :—

> में सागर का गर्जन हूँ, तुम सरिता की रँगरेली ! मैं जीवन का विप्तव हूँ, तुम उसकी मौन पहेली !

> > [ प्रेम संगीत-भगवतीचरण दन्हें ]

उन्हें अपने गति के प्रति विश्वास है, जगत की प्रगति की उन्हें किता नहीं और उनके इस विश्वास में भी भ्रम के अतिरिक्त सत्य बहुत कर बका में है:—

> में बढ़ता जाता हूँ प्रतिपत्त, गति है नीचे, गति है उसर ैं भ्रमती ही रहती है पृथ्वी भ्रमता ही रहता है केन्द्र ैं इस भ्रम में भ्रम कर ही भ्रम के जग में मैंने चरा उनकी जग नश्वर है, तुम नश्वर हो, बस मैं हूँ केन्द्र एक करने हैं

िक्कित-वर्मा

वे जरात को अस में पड़ा समभते और अध्ये के क्यानके हैं; अतः अपनी मस्ती और फकड़पन पर वे लड़जा नहीं, केंद्र का असूनन करते हैं :—

### ं[ निराशा, नियति खौर मृत्यु-पूजा ]

श्रहंबाद का दूसरा रूप वैयक्तिक जीवन की श्रमफ तताश्रों श्रीर श्रमावों से उत्पन्न गहरी निराशा, वेदना श्रीर मृत्यु-कामना की श्रमिन्यक्ति है। सामाजिक परिस्थितियाँ ऐसी हो गयी थीं जिनमें उमर खैयाम वाली मधुचर्या की प्रवृत्ति को फैलने का श्रवकाश था। यह प्रवृत्ति पहले श्रसामाजिक एकाकीपन के रूप में दिखलाई पड़ती है। किव श्रपने को जगत से दूर, एकाकी, श्रपनी ही उलभनों से लड़ता-भगड़ता मकड़ी के जाले में फंसी हुई मक्की की तरह छठ-पटाता हु श्रा दिखलाई पड़ता है। भगवतीचरण वर्मा ने कुछ पंक्तियों में इस प्रवृत्ति का पूरा परिचय दे दिया है:—

त्रापनेपन में लय होकर भी अपने से कितनी दूर अरे ! •

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

श्रपनी ही श्रसफलताश्रों के बन्धन से हम मजबूर श्ररे ! श्रपनी दीवारों से दबकर हम हो जाते हैं चूर श्ररे !

बच्चन, नरेन्द्र, भगवतीचरण वर्मा और श्रंचल में यह एक कीपन, निराशा श्रीर वेदना बहुन श्रिधक दिखलाई पड़ती है। उनका जीवन समाज से संवर्ष करता हुश्रा दिखाई पड़ता है—

> ग्राज मुभसे दूर दुनियाँ! × × ×

है चिता की राख कर में माँगती सिन्दूर दुनिया! श्रीर उसे संसार में कहीं भी शान्ति पात करने का स्थान नहीं मिलता:—

अरे है वह शरणस्थल कहाँ ! जीवन एक समर है सचमुच पर इसके अतिरिक्त बहुत कुछ !

[ श्राकुल ग्रन्तर ]

र्ग्नीर स्त्रयं उसका जीवन उसके व्यक्तित्व को छलता हुआ मालूम पड़ता है:-

छल गया जीवन मुक्ते भी !

• देखने मे था ग्रमृत वह
हाथ में ग्रा मधु गया रह
ग्रीर जिह्वा पर हंलाहल, विश्व का वज्जन मुक्ते भी ।

[ त्राकुल अन्तर ]

वेदना का बोक्त इतना भारी हो गया कि किन जीवन से ही निराश हो चलें। वे छापने की मुर्दा समक्षने लगे श्रीर चिता पर भरम होने की कामना करने लगे। मृत्यु की छाया उन्हें चारी श्रोर दिखाई पड़ने लगी:—

आह्रो, सो जार्ये, मर जार्ये! स्वप्रलोक से हम निर्वासित, कन से ग्रह-मुख को लालायित, श्राश्रो निद्रा-पथ से छिपकर हम श्रपने घर जार्थे!

[निशा-निमंत्रण-त्रचन]

स्पप्त था मेरा भयंकर!
रात का सा था ग्रॅंबेरा,
वादलों का था न डेरा,
किन्तु फिर भी चन्द्र तारों से हुग्रा था हीन ग्रम्बर!
घाट से कुछ फासले पर
सित कफन की ग्रोड़ चादर

िनिशा-निमंत्रण ]

निराशा ग्रीर दुख के कारण इन कवियों का मन मरघट, चिता, मृत्यु श्रादि निर्वेदजनक दृश्यों में ग्राधिक रमने लगाः—

एक मुद्रा जल रहा था बैठकर श्रपनी चिता पर !

मृत्यु ही है जीवन का शेष, यही ग्राकांका का निःशेष, इसी को कहते हैं ग्रयसान, यहीं रुकता है जीवन-यान!

चिता-नरेन्द्र

यहाँ निशा के अन्धकार में ही उल्क दल भरता है चीत्कारयुक्त जीवन की हलचल! यहाँ काल विकराल, गरल के खोत अनर्गल, जीवन ही में मृत्यु प्रदर्शित करते प्रतिपल!

[ मधुकरा-भगवतीचरण वर्मा ]

वन-वन कर मिटना ही होगा, जब कर्ण-कर्ण में परिवर्तन है, संभव है यहाँ मिलन कैसे, जीवन तो ब्रात्मविसर्जन है! सत्वर समाधि की शय्या पर ब्रपना चिरमिलन मना लूँगा! श्रिसमंजस-हिल्लोल-'सुमन' ] में प्रेम में भी उन्हें ग्रसफलता ही मिलती है, ग्रतः वे रोते-तड़पते स्नेपन में ग्रपने को खो देते हैं:—

> हाँ मेम किया है मेम किया है मैंने ! वरदान समफ ग्रिभिशाप लिया है मैंने ! में दीवाना तो भूल जुका ग्रपने को, में हुँड रहा हुँ उस खोथे सपने को!

नरेन्द्र श्रसफल प्रेम का चित्रण करते हुये कहते हैं:— श्राज के त्रिछुड़े न जाने कत्र मिलेंगे ?

 $\times$   $\times$   $\times$ 

सिन्धु तट पर भी नहीं वे मिल सकेंगे !

[पलाशवन ]

किन्तु मधुरााला, मधुवाला और मधुकलश वचन को अधिक देर तक भ्रम-पूर्ण त्रानन्द नहीं दे पाते। जीवन-संवर्ष में पराजित होकर वह त्रपने त्राँसुत्रों को संभालने में त्रसफल हो जाते हैं क्योंकि उनके ब्राँसुत्रों को पोंह,नेवाली उनकी प्रिया ब्रब इस संसार में नहीं है:—

> कैसे श्राँख नयन संमार्ले ? मेरी हर श्राशा पर पानी, रोना हुर्वेत्तता नादानी,

उमहे दिल के ऋागे कैसे पलकें बाँध बना लें ?

[ ग्राकुल ग्रंतर]

कवि स्वयं दुर्वेल हैं ऋतः वह समभाने-बुभाने वालां को नहीं, दुर्वेलताश्रों को दुलराने वालों को पास चाहता है:— '

बीते दिन कत्र ग्राने वाले !

× × ×

द्र हुए अब मेरी दुर्वलताओं को दुलराने वाले !

त्रपने दुख में दूसरों द्वारा प्रकट की हुई समवेदना भी उसे भारी मालूम होती हैं:— 🕗 ,

> किन्तु इस श्रामार का श्रव हो उठा है बोक मारी, क्या करूँ समवेदना लेकर तुम्हारी क्या करूँ !

[ ग्राकुल ग्रन्तर ]

वेदना का बोभ्त इतना भारी हो गया कि कवि जीवन से ही निराश हो चलें। वे अपने को मुर्दा समभत्ने लगे और चिता पर भस्म होने की कामना करने लगे। मृत्यु की छाया उन्हें चारों ओर दिखाई पड़ने लगी:—

आत्रो, सो जायें, मर जायें! स्वप्तजोक से हम निर्वासित, कन से ग्रह-सुख को लालायित, आत्रो निद्रा-पथ से छिपकर हम अपने घर जायें!

[ निशा-निमंत्रण-बचन ]

स्पन्न था मेरा भयंकर!
रात का सा था ऋँधेरा,
बादलों का था न डेरा,
किन्तु फिर भी चन्द्र तारों से हुआ था हीन अम्बर!
घाट से कुछ फासले पर
सित कफन की ओड़ चादर
पक सुद्दी जल रहा था बैठकर अपनी चिता पर!

[ निशा-निमंत्रण ]

निराशा श्रौर दुख के कारण इन कवियों का मन मरघट, चिता, मृत्यु श्रादि निर्वेदजनक दृश्यों से श्रिधक रमने लगाः—

मृत्यु ही है जीवन का शेष, यही त्राकांचा का निःशेष, इसी को कहते हैं त्रावसान, यहीं स्कता है जीवन-यान!

[चिता-नरेन्द्र ]

यहाँ निशा के अन्धकार में ही उल्क दल भरता है चीत्कारयुक्त जीवन की हलचल! यहाँ काल विकराल, गरल के स्रोत अनर्गल, जीवन ही में मृत्यु प्रदर्शित करते प्रतिपल!

[ मधुकण-भगवतीचरण वर्मा ]

वन-बन कर मिटना ही होगा, जब कर्ण-कर्ण में परिवर्तन है, संभव है यहाँ मिलन कैसे, जीवन तो श्रात्मविसर्जन है! सत्वर समाधि की शय्या पर श्रपना चिरमिलन मना लूँगा! । श्रसमंजस-हिल्लोल-'सुमन' जीवन के श्रमावों श्रौर किताइयों से भागने का दूसरा तरीका कियों की मधुचर्या में लित हो जाने में दिखलाई पड़ा। भगवतीचरण वर्मा श्रौर वचन ने इस रास्ते की श्रपनाया। इन लोगों ने मधु, मधुशाला मधुचर्या श्रौर मधुवाला को श्रालंबन बनाकर काव्य-रचना की श्रौर इस तरह वे श्रपने को भ्रम में डालकर नकली श्रानंद का श्रानुभव करते रहे। काल की दृष्टि से पद्मकांत मालवीय ने श्रपनी स्वतंत्र किवाशों में मधुशाला का वर्णन पहले किया। पर काव्य-सीप्टव श्रौर प्रचार की दृष्टि से बच्चन का नाम पहले श्राता है। बच्चन ने मधु को संसार के क्लेशों से छुटकारा पाने का साधन बनाया। श्रपनी पुस्तकों—मधुशाला, मधुकाला, मधुकारा—में इन्होंने मधुचर्या की विभिन्न दृष्टियों से श्रीभव्यक्ति की है। उनकी इन कविताश्रों में सूक्तीयत में रहीत श्रानन्द श्रौर श्राध्यात्मक प्रेम के प्रतीक, 'शराव' 'प्याला' 'साक्ती' श्रादि को यथावत श्रपना लिया गया है। किन्तु श्राध्यात्मक रंग बच्चन में कहीं भी नहीं है। वे स्पष्ट कहते हैं:—

जब उठा हो भार जीवन तब लगाया होठ प्याला, पूछता है जग निराशा से भरा क्यां गान मेरा ?

वद्यन के अनुसार जीवन च्याक है, अतः उसका उपभोग मस्ती के साथ करना चाहिये क्योंकि 'उस पार' के जीवन का मनुष्य की कुछ भी पता नहीं है:—

> > [मध्याला ]

वधन का जीवन-दर्शन भोगवादी जीवन-दर्शन है जिसके अनुसार 'वावजीवेत् सुखं जीवेत्' ही जीवन का लख्य है। प्याले के प्रतीक से जीवन की जिल्हा और पाप-पुरुष की भावना की व्यर्थता का पश्चिव देते हुए व करते हैं:—

मिट्टी या तन मन्ती का मन, चला भर चीनन मेरा परिचर्ष ! में देग्य चुरा जा मसजिद में कुरू-कुरु मोनिन पर्ने नमान, पर अपनी इस मबुशाला में पीता दीवानों का मनान ! वह पुण्य-कृत्य, यह पाप-कर्म, कह भी दूँ तो दूँ क्या सबूत ! कब कंचन मसजिद पर बरसा, कब मधुशाले पर गिरी गाज ! यह चिर श्रनादि से प्रश्न उठा, मैं श्राज करूँगा क्या निर्ण्य ! मधवाला ]

बचन के स्वर में स्वर मिलाते हुए भगवतीचरण वर्मा कहते हैं:— यौवन की इस मधुशाला में है प्यासों का ही स्थान विये! फिर किसका भय, उन्मत्त बनो, है प्यास यहाँ वरदान प्रिये!

[ प्रेम-संगीत ]

#### ऐन्द्रिकता और अश्लीलवा

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, हासोन्मुख पूंजीवाद के कारण ही मध्यवर्ग के लोग ऐन्द्रिक ग्रौर जुगुण्साजनक साहित्य के निर्माण ग्रौर ग्रास्वादन में प्रवृत्त होते हैं। ग्रुतः इस युग में ऐन्द्रिक प्रम के जो ग्रसामाजिक ग्रौर जुगुण्साजनक चित्र उपस्थित किये गये हैं उनका कारण भी यही है। छायावाद के प्रारम्भिक काल में ग्रतीन्द्रिय ग्रौर ग्रश्रारीर प्रम की जो श्रिषकता हो गई थी उसकी प्रतिक्रिया के रूप में रीतिकालीन स्थूल वासना की जैसे फिर श्राद्वित होने लगी। ग्राधिकाश नथे कियों ने प्रम को उच्छृखलता की सीमा तक पहुँचा दिया। किव ग्रपनी प्रयसी के प्रमालाप, ग्रालिंगन, चुम्बन, ग्रमिसार ग्रादि का सीधा वर्णन करने लगे। इसका यह ग्रर्थ नहीं कि इस युग में ग्रान्तरिक सीन्दर्य तथा पारिवारिक प्रम का वर्णन हुग्रा ही नहीं। उन्हीं किवयों ने इस तरह की किवतायें भी लिखीं। किन्तु छायावाद के ग्रादर्शवादी ग्राचारों से विद्रोह करके उन्होंने ग्रपनी स्वच्छन्द मावनाग्रों को खुल-खेलने का ग्रवसर दिया। मगवती चरण वर्मा ग्रपनी प्रथसी को खुलकर प्रम करने के लिये प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं:—

थोड़ा साहस, इतना कह दो तुम प्रेम लोक की रानी हो !

x x x

होठों पर हो मुस्कान तनिक नयनों में कुछ-कुछ पानी हो, फिर धीरे से इतना कह दो तुम मेरी ही दीवानी हो:

× × ×

यह तन्मयता की वेला है, यह है सँयोग ! की रात प्रिये श्राघरों से कह लें श्राज श्राघर जी भर कर श्रापनी वान प्रिये !

[ प्रेम-संगीत ]

चुम्यन-ग्रालिंगन का वर्णन सब से ग्रधिक नरेन्द्र ने किया है जो उनकी मानसिक रति की प्रवृत्ति का परिचायक है:—

> भर दी रोली से माँग प्रथम चुम्बन में ! बीती बातों में रात, हुआ फिर प्रात प्रथम चुम्बन में । [ प्रथम चुम्बन-प्रभातिफेरी ]

मुरभाये प्यासे ग्राधरों पर धीरे से धर मुकुमार ग्राधर, फिर इन पीताभ कपोलों पर रख मृदुल गुलाबी कोमल कर, बहला मधु मिला खुकी हो तुम ।

[ 'तुम'—प्रभातफेरी ]

प्रिये ग्रमी मधुराधर चुम्बन गात-गात गूर्थे ग्रालिंगन; मुने ग्रमी ग्रमिलापी ग्रन्तर मृहुल उरोजों का मृहु कम्पन। ['ग्राज लजाग्रो मत सुकुमारी'—प्रभातकेरी ]

नायक-नायिका की भिलन-रात्रि का चित्रण करते हुये नरेन्द्र रीतिकालीन कवियों को भी मात करते दिखलाई पड्ते है:—

श्राज न सोने दूँगी वालम ! श्राज विश्व से छीन तुम्हें प्रिय निज वत्तस्थल में भर लूँगी, मृदुल गोल गोरी वाहों में कंपित श्रंगों में कस लूँगी! प्रभातफेरी ]

श्रंचल श्रौर बच्चन में भी रितसम्बन्धी तृष्णा, लालसा श्रौर प्यास ठछूं-खलता भी सीमा तक पहुँचती हुई दिखलाई पड्ती है। नारी के प्रति इन लोग का दृष्टिकोण पूँजीवादी दृष्टिकोण है जो उसको विलास की सामग्री मात्र समभता है। त्रञ्जल ने रित का सीधा वर्णन किया है:-

> एक पत्त के ही दरस में जग उठी तृष्णा श्रधर में, जल रहा परितप्त श्रंगों में पिपासाकुल पुजारी। [श्रन्तगींत—मधूलिका ]

किव अपनी उद्दाम पिपासा को छिपा नहीं पाता :—

कौन जलाता रन्ध्र-रन्ध्र में उच्छल रित-गित रस की श्र अभी नहीं संतोप अभी तो अमित पिपासा वाकी।

[ ग्रंचल ]

यहाँ तक कि कवि वासनाकुल होकर किसी भी नारी के साथ बलात्कार करने के लिए तैयार बैठा दिखलाई पड़ता है:—

श्राज सोहाग हरूँ मैं किसका, लुटूँ किसका यौवन ? किस परदेशी को वन्दी कर सफल करूँ यह वेदन ? श्रिंचल ी

बच्चन ने भी इस पथ पर श्रंचल श्रीर नरेन्द्र का बहुत दूर तक साथ दिया है यद्यपि उनमें निराशा की प्रवृत्ति की श्रिधिकता के कारण यह प्रवृत्ति दब सी नाई है। मिलन की घड़ी का चित्रण वे इन शब्दों में करते हैं:—

श्राज श्रधर से श्रधर मिले हैं,
श्राज वाँह से वाँह मिली,
श्राज हृदय से हृदय मिले हैं,
मन से मन की चाह मिली,
चाँद सितारे मिलकर गाश्रो!

श्राकुल श्रंतर

प्यार के सम्बन्ध में उनकी धारणा है कि जब तक शारीरिक मिलन न होता उसे प्यार नहीं कह सकते । यहाँ तक कि शारीरिक मिलन की दशा में ही वे मृत्यु तक की कामना करते हैं:—

तक समभूँ कैसे प्यार, ष्ट्राधरों से जब तक न कराये प्यारी उस मधुरस का पान ? × × X नौंद्रों में जब तक न सलाये प्यारी. श्रन्तर्हित हो चौंद गया, कन सूरज इनके जड़ कम से ग्रजात, सेज चिता की साज सँवार. तत्र तक समभूँ कैसे प्यार १

[ ग्राकुल ग्रन्तर ]

भगवतीचरण वर्मा भी प्रेम के च्चेत्र में अपने को तल्लीन करके सांसारिक बन्धनों से छुटकारा पाना चाहते हैं और प्रेयसी से कहते हैं कि तुम मुक्ते वहाँ भगा ले चलो जहाँ हम लोक-लाज छोड़कर प्रणय-क्रीड़ा कर सर्कें:—

[ प्रेम-संगीत ]

श्रभिसार का वर्णन करते हुये कवि कहता है:--

तुम श्रादि प्रकृति, मैं श्रादि पुरुप, निशि-नेता, शृत्य श्रथाह प्रिये, तुम रित-रत, मैं मनसिज सकाम, यह श्रन्थकार है चाह प्रिये ! हम-तुम मिल करके चलो सुजें सुल का श्रपना संसार यहाँ, कीड़ा के शत-शत रंगों में हो श्रपना ही श्रमिसार यहाँ!

इस प्रकार इस युग के परवर्ती कवियों ने कीवन को गंभीरता की दृष्टि से नहीं देखा। उनमें तत्व-चिन्तन का अभाव और अपरी समस्याओं के प्रति भावकतापूर्ण त्रासिक दिखलाई पड़ती है। वे या तो सीध-सीवे मृत्यु की कामना करते हैं या दूसरे होर पर पहुँच कर उच्छंखलतापूर्ण मधुचर्या में लीन हो जाते हैं।

पिछ्ले पृष्ठों में छायावाद के प्रमुख कान्य-विषयों के सम्बन्ध में संज्ञित विवेचन किया गया है। किन्तु इस युग की कविता में केवल इतने ही विषय नहीं मिलते। वस्तुतः यहाँ विषयों का केवल स्थूल विभाजन

अतीत में ही किया गया है। ग्रन्य प्रवृत्तियों की ग्रिमिव्यक्ति भी पत्तायन विभिन्न विषयों के माध्यम से इस युग में हुई जिनकी चर्चा स्थानाभाव से नहीं की गई है। उदाहरण के लिये

श्रतीत के प्रति रागात्मक सम्बन्ध को लिया जा सकता है। यद्यपि छायाबादी कवियों ने धार्मिक श्रीर तामाजिक रुढ़ियों के विरुद्ध विद्रोह किया किन्तु अपनी प्राचीन सांस्कृतिक परम्परा के प्राह्म तत्वों के प्रति उनके हृदय में बहुत सम्मान का भाव था। ग्रातीतकाल के बीच इनकी भावक कल्पना के रमणीय विधान के लिये पूरा ग्रावकाश मिला । वर्तमान जीवन के विकट संघर्षों से ऊव जाने पर इन्होंने श्रतीत की शीतल छाया में भी विश्राम किया क्योंकि प्रकृति श्रीर श्रध्यात्म के त्रेत्रों की तरह अतीत का त्रेत्र भी रहस्य-भावना और कल्पना के प्रसार के लिये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। यूरोप के रोमांटिक साहित्यिकों ने इसीलिये इतिहास की ग्रोर ग्राधिक दृष्टि डाली थी। प्रतिनिधि ग्राधुनिक कवियों में निराला श्रीर प्रसाद की वृत्ति अतीत काल में सबसे अधिक रमी है। उनकी 'प्रलय की छाया' 'शेरसिंह का शस्त्रसमर्पण' 'महाराजशिवाजी का पत्र' 'पंचवटी-प्रसंग' ग्रादि कवितार्थे वड़ी प्रभावीत्पादक श्रीर गम्भीर हैं। कामायनी में इन्होंने मानव जाति के ग्रादि काल से लेकर ग्राज तक के विकास का मनोवैज्ञानिक ग्रीर सदम चित्रण किया है। अतीत काल से परिस्थित लाकर वर्तमान युग की श्चसंगतियों की श्रालोचना निरापद रूप से की जा सकती थी श्रीर श्चतीत के ऐइवर्यमय श्रीर गौरवपूर्ण काल का स्मरण दिलाकर वर्तमान युग के लोगों में

नये उत्साह ग्रौर वल का संचार किया जा सकता था। इसीलिये मैथिलीशरण गुप्त ने 'साकेत' 'पञ्चवटी' 'यशोधरा' 'द्वापर' ग्रादि ऐतिहासिक-पौराणिक प्रवन्ध ग्रौर प्रवन्ध-मुक्तक काव्यों की रचना की। गुरुमक्त सिंह ने 'नूरजहाँ' ग्रौर निराला ने 'तुलसीदास' पर प्रवन्धकाव्य लिखे। स्फुट कविताश्रों में न्भी ऐतिहासिक वीरों ग्रौर स्थानों की याद दिलाई गई ग्रौर इस प्रकार रांष्ट्रीयता ग्रौर मारतीय संस्कृति की चेतना को जाग्रत करने की कोशिश की गई। ऐतिहासिक ग्राख्यांनों के ग्रातिरक्त 'स्वप्न' 'मिलन' 'पथिक' जैसे काल्पनिक प्रवन्धकाव्य लिखकर छायावादी कविता की श्रीवृद्धि की गई। इन प्रवृत्तियों के ग्रातिरक्त रीति-कालीन ग्रौर पुनरुत्थान ग्रुगीन काव्यधारा मी चीण रूप में प्रवाहित होती रही जिसकी चर्चा करने की यहाँ ग्रावश्यकता नहीं है।

# रचना-प्रक्रिया

छायावाद-युग की कविता में श्रिभिन्यक्त भावनाश्रों श्रीर दृष्टिकोण के सम्बन्य में विचार किया जा चुका है। यहाँ उसकी अभिन्यक्ति और प्रभविष्णुता के सम्बन्ध में विचार किया जायगा । पहले कहा जा चुका है कि छायावाद-युग की कविता पूँजीवाद की स्वतन्त्रता स्त्रीर विद्रोह की भावना के कारण उत्पन्न हुई। यह भावना निषय-वस्तु स्त्रीर दृष्टिकोण में ही नहीं, रचना-प्रक्रिया में भी दिखलाई पड़ी। जीवन के अन्य दोत्रों की तरह काव्य की शैली तथा रचना-कौशल के चेत्र में भी यह परिवर्तन की प्रज्ञति एक आन्दोलन के रूप में दिखलाई पडने लगी । भक्तिकाल अौर रीतिकाल की काव्य-शैली में परिवर्तन का कार्य संक्रान्ति-युग में ही पारम्भ हो गया था जिसकी परिण्ति इस युग में ब्राकर हुई। संक्रान्ति-युग में कविता की भाषा अधिकतर व्रजभाषा ही रही किन्तु छन्द-विधान और श्रिभिन्यक्ति में नवीनता की श्रीर कवियों का ध्यान गया। पुनरुत्थान-युग में रीतिकालीन काव्य-शैली को विलकुल छोड़ दिया गया ग्रीर भाषा के परिष्कार श्रीर संस्कृत के वर्ण-वृत्तों को श्रपनाने की प्रवृत्ति श्रधिक दिखलाई पड़ी। किन्तु, दूसरी श्रोर कविता का स्वरूप श्रत्यधिक गद्यवत, नीरस श्रोर वर्णनात्मक हो गया जिसके मूल में रीतिकालीन काव्य के विरुद्ध कवियों की प्रतिक्रिया की भावना थी। छायावाद-युग के कवियों को पुनरुत्थान-युग की काव्य-शैली सन्तुष्ट नहीं कर सकी क्योंकि वह अपनी प्रतिक्रिया में इतना आगे बढ़ गई थी कि उसने रीतिकालीन कविता की सरस ग्रमिव्यञ्जना, कल्पना, काव्य-सौन्दर्य ग्रादि गुणों का सर्वथा तिरस्कार कर दिया पर उनकी जगह नई सरस ऋभिव्यञ्जना शैली का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकी। फलस्वरूप खड़ी बोली की उस काव्य-शैली से न तो सामन्ती प्रवृत्ति के लोगों को ही सन्तोष हो सका ख्रीर न उर्दू, वंगला ख्रीर ख्रंगरेजी की कविता में रस लेने वाले ही उसे पसन्द कर सके । छायावादी कवियों ने इस कमी की ग्रोर ध्यान दिया । पुनरुत्थान-युग की काव्य-शैली भी, काव्य-वस्तु की तरह ही, ब्रिटिश पूँ जीवादी साम्राज्यवाद श्रौर भारतीय सामन्तवाद के समभौते का परिणाम थी। इसीसे उसमें पुनरावर्तन की प्रवृत्ति श्रिधिक थी। मापा का संस्कृत-गर्भित

हो जाना, संस्कृत के वर्ग्य-शृतों श्रीर श्रन्त्यानुमासहीन छन्हों का प्रयोग, श्राख्यान की शैली, भाषा श्रीर छन्द सम्बन्धी मर्यादा की प्रवृत्ति, कल्पना का सीमित उपयोग श्रादि बानें उसी समस्तीते की शैलीगृत श्रामित्यक्ति हैं। छायावाद-युग में जब वह समस्तीता ह्ट गया श्रीर पूँजीवाद का प्रमाव श्राधिक बढ़ने लगा तो पुनरुत्थान-युग की काव्य-शैली की छोड़कर नवीन हमन्छन्द शैली के विविध मार्गों का श्रायलम्बन किया जाने लगा।

पहले कहा जा जुना है कि छायायादी किय अकेला एक योदा के रूप में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्रम्यनों तथा रुढ़ियां से मुक्ति पाने के लिए जूमना हुआ दिखलाई पड़ता है। उसकी यह मुक्ति-कामना थिपय-चरतु और रचना-प्रक्रिया दोनों में दिखलाई पड़ती है। जिस तरह वह थिद्रोही बन कर सामन्ती सामाजिक सम्बन्धों की उपेला करता हुआ प्रेम, प्रकृति, तत्व-चिन्तन तथा ऐन्द्रिक थिपयों से कान्य की नवीन सामग्री ग्रहण करता है उसी तरह सामन्ती भाषा-शिली, छन्द-अलंकार आदि की परम्परा-मुक्त लीन को छोड़कर शिली सम्बन्धी थिविध प्रयोग भी करने लगता है। इन प्रयोगों को पुराने खेंब के आलोचकों ने, जिनमें सामन्ती प्रवृत्तियों अवशिष्ट थीं, सन्देह की दृष्टि से देखा। इसीलिए छायायादी कवियों की विविध रूपों में हँसी उड़ाई गई और छायाबाद के समर्थकों की विद्रोहात्मक उक्तियों का विरोध किया गया। समर्थ आलोचक श्री रामचन्द्र अक्ल ने हिन्दी साहित्य के इतिहास में इस सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है उससे उनकी सामन्ती और समभौतावादी प्रवृत्ति का परिचय मिलता है। अवकेलों छायाबाद को सामन्ती छोया मानते हैं। उनके अनुसार

क "इस दृष्टि से छायाबाद का रूप-रंग खड़ा करने वाले कैंबियों के सम्बन्ध में श्रॅगरेजी या बंगला की समीलाश्रों से उठाई हुई इस प्रकार की पदावली का कोई श्रर्थ नहीं कि इन किंबियों के मन में एक श्रांधी उठ रही थी जिसमें श्रान्दोलित होते हुए वे उड़े जा रहे थे, एक नूतन वेदना की छुटपटाइट थी जिसमें सुख की मीठी श्रनुभूति भी लुकी हुई थी, रुढ़ियों के भार से दबी हुई शुग की स्थारमा श्रपनी श्रमिव्यक्ति के लिए हाथ-पैर मार रही थी। न कोई श्रांधी थीन त्रान, न कोई नई कसक थीन वेदना, न प्राप्त ग्रुग की नाना परिस्थितियों का हृदय पर कोई नया श्राधात था, न उसका श्राहत नाद। इन बातों का कुछ श्रर्थ तब हो सकता था जब काव्य का प्रवाह ऐसी भूमियों की श्रोर मुहता जिन पर घ्यान न दिया गया रहा होता! छायाबाद के पहले नथे-नये मार्मिक विषयों की श्रोर हिन्दी किंवता प्रवृत्त होती श्रा रही थी;। कसर थी तो श्रावश्यक श्रीर व्यञ्जक शैली

वह नवीन सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण क्रान्तिकारी रूप लेकर नहीं उत्पन्न हुन्ना था, बल्कि केवल शैली की नवीन प्रणाली को लक्ष्य मानकर सामने ग्राया था। इस दृष्टिकोण का कारण उनका यह सिद्धान्त था कि काव्य में विपय-वस्तु ग्रीर रूप-विधान दो भिन्न चीजें हैं। किन्तु सत्य इसके विलक्कल उलटा है। विपय-वस्तु ग्रीर रूप-विधान दोनों ही ग्रान्योन्यान्नित हैं; विपय-वस्तु के परिवर्तन के साथ रूप-विधान में भी परिवर्तन होना ग्रानिवार्य है।

कांड्य की शैली किव के दृष्टिकोण से ही उत्पन्न होती है। वस्तुतः वह किव के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करती है। कवि की अनुभूतियाँ जिस प्रकार की होती हैं, उसकी शैली भी उन्हीं के अनुरूप होती है। इन श्रनुभृतियों से ही किव के मानस का निर्माण होता है श्रीर भाषा, छुन्द, ग्रिभिन्यञ्जनाशैली सभी उसी मानस की सचेत चेष्टा के परिखाम हैं । किन्हों भी दो व्यक्तियों का मानसिक गटन विलक्कल एक प्रकार का नहीं होता, इसीलिये किन्हीं दो कवियों की शैली भी विलक्कल एक जैसी नहीं होती । शैली बाह्य वस्त्रालंकार की तरह ऊपरी सजावट की वस्तु नहीं है। वह उस आन्तरिक कान्ति या सौन्दर्य की तरह है जो शरीर से सहज भाव से मोती के त्राव की तरह प्रकाशित होता रहता है। त्रालोचना के चोत्र में केवल सविधा के लिए काव्य का, विषयवस्त ग्रौर शैली, इन दो भागों में विभाजन कर लिया जाता है। शैली हमेशा स्वामाविक होती हैं। जहाँ वह कृत्रिम होती है, जैसी रीतिकालीन कविता की शैली थी, वहाँ काव्य का भावपत्त शून्य ग्रथवा चीण रहता है। इस तरह यह स्पष्ट है कि कान्य की शैली कवि के व्यक्तित्व ग्रौर व्यक्तिगत दृष्टिकोण तथा ग्रनुभूतियों की ही सहज श्रभिव्यक्ति है। काव्य भाषा में निर्मित होता है श्रीर भाषा स्वयं व्यक्तियों की व्यक्तिगत श्रनुभूतियां की देन है। स्वयं भाषा भी उन श्रनुभृतियों के रूप की बदलती रहती है। भाषा के बिना व्यक्ति की अनुभूतियाँ नहीं हो सकतीं और न अनुभूतियों के बिना भाषा ही हो सकती है। भाषा ग्रीर शब्दों का ज्ञान कैसे होता है ग्रीर व्यक्ति उन्हें कैसे बदलता है, यहाँ इस सम्बन्ध में भी कुछ विचार कर लेना चाहिये क्योंकि शैली की ग्रिभिन्यिक्त भाषा ग्रीर उसके विविध ग्रवयवों के माध्यम से

ही होती है।

की, कल्पना श्रीर संवेदना के श्रिधिक योग की। तात्पर्य यह कि छायावाद जिस श्राकांचा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल श्रिभव्यञ्जना की रोचक प्रणाली का विकास था।" [ रामचन्द्र शुक्ल-हिन्दी साहित्य का इतिहास-पृष्ठ-७८४ ]

भापा वह संकेत है जिसमें समाज के लोग आपस में अपनी अनुभृतियों को व्यक्त करते हैं। भाषा के निर्माण, ज्ञान, प्रसार ग्रीर विकास में मनुष्य के मस्तिप्त की सभी शक्तियाँ काम करती हैं। चूँकि विभिन्न प्रेपणीयता व्यक्तियों की इन्द्रियों की शक्ति भिन्न-भिन्न होती है. ग्रतः उनके मस्तिष्क पर वस्तुग्रों का जो प्रत्यक्तीकरण होता है वह भी भिन्न होता है। इस प्रकार शागीरिक श्रौर मानसिक गठन की भिन्नता के कारण बाह्य वस्तुओं की श्रानुभृति भी, जो विम्न, कल्पना, स्मृति, भावना, श्रादि के रूप में श्रामिन्यक्त होती है, भिन्न ही रहती है। किन्तु व्यक्ति समाज में रह कर सम्यता श्रीर संस्कृति का विकास करता है, जहाँ श्रनुभूतियों को दूसरों के सामने प्रेपित किये जिना काम नहीं चल सकता; ग्रतः व्यक्तियों की मानसिक श्रीर स्नायविक विचित्रता के कारण उत्पन्न वैयक्तिक श्रनुभृतियों की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है । जूँकि अनुभूतियाँ भाषा में होती हैं ग्रतः भाषा की वैयक्तिक विचित्रता भी सामाजिक स्वीकृति की ग्रपेक्त रखती है। इस प्रकार पारस्परिक सहयोग से भाषा का विकास होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ सामान्य भाषा को देता है श्रीर समाज से श्रपने को सम्बद्ध रखने के लिए सामूहिक भावनात्रों श्रीर सामान्य भाषा से बहुत कुछ ग्रहण कर उसे श्रपना बना लेता है। इस तरह अनुभृतियों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए ही भापा का विकास होता है।

श्रतः यह स्पष्ट है कि काव्य की भाषा-शैली का उसमें श्रमिव्यक्त श्रनुभूतियों से पनिष्ट सम्बन्ध है (विकृत मिल्कि वाले व्यक्तिकी श्रनुभूतियाँ श्रस्पष्ट, श्रसम्बद्ध न्थ्रीर विचित्र होती हैं, श्रतः उसकी भाषा भी वैसी ही होती है। दिस कि की श्रनुभूति सीधी श्रीर सची होगी ग्रर्थात जिसका प्रत्यवीकरण जितना ही स्पष्ट होगा, मूर्तिविधायिनी श्रीर ग्राहिका कल्पना जितनी तीव होगी, स्मृति जितनी श्राक्तिशालिनी होगी श्रीर भावनार्ये जितनी वेगयुक्त होंगी, उसकी भाषा-शैली भी उतनी ही सीधी, स्पष्ट, प्रभावपूर्ण, प्रवाहयुक्त श्रीर शक्तिशालिनी होगी क्योंकि वाणी (भाषा) श्रीर श्रर्थ (श्रनुभृति) जल श्रीर लहर की तरह एक दूसरे से श्रमित्र हैं कि कवि की श्रनुभृतियाँ सामजिक स्वीकृति प्राप्त करना

गिरा ग्रर्थ जलवीचि सम, कहियत मिन्न, न भिन्न । — तुलसी
 वागार्थाविव सम्पृक्ती, वागार्थ प्रतिपत्तये ।

रमणीयार्थं प्रतिपादकः राब्दः काव्यम् ।

<sup>--</sup> पंटितराज जगन्नाथ

चाहती हैं और इसीलिए वह उन्हें भाषा में अभिन्यक्त भी करता है। पर वह श्रपनी अनुभृतियों की विशेषता भी नहीं खोना चाहता। श्रतः कवि की सहजात परृत्तियां ( Instincts ) जिनसे अनुभूति बनती है श्रीर सांस्कृतिक परिवेश ( Cultural environment ) में विरोध होता रहता है।-ऐसी स्थिति में उत्त पर तीन तरह की प्रतिक्रिया है:—१-वह दोनों के बीच सामंजंख उत्पन्न करता है अर्थात अपनी वैयक्तिक अनुभृतियों पर सामाजिक परिवेश का नियंत्रण एक सीमा तक स्वीकार करता है: पर सामाजिक परिवेश में भी परिवर्तन-परिवर्द्धन करता है। ऐसी हालत में उसकी भाषा-शैली पूर्ववर्ती काव्य-परम्परा के नेल में होते हुए भी कुछ नवीनता लिए होती है। तलसी ग्रीर मैथिलीशरण गुप्त की शैली में यही बात दिखलाई पड़ती है। २-जब सांस्कृतिक परिवेश व्यक्ति को बन्धनों में जकड़ लेता है तो उससे [मुक्ति पाने के लिये कवि उनसे विद्रोह करके अपनी सहजात वृत्तियों और भावनाओं को मौलिक रूप से व्यक्त करता है। ऐसी हालत में वह पूर्ववर्ता काव्य-परम्परा को छोड़ देता अथवा ! उसके कुछ ही तत्वां को ग्रहण करता है। ऐसे कवि की भाषा-शैली पूर्ववर्ती कविता की भाषा-शैली से भिन्न ग्रीर सर्वथा नवीन होती है। कवीर, मीरा, सर ग्रीर छायावादी कवियों की भाषा-रौली की देखने से यह बात स्पष्ट ही जाती है। 3-जब कवि विद्रोह फरने में असमर्थ होता है तो वह या तो अपने सांस्कृतिक परिवेश का ही एक ग्रंग बनकर परम्परा-भुक्त ग्रनुभृतियों की वेदी पर ग्रपनी सहजात पृत्ति और अनुभृति का ही बिलदान कर देता है या अपने की, उस परिवेश से विलक्षल ग्रलग कर देने के प्रयत्न में, समाज से ही ग्रलग करके वैयक्तिक विचित्रतायां स्त्रीर सहं के घेरे में बन्द कर लेता है। पहले प्रकार के कवि रीतिवादी ( Classicalist ) ग्रीर दूसरे प्रकार के रूपवादी ( Formalist ) हो जाते हैं । दोनों ही ग्रसामाजिक, प्रतिकियावादी ग्रौर हीन-त्तीण ग्रनुभृतियों वाले होते हैं। रीतिकाल की कविता ग्रीर ग्राज की प्रयोगवादी. कविता इसका उदाहरण है। सामंजस्यवादी और विद्रोही कवियों में अनुभृति ग्रीर शैली का सामंजस्य ग्रीर नवीनता दिखलाई पड़ती है किन्तु रीतिवादी, ग्रीर रूपवादी कविता में रूप-विधान (शैली) की ही प्रधानता रहती है; ऋनुभूति का होना या न होना वहाँ अधिक महत्व नहीं रखता। ऐसी कविता में वाणी और श्रर्थं श्रसंम्युक्त रहते हैं; वह वाग्विलास श्रिधिक होती है, कविता कम ।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि कविता की शैली या टेकनीक कवि के व्यक्तित्व की ही ग्राभिव्यक्ति है। शैली की सफलता इस बात में निहित है कि कवि ग्रापनी ग्रामुत्तियों के ग्रामुख्य परम्परागत भाषा, छुन्द, शब्द, ग्रालंकार



श्रादिका रूप बदल दे अर्थात् भाषा उसकी वशवर्तिनी हो। सकल कवि नई भाषा का निर्माण करता, नये शब्द गढ़ता और पुराने शब्दिको नया अर्थ प्रदान करता है और उनके आपसी सम्बन्धों को बदलकर उन्हें अपनी अनुमृतियों का बाहन बनाता है। कि अपनी अनुमृतियों को भाषा में कैसे व्यक्त करता है, इस सम्बन्ध में भी विचार कर लेना आवश्यक है।

कविता अपने विशेष रूप (Form) के कारण हमेशा वैयक्तिक होती है क्योंकि वह अनुमृतियों और भावनाओं की अभिन्यक्ति होती है जो वैयक्तिक होती हैं। किर भी कविता और उसकी भाषा सामाजिक वस्तुएँ शोली का ही हैं क्योंकि कि स्वयं समाज का सदस्य, एक व्यक्ति होता मनोवैद्यानिक हैं। व्यक्ति अपने परिवेश से, जिसमें समाज भी है, सिक्ष्य विश्लेषण सहयोग या असहयोग करता है। परिवेश के साथ उसके

सम्बन्ध से ही उसकी जीवन-विधि निर्मित होती है। प्रकाश-श्रन्यकार, सदीं-गर्भा, हवा, भोजन-जल, सांस्कृतिक श्रावश्यकतार्ये सब के लिये व्यक्ति की श्रपने परिवेश पर निर्भर रहना पड़ता है। विसा पहले कहा जा चुका है, व्यक्ति श्रपने परिवेश पर निर्भर रहते हुए भी उंससे संवर्ष करता रहता है श्रीर एक सीमा तक श्रपना स्वतंत्र श्रास्तत्व भी बनाये रहता है। परिवेश या प्रकृति के साथ संवर्ष न करने से व्यक्ति या जाति का शीघ ही लोप हो जाता है। फिर भी व्यक्ति के सभी किया-कलाप प्रकृति की सहज प्रक्रिया के ही ग्रंग हैं. चाहे वह उसके साथ सहयोग करे या संवर्ष करे। मनुष्य जब बचा रहता है तो परिवार या समाज पर निर्मर रहता है, जो उसकी श्रावश्यकताश्रों को पूरा करता श्रीर उसके कार्यों पर श्रंक्रश रखता है। वचा उस नियंत्रण का विरोध करता रहता है, फिर भी वह समाज की भाषा, रीति-रिवाज तथा ज्ञान-विज्ञान को ग्रहण करता श्रर्थात उस सांस्कृतिक परिवेश को बहुत कुछ स्वीकार कर लेता है। इस तरह व्यक्ति समाज में रहता, उसके साथ संघर्ष करता, उससे बहुत कुछ लेता और उसे भी बहुत कुछ देता है। बड़ा होने पर व्यक्ति अपने परिवेश में होने वाले किया-कलापों में सिकय भाग लेने लगता है। अपने चारों तरफ के व्यक्तियां ग्रीर वस्तुत्र्यों से उसे काम पड़ता है, वह देश ग्रीर काल के विस्तार में श्रपने कार्यों का भी विस्तार करता जाता है। परिवेश के साथ वह, निरन्तर त्रादान-प्रदान करता चलता है; परिवेश कुछ व्यक्ति के लिए करता है त्रीर व्यक्ति भी कुछ परिवेशों के लिए करता है। परिवेश की शक्तियाँ व्यक्ति पर ं श्राधात करती हैं, जिससे व्यक्ति की क्रियायें, अनुभूतियाँ, जान श्रादि बदल जाते हैं, किन्तु इस संवर्ष के दौरान में परिवेश भी बदल जाता है। वह परिवर्तित

परिवेश किर व्यक्ति की कियाओं में परिवर्तन लाता है। यह कम प्रतिक्ष चलता रहता है। उदाहरण के लिए चाण्क्य की कथा को देखिये। उसके पैर में कुश गड़ गया, (परिवेश ने व्यक्ति पर ग्राधात किया) तो वह कुद्धं होकर हुशों की जड़ में महा देने लगा; (व्यक्ति ने परिवेश को बदला); उसे ऐसा करते शटकार ने देखा ग्रांर उसे निमंत्रत किया। उसने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। (परिवेश ने व्यक्ति की किया को बदला); चाण्क्य ने महानन्द का नाश किया (व्यक्ति ने परिवेश को बदला)..... ग्रांर व्यक्ति की कहानी में ग्रन्त तक यही वात दिखलाई पड़ती है।

ऐसा करने के लिए व्यक्ति विषश है क्योंकि उसके शरीर और मन का गटन ही इसी तरह से हुआ है। व्यक्ति के शरीर में शानेन्द्रियाँ और कमेन्द्रियाँ होती हैं। किसी वस्तु का प्रत्यवीकरण व्यक्ति के मिस्तिष्क पर शानेन्द्रियों के माध्यम से होता है। आँख को ही लें; पहले किसी वस्तु—मान लीकिये एक कुर्सी—की आँख देखती है; किरणों द्वारा कुर्सों का प्रतिविम्न आँख के पीछे के स्नायविक केन्द्र पर पड़ता; वह केन्द्र चालुप स्नायुओं (Optical nerves) को उत्तेजित कर के मिस्तिष्क तक उस विम्न को पहुँचाता है। इसी को प्रत्यनीकरण या तंशा कदते हैं। मिस्तिष्क तुरन्त कर्मेन्द्रियों के स्नायुओं (Motor nerves) को उत्तेजित करता है जो शरीर की मांसपेशियों में सिक्यता उत्त्यन करते हैं। उन मांसपेशियों के कारण आंगों में सिक्क्यता उत्तक होती और व्यक्ति उस कुर्सी पर जाकर बैठता या उसे उठाता है। इस प्रक्रिया को नीचे के चित्र से समका जा सकता है:—

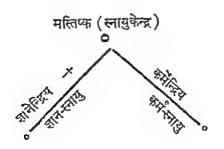

इस प्रकार वस्तु का प्रत्यज्ञीकरण या विम्व-ग्रहण होता है परन्तु मस्तिष्क पर तुरन्त इसकी प्रिक्रिया भी किसी न किसी रूप में अवश्य होती है। ज्ञान (Cognition, के बाद होने वाली इस प्रतिक्रिया को ही प्रभाव (Affe

ction, कहते हैं। इस प्रभाव में इच्छा, मावना खादि (अनुकृत या प्रतिकृत वेदनार्थे सभी सम्मिलित हैं। व्यक्ति इस प्रभाव के अनुरूप तुरन्त कुछ प्रयक्त करता है जिसे किया ( Conation ) कहते हैं । वचपन से ही जितनी भी वरतुत्रों का व्यक्ति के मस्तिष्क पर इन्द्रियों के माध्यम से जो भी विग्व पड़ता ग्रीर उसकी जो प्रतिकिया ग्रीर किया होती है, वह सब ग्रनुम्तियाँ हैं। व्यक्ति का मस्तिष्क उन सक्का संचय (Conservation) करता जाता है। जब किसी वस्तु का प्रत्यचीकरण होता है, तो मस्तिष्क उसकी व्याख्या करता श्रोर श्रपने संचित विम्बों श्रीर प्रभावों से उसकी तुलना करता है। यदि उस वस्तु का उसे पहले प्रत्यचीकरण हुन्ना रहता है, तो वह उसे स्मरण कर खोता है। इस स्मृति-शक्ति ( Memory ) का कार्य बाद में विना वस्तु के 🗸 प्रत्यचीकरण के भी होने लगता है। ग्रगर उस वस्तु का प्रत्यचीकरण पहले नहीं ं हुत्रा रहता तो व्यक्ति पूर्ववर्ती अन्य प्रत्यक्तें ( Percepts ) से उसकी तुलना करता ग्रीर श्रनुबन्ध (Association) जोड़ता है। मस्तिष्क की यह विरोपता है कि व्यक्ति को जिस वस्तु के विम्य या प्रभाव की जब ग्रावश्यकता पढ़ती है वह उसे अपने संचित ज्ञानकीय से तुरन्त निकाल कर उसके सामने मानस-प्रत्यव कर देता है।

परिवेश की ही कोई न कोई शक्ति व्यक्ति के इन्द्रियों का स्पर्श करके स्नायुत्रों को उत्तेजित करती है। प्रकाश की किरणें चातुप स्नायुत्रों की, हवा में तैर कर श्राने वाली गंघ श्रीर उसे कम्पित करके श्राती हुई ध्वनि, शागोन्द्रिय ग्रौर श्रवगोन्द्रिय के स्नायुग्रों को उत्तेजित करके वस्तु का विम्य मितिष्क तक पहुँचाती हैं। उनके विम्यों की क्रमशः रूप, गृन्ध, ध्वनि कहते हैं। कभी-कभी एक ही साथ कई तरह के विम्व श्रीर प्रभाव मन पर श्राते हैं, श्रतः क्रियाश्रों में व्यक्ति को चुनाव करना पड़ता है। किसी बाग में यदि फूल खिले हों, कोयल बोल रही हो, गन्य उड़ रही हो, फल लगे हों, हरी घास गलीचे भी तरह फैली हो, तो उस समय व्यक्ति के मस्तिष्क में सबका एक ही साथ विम्न नहीं बनता है। वह किसी एक या दो इन्द्रियों की ही इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करता है। एक ही समय वह सब इन्द्रियों से काम नहीं ले सकता। इसे चुनाव (Selectivity) कहते हैं। चुनाव द्वारा मिलते-जुलते विम्बों का ही प्रमाय कियाशीलता उत्पन्न करता है; ग्रौर नाग, फूल की गन्ध, का प्रत्यह्मीकरण एक साय हो सकता है। उसी तरह स्मृति की दशा में भी ·व्यक्ति चुनाव द्वारा सम्बन्धित विम्बों को ही ग्रहण करता है। क ल्पना भी सम्बन्ध के आधार पर ही अपना कार्य करती है। 'सोने का पहाड़' एक काल्यनिक वस्त

है जिसमें सोना श्रीर पहाड़, इन दो विम्बां को एक में मिला दिया गया है। व्यक्ति का कोई काम श्रपने श्राप (Spontanious) नहीं होता, कोई न कोई उत्तेजक बात (Stimulus) जरूर उसके कर्मेन्द्रियों के स्नायुश्रों को उत्तेजित करके उस व्यक्ति को कियाशील बनाती है।

इत विश्लेपग् का काव्य की रचना-प्रक्रिया से बहुत ही घनिष्ट सम्बन्ध है। पटले कहा जा चुका है कि शिली न्यक्तित्व की अभिन्यक्ति है और शारीरिक-मानितक गढन तथा परिवेश की देश-काल सम्बन्धी भिन्नता के कारण सब का प्रत्यक्तोक्तरम् या विम्ब-प्रहम् एक सा नहीं होता श्रौर न सब पर एक जैसा प्रभाव ही पड़ता हैं। अतः सब की क्रियाएँ ख्रौर अनुभूतियाँ एक ही प्रकार के परिवेश में भी भिन्न होती हैं। यही कारण है कि सभी व्यक्ति कलाकार नहीं होते और न सभी कलाकार सभी कलायें ही जानते हैं। इसका कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति मितिष्क के विम्बों के प्रभाव के बाद भिन्न मकार का प्रयत करता है। बहुत से लोग सुन्दर फूल को देख कर उसे तोड़ लेने; का प्रथल करते हैं पर बहुत से ऐसे भी होते हैं जो मन ही मन या भाषा में ग्रपनी कर्मेन्द्रिय की माँग को पूरा करते हैं ग्रयांत उसकी ग्राभिव्यक्ति किसी न किसी कला के रूप में करते हैं जिसे उत्कृष्ट भाषा Hightened language , का संत्कार होता है वह गद्यकान्य या पद्यकान्य में ग्रपने प्रभाव या श्रनुभूति को श्रभिव्यक्त करता है। श्रनुभूतियों की भिन्नता के कारण ही कला के विविध स्वरूपों ग्रीर एक ही स्वरूप (Pattern) की विविध शैलियो में ग्रन्तर दिखलाई पडता है।

निवता में मानशीय भावनात्रों को उत्कृष्ट भाषा में लय श्रीर छुन्द के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। जिस तरह श्रन्य व्यक्तियों में भावनाएँ उत्पन्न होती हैं उसी तरह किय के मन में भी मानसिक विम्यों की श्रृङ्खला के रूप में भावनाश्रों की उत्पत्ति होती है। ज्ञानेन्द्रियों श्रीर उनके स्नायुश्रों के द्वारा यस्तुश्रों के विम्य किय के मस्तिष्क में पहुँचते हैं। मस्तिष्क उनमें चुनाव, परिवर्तन श्रीर परिवर्द्ध न करता है। यहीं इच्छा भावना, कल्पना, श्रादि की उत्पत्ति हो जाती है। किय इनकी श्रामिव्यक्ति कायिक रूप में नहीं, वाचिक रूप में करता है। श्रन्य कलाकार इनकी श्रामिव्यक्ति रंग श्रीर त्लिका, ध्वनि, प्रस्तरखण्ड श्रीर काष्ट श्रादि साधनों के उपयोग द्वारा करते हैं। किय की भावाभिव्यक्ति का माध्यम शब्द है। शब्दों में ही वह श्रपने मानसिक विम्यों, भावनाओं श्रीर कल्पनाश्रों को मृत रूप देता है। इस तरह किता बाह्य वस्तुश्रों या मानसिक भावनाश्रों का शब्दचित्र है। उद्दीपनों द्वारा इन्द्रियों की उत्तेजना (Sensation) के

फलत्यरूप उत्पन्न विश्वों, मावनाश्रों, धारणाश्रों श्रीर कल्पनाश्रों की शाब्दिक श्रामित्यक्ति करने में कवि नवीन निर्माण का प्रयन्न करता है। जिस तरह खान से निकले हुए कमें हीरे को ज्याद पर चढ़ा कर उसका रूप निजार दिया जाता है उसी तरह मानसिक चित्रों श्रीर भावनाश्रों को किव शब्दों श्रीर छन्दों में बाँच कर, उनमें से श्रावश्यक तत्वों को ग्रहण कर श्रीर श्रानावश्यक तत्वों को छोड़कर, श्रयवा कल्पना के सहारे उनमें नये चित्रों श्रीर नई भावनाश्रों को जोड़कर उन्हें सर्वथा नवीन रूप दे देता है। इस तरह रासायनिक परिवर्तन की माँति किवता भी विलद्धल नई वस्तु बन जाती हैं। मारतीय साहित्य-राष्ट्र में इसी को रस की प्रक्रिया कहा जाता है। वर्ष्ट् सवर्थ ने इसके सम्बन्ध में कहा था कि "किव की देवी शक्ति श्रीर हिए छन्द हारा पूर्णता की श्रपेक्ता रखती हैं, श्रयांत किव की मावनाएँ, जो रहस्यमय होती हैं, छन्दों में वैधकर स्पष्ट श्रीर पूर्ण हो जाती हैं।" कि वसकी भावनाएँ

्यौर कल्पनाएँ श्रधिक तीन, शक्तिपूर्ण श्रौर क्रियाशील होती भावना हैं, वह मानव-हृदय के स्हम-व्यापारों, मानसिक क्रियाश्रों, श्रीर सामाजिक सम्बन्धों श्रादि का ज्ञान रखता है श्रौर श्रपनी कल्पना कल्पना-शक्ति द्वारा परिवेश को परिवर्तित करने का भी प्रयन्न

करता रहता है। वह मानव-ग्रात्मा का शिल्पी (इन्जीनियर) होता है, इसिलये उसकी ग्रमिन्यिक ग्रन्य जनों की ग्रमिन्यिक से भिन्न होती है। वह ग्रपनी ग्रमिन्यिक में नवीन निर्माण करता है। उसके निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण सावन उसकी करपना-शक्ति है। करपना की सहायता से ही वह ग्रपने हृदय की मावनाश्रों को शब्द ग्रीर छुन्द के माध्यम से दूसरों तक सफलतापूर्वक पहुँचा देता है। यहाँ बिम्न, भावना ग्रीर करपना का भेद समक्क लेना ग्रावश्यक है। भावनाएँ मानसिक विम्नों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं। श्रतः कि जब पाठकों के हृदय में कोई मावना उत्पन्न करना चाहता है तो विम्नों के प्रत्यचीकरण द्वारा ही करता है। उदाहरण के लिए यदि कोई मुक्तते कहे कि किसी पेड़ या बादल या गुलान के फूल का चित्र में ग्रपने मन में उतारू, तो ग्रमायात ही ये वस्तुएँ मनमें स्मृति-शक्ति हारा विम्नित हो जाती है। किन्तु यदि कोई कहे कि मैं ग्रणा या प्रसन्नता का चित्र मनमें उतारूँ तो ऐसा में प्रवह

<sup>\*&</sup>quot;The vision and the faculty divine
Though wanting the accomplishment of verse".
--wordsworth

करने के बाद भी नहीं कर सकूँगा । कारण यह है कि भावनात्रों का अपना चित्र नहीं होता, वे कुछ खास प्रकार के चित्रों से सम्बद्ध होती हैं। ये चित्र जब संश्लिष्ट होकर त्राते हैं. तभी\_भावना की\_उत्पत्ति\_होती है। भारतीय रस-शास्त्र के त्रानुसार कुछ विशेष भावनाएँ (स्थायी भाव ) मनमें सुपुप्त पड़ी रहती हैं श्रीर बाह्य या श्रान्तरिक उद्दीपनीं द्वारा वे जायत होकर संचारी भावों श्रीर त्रानुभावों के योग से रस का रूप धारण करती हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि किसी उद्दीपन के बिना ही किव की भावनाएँ अनायास कृषिता के रूप में व्यक्त हो जाती हैं। वर्ड सवर्थ इसे भावनात्रों का त्रानायास-प्रवाह कहता था\* क्यों कि उसका ऋनुभव यह था कि कवि उत्तेजना की स्थिति में कविता नहीं लिख सकता, इसलिये वह बाद में शान्त चित्त होकर श्रतीत की भावनाश्रों श्रीर उच्छासों को कान्यरूप में परिवर्तित करता है। जो भी हो, इतना तो निर्वि-वाद है कि काव्य-रचना की प्रक्रिया के दी प्रधान हांग हैं-प्रभाव, जिसमें विम्व भावना, कल्पना त्रादि सब हैं, श्रौर श्रभिव्यक्ति, जिसमें भाषा, छुन्द, तुय, गति, 🖔 शब्द-चयन त्रादि सम्मिलित हैं। केल्पना-शक्ति, प्रभाव ग्रीर त्राभिव्यक्ति दोनों ही चेत्रों में काम करती है। जैसा ऊपर कहा जा खुका है, मस्तिष्क में इन्द्रियों द्वारा विम्वों की जो शृंखला श्राती रहती है, मस्तिष्क उसे सञ्चित करता रहता है श्रीर स्मृति श्रीर भावियत्री कल्पना के सहारे पूर्व-संचित विम्बीं से उसकी तुलना करता और उसमें से चुनाव श्रीर विविध चित्रों का मिश्रण करके. धारण (Attitude) श्रौर भावना (emotion) को जन्म देता है जिनकी श्राभिन्यक्ति शारीरिक, मानसिक या वाचिक होती है। कलात्मक श्राभिन्यक्ति भी वैज्ञानिक स्त्राविष्कार स्त्रीर निर्माण की तरह होती है; स्रतः वैज्ञानिक की कल्पना की तरह कलाकार की कल्पना भी कारयित्री होती है। इसी के सहारे कवि भाव के अनुरूप शब्द, छन्द, लय ग्रादि को ग्रानायास प्राप्त कर लेता है। वह मानसिक चित्रों को शब्दों में उतारता, विविध प्रकार के रूपों का मिश्रण करके नये-नये चित्र उपस्थित करता और छन्द-लय ब्रादि में भी निरन्तर परिवर्तन करता रहता है। कहने का तात्पर्य यह कि कल्पना कवि की सबसे बड़ी शक्ति है ग्रीर यही उसे ग्रन्य लोगों से भिन्न करती है। वह ग्रन्य मानसिक कियाग्रों जैसे <u>ज्ञान, स्मृति, भावना, धारणा, इच्छा-शक्ति सबसे</u> भिन्न श्रौर सर्वोपरि

-wordsworth-Preface of lyrical Ballads

<sup>\*</sup> All good poetry is spontanious overflow of powerful feelings.

है; • उसमें ये सभी शक्तियाँ मिल कर काम करती हैं । सीन्दर्य से जीवन श्रोर जगत का मूल्य बदला है श्रीर कल्यना सीन्दर्य का निर्माण करती है । इस प्रकार अंकल्यना वन्तु-सत्य का संश्लेपण, मानवीकरण श्रीर प्रकाशन करती हुई व्यक्ति के मन का उसके परिवेश के साथ सम्बन्ध स्थापित करनी रहती है ।

छापाबादी कविना में कल्पना का योग सब से अधिक है, अतः कल्पना के विविध करों के सम्बन्ध में विशेष कर से विवार कर लेना आवश्यक है। किय का सब से उपयोगी साधन या अन्त कल्पना है। भावना (Emotion) या संवेदना (feeling) कल्पना की नव निर्माण के लिए उत्तेजिन करती है। अतः कि कल्पना की महायना से काव्य के रूप (Pattern) और उसके कथानक या विषय-वन्तु की योजना, छन्द और लग का जुनाव, राज्द-चयन, चित्र-संबटन आदि करता है। कल्पना के सहारे ही वह काव्य में प्रभावान्विति उत्यत्र करता तथा कलात्मक आनन्द या न्वान्तः मुख (Aesthetic Pleasure) का अनुभव करता है। उसी शक्ति हारा प्रहीता या रसश भी काव्य का आनन्द लेता है। जिस तरह कोई व्यक्ति अनित हारा प्रहीता या रसश भी काव्य का आनन्द लेता है। जिस तरह कोई व्यक्ति अनित होता है उसी तरह प्रहीता भी काव्य के हर्यो, चित्रो या भावों को कल्पना हारा मानस-प्रत्यक्त कर के आनन्दित होता है, मानी व स्वमुच ही उसके सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं। कवि की कल्पना जब

welds all psychical activities, which is the agent of our world-winnings and pro-creator of our growing life, we term imagination. It is distinguished from perception by its relative freedom from the dictation of sense. It is distinguished from memory by its power to acquire; memory only retains, it is distinguished from emotion in being a force rather than a motive, from understanding in being an assimilator rather than the mere weigher of what is set before it, from the will, because the will is but the wielder of reins; the will is but the charioteer, the imagination is the Pharaoh in command."—Poetry and the Individual—Hartley B. Alexander.

बुद्धि और भावना द्वारा समान रूप से नियंत्रित होती है तभी उसकी रचना द्वारा प्रभाव उत्पन्न होता है। ऐसा न होने पर उस में अनौचित्य, अयथार्थता अथवा श्रस्वाभाविकता का दोष श्रा जाता है। कल्प<u>ना की श्रतिश</u>यता श्रशैद्धिकता, श्रीर श्रसामाजिकता को जन्म देती है। अतिशय कल्पनाप्रिय व्यक्ति सामाजिक यथार्थ से पलायन करता है स्राथवा यथार्थ से पलायन करने वाला व्यक्ति कला के चेत्र में कल्पनावादी हो जाता है। कल्पनावादी कालरिज, जो श्रफीमची था, इसका उदाहरण है। छायावादी कवियो में सबसे अधिक कल्पनावादी पन्त हैं जो स्वयं कहते है कि वे जनभीर हैं। अ उनकी बाद की कविताओं में जहाँ कल्पना बुद्धि द्वारा नियंत्रित है, अधिक गम्भीरता आ गयी है। बुद्धि और भावना दोनों के समुयोग से कल्पना सौन्दर्य श्रीर मंगल का विधान करती है। जहाँ उसे केवल बुद्धि का बल मिलता है, वह अलंकारवादी, चित्रवादी, प्रयोगवादी, अति-यथार्थवादी, श्रभिव्यंजना-वादी श्रीर बुद्धिवादी काव्य को जन्म देती है श्रीर जहाँ केवल भावना का योग रहता है वहाँ वह पलायनवादी ख्रीर छिछले ख्रवौद्धिक श्रीर श्रवैज्ञानिक साहित्य का निर्माण करती है। संवदना श्रीर भावना कवि-कर्म के लिए कच्चे माल की तरह हैं जिनसे कवि बुद्धि-संगत कल्पना द्वारा समाज के उपयोग के लिए तैयार माल (कविता) उपस्थित करता है। छायावादी कवियों में संवेदना ग्रौर भावना की ग्राधिकता ग्रौर कल्पना की ग्रातिशयता है, पर उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक ऋौर यथार्थवादी न होने से उनकी कल्पना को बुद्धि का योग ऋधिक नहीं मिल सका है। ऋौर जहाँ बुद्धि का योग मिला है, वहाँ वह इतना ऋधिक हो गया है कि भावना ही कमजोर पड़ गयी है। इस प्रकार छायावादी कविता में ग्रासन्तुलन श्रीर एकांगिता है ग्रार्थात कहीं वह ऋतिशय भावुकतापूर्ण है श्रीर कही श्रितिशय बौद्धिक। पन्त का 'पल्लव' पहले प्रकार का ग्रीर 'युगवाणी' दूसरे प्रकार का काव्य है।

कल्पना का उपयोग काव्य-रचना में रूप-संघटन के अतिरिक्त ऐसी वातों के लिए भी होता है जिनसे किव के व्यक्तित्व और उसकी शैली का निर्माण होता है। कल्पना वस्तु के मानस-चित्रों और तजन्य अनुभृतियों का

कल्पना श्रीर चुनाव, मिश्रण, तुलना श्रीर सम्बन्ध-स्थापन करती श्रीर उसके तादात्म्य-बोध लिए भाषा भी खोजती श्रथवा निर्मित करती है। यही प्रक्रिया रस-विधान, श्रलंकार-विधान, शब्द-चयन, श्रभिव्यंजना श्रादि

अ 'प्रकृति के साहचर्य ने जहाँ एक श्रोर मुफे सौन्दर्य, स्वप्त श्रोर कल्पना-जीवी बनाया, वहाँ दूसरी श्रोर जनभीर भी बना दिया। यही कारण है कि

विविध कवि-कमों में दिखलाई पहती है। कल्पना द्वारा ही कवि वाह्य जगत की वस्तुओं के साथ तादातम्य स्थापित करता, उनमें अपने श्रहं की आरोपित करता है। त्रातिराय कल्पनाजीवी व्यक्ति बाह्य वस्तुत्रों में भी चेतना का ग्रारोप कर के उन्हें श्रपने ही व्यक्तित्व का श्रंग मान लेता या श्रपने श्रहं का तिरोभाव करके बाह्य वस्तुयों के रूप में ही श्रपने को मानने लगता है। है रोमास्टिक श्रीर छाया-वादी कवि बहुधा ऐसा करते हैं। बच्चे कल्पना से ही निर्जीव वस्तुश्रों में चेतना का त्यारोप करते हैं, उनके लिए खिलीने की चिड़िया सजीव चिड़िया होती है और लाठी ही उनका घोटा होती है। तादातम्य-भावना ग्रीर मानवीकरण की प्रवृत्ति समानुभृति के कारण उत्पन्न होती है जो कल्पना की ही देन है। कीट्स ने लिखा है कि 'जब में अपनी खिड़की पर किसी गौरैये को देखता हूँ तो मुक्ते ऐसा लगता है कि में भी गौरेया हूँ।" सर्वात्मवादी सिद्धान्त का मनोवैज्ञानिक कारण भी यह कल्पना ही है जिसमें कवि या दार्शनिक प्रत्येक वस्तु में एक ही चेतना की देखता है। कल्पना का दूसरा उपयोग यह है कि वह किव के लिए बाह्य बस्तुस्रों को पारदर्शी बना देती है, उसके लिए उनकी स्यूलता का परदा हट जाता है श्रीर कवि वस्तु के ब्रान्तरतम तक पहुँच कर उसके भीतरी तत्वों को देखने श्रीर उद्घाटित करने लगता है। वस्त का स्थल रूप उसकी दृष्टि से तिरोहित हो जाता है, केवल भावरूप रह जाता है। इस तरह कवि वस्त की प्रतिकृति या श्रनुकृति

जनसमूह से श्रव भी में दूर भागता हूँ, श्रीर मेरे श्रालोचकों का यह कहना कुछ श्रंशों तक ठीक ही है कि मेरी कल्पना लोगों के सामने श्राने में लजाती है।" —पन्त-श्राधनिक कवि की भूमिका-पृष्ठ र

<sup>\* &</sup>quot;Man's intercourse with the world is necessarily formative. His experience of things outside his conciousness is in the manner of a chemistry, wherein some energy of his nature is mated with the energy brought in on his nerves from externals, the two combining into something, which exists only in, or perhaps we should say, closely around man's conciousness. Thus what man knows of the world is what has been formed by the mixture of his ownnature with the streaming in of the external world."

—L. Abercrombie—study of Tomas Hardy.

ا عمالية شرسان

ही नंहीं उपस्थित करता, बहुधा उसे बदल कर बिलकुल नई वस्तु भी उपस्थित करता है। छायावादी कविता में यह प्रवृत्ति भी बहुत दिखलाई पड़ती है। पन्त जी की 'स्याही की बूँद' 'घंटा' ग्रादि कविताग्रों में कल्पना की यह करामात स्पष्ट दिखलाई पड़ती है।

कवि ग्रपने मानस-प्रत्यक्षों ग्रौर भावनान्त्रों-संवेदनान्त्रों को दूसरों के सामने शब्दों के माध्यम से उपस्थित करता है ग्रर्थात शब्द प्रतीक या संकेत हैं जिनसे श्रोता या पाठक वाच्यार्थ को समस्ता है। इन प्रतीकों का कल्पना श्रौर विधाता वक्ता या किव होता है जो मानस-चित्रों ग्रौर ग्रनुस्-शब्द तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले शब्दों का प्रयोग करता है।

श्रतः किसी प्रकार की भी उक्ति शब्द-चित्र के श्रतिरिक्त श्रौर कुछ नहीं है। शब्द सिकों की तरह हैं जिन्हें किव ग्रापने मन में वस्तु-चित्रों के मूल्य की समता में ढालता और समाज में उसे चलाता है। कल्पना-शक्ति से कवि चित्रों का चयन और मिश्रण करता और उनके लिए उपयुक्त शब्द-चित्रों या प्रतीकों को दिमाग के कारखाने में ऋर्थ-साम्य, ध्वनि-साम्य, या रूत-साम्य के श्राघार पर ढालता रहता है। कवि की कल्पना-शक्ति जितनी ही तीव होती है उतने ही अधिक शब्द उसके अनुगामी होते हैं। ऐसे कवि के सम्मुख चित्रों श्रीर भावों के प्रतीक श्रनेकानेक शब्द सहसा उपस्थित हो जाते हैं श्रीर तत्र उसे उनमें से उपयुक्त शब्द का चुनाव करना पड़ता है। उन चित्रों की श्रंखला में रूप-ध्वनि-गुण के साम्य से अनेक ऐसे शब्द खाते हैं जिनको कवि उपमा, उत्प्रेचा, रूपक ग्रादि ग्रालंकारों के रूप में व्यवहृत करता है। इस तरह त्र्रालंकार-गुण त्रादि भी कल्पना के व्यापार-त्त्रेत्र के भीतर त्रा जाते हैं। इन सब में कवि की कल्पना बचों की कल्पना की तरह विश्वास ग्रारोपित करने ( Make believe ) का कार्य करती है। सारा जगत कवि के लिये जैसे खिलौनों का बक्स बन जाता है श्रीर वह इच्छानुसार चुनाव करके उनका शब्द-चित्र उपस्थित करता है। इसी कारण अतिशय कल्पनावादी कवि शब्दों के साथ खेल करते हुये दिखलाई पड़ते हैं। वे ऋलंकारवादी, रूपवादी, वक्रीक्तिवादी या चित्रवादी के रूप में कल्पना-शक्ति का उपयोग करते हैं।

किन्तु जो कवि सामन्जस्यवादी होते हैं वे कल्पना का उपयोग श्रनुम्तियों श्रीर उनके लिये उपयुक्त शब्दों के चुनाव में ही करते हैं। इसलिये उनकी किविता में भावुकतापूर्ण विस्तार नहीं, संश्लिष्ट सानुस्वप्न श्रीर कविता रूपता ( Precision ) दिखलाई पड़ती है। उनमें श्रनुवन्ध की प्रवृत्ति तो होती है किन्तु भावना श्रीर

वृद्धि के सामञ्जल के फारण स्वयंत्र श्रातुक्त्य ( Free association ) नहीं होता । यदि वीदिकता पी एष्टि ते देखा जाय तो आपतिक कविया अधीदिक ही शाधिक है पूर्वीकि उसमें फल्यना का याँग शाधिक है। उसकी दलना खन से की जा सकती है। रजन में भी जो नित्र मस्तिष्क में छाते हैं वे बीधिक नियमी में शासिन नहीं क्षेत्रे. उनमें प्रयानजन्त संस्का-विकल श्रयता भाव-प्रभाग नहीं दिखलाई पर्दते। स्तप्त का धानुबन्ध बहुमा स्वतंत्र होता है। श्राद्धनिक-नम गरिया (प्रधीयवाट) में स्वयन के स्वयंत्र धामुक्यन-मिजान्त की विशेष कर ने म्बीक्षार किया गया है। क्लीकि उसमें भी स्वप्त की तरह छाड़ीदिक क्लाना की श्रिभितना होती है । जिस तरह खप्त में सदैय साप्तहण का व्यक्तित्व ही प्रधान रहता है उसी तरह शापुनिक व्यक्तियारी कविता में कवि का व्यक्तियत जीवन सर्देय उमर कर प्राचा है । खायायारी करिया में सबीदिकया तो सम्ब की तरह ही है किन्तु उसके निशीका अनुबन्ध स्वय्त अथवा प्रयोगवादी पंथिता की तरह क्वतंत्र नहीं है। उसकी भावनामें खीर संवेदनामें सामाजिक धार्र हारा नियंतित ह्याँर उसके छातुबन्द व्यक्तिगत होते हुए मी सामाजिक हैं। कल्यना की श्रिविशयता के कारण ही छायायाडी कविना नामाजिक होते हुने भी धासामाजिक है, जगत से सम्बद्ध होते हुये भी उसकी एक खलग ही दुनिया है और छापायादी कवि यथार्थद्रष्टा होते हुए भी स्वय्नद्रहा हैं।

उपर्युक्त विश्वन से यह स्वष्ट है कि श्रानुम्ति, दुद्धि श्रीर कल्पना के योग में ही काल्प में तीन्दर्य श्रीर श्रीजित्य का सम्यक विभान हो सकता है। कल्पना का कार्य विगेधी तल्यों या गुणों का नामञ्जस्य श्रीर संतुलन उपस्थित करना है। वह पुरानी श्रीर परिचित वन्तुग्रों के मिन नवीन श्रीर जीवन्त रागात्मकता उत्यन्न करती, श्रात्यपिक मानुकता श्रीर श्रात्यपिक मर्याद्य करती तथा जित्य जावन विकल्पनुद्धि को तीव्र श्रीर गम्मीर संवेदनाश्रों से संयुक्त करती है। वह श्रानेकानेक विचारों, भावों, चित्रों श्रीर संवेदनाश्रों में से युनाव करके उन्हें ऐसे ढंग से उपस्थित करती है कि उनका रूप परिवर्तित ही जाता है श्रीर वे मिलकर एक स्वतंत्र विचार या भाव के रूप में समन्वित प्रभाव उपयोग इस रूप में बहुत श्रीक नहीं हुश्रा है। उसमें या तो भावकतापूर्ण कल्पना की श्रातिश्वना है जिससे किता का समन्वित प्रभाव नहीं पड़ता श्रथवा वह श्रत्यिक विचार-मार से बोफिल श्रीर दूरारूद कल्पनाश्रों से श्राकान्त हो गई है जिसके कारण भी उसमें प्रेपजीयता की कभी दिखलाई पड़ती है। बाद की श्रावादी कित्रता में सामञ्जस्यपूर्ण कल्पना का दर्शन श्रमेवाइत श्रीवक होता है। श्रावादी कित्रता में सामञ्जस्यपूर्ण कल्पना का दर्शन श्रमेवाइत श्रीवक होता है।

इस विश्लेपण का उद्देश्य यही स्पष्ट करना था कि किव ग्रपनी भावनात्रों, धारणात्रों ग्रोर मानसिक चित्रों की ग्राभिन्यक्ति कान्य में किस प्रकार करता है। हमने देखा कि किव किस प्रकार ग्रपनी सहजात वृत्तियों का ग्रपने बाह्य परिवेश के साथ सम्पर्क स्थापित करता ग्रोर ग्रपनी ग्रनुभू तियों को तदनुरूप शैली में न्यक्त करता है। कल्पना इस कार्य में विविध रूपों में सहायता करती है। इस प्रकार प्रत्येक किव ग्रोर प्रत्येक ग्रुग की कान्य-शैली में भिन्नता होती है। भाव, भाषा, छन्द, लय, शब्द-चयन ग्रादि में तथा ग्रनुभू तियों के चुनाव ग्रीर मिश्रण में कल्पना के योग के ग्रनुपात से विभिन्न कियों ग्रीर विभिन्न ग्रुगों की किवता में समानता ग्रीर ग्रसमानता दोनों ही दिखलाई पड़ती है। इसीको कान्य-परम्परा का ग्रहण ग्रथवा त्याग भी कहा जाता है। व्यक्तियों के शरीर ग्रीर परिवेश सम्बन्धी भिन्नता के कारण एक ही ग्रुग के विभिन्न कियों की शैली में तो भिन्नता दिखलाई ही पड़ती है, सांस्कृतिक परिवेश सम्बन्धी परिवर्तनों के कारण विभिन्न ग्रुगों की कान्य-शैली में भी ग्रन्तर पड़ जाया करता है। उपर्युक्त विश्लेपण के प्रकाश में ग्रगले पृष्ठों में हम छायावाद-ग्रुग की कान्य-शैली के विविध तत्वों के सम्बन्ध में विचार करेंगे।

## काव्य के रूप

मनुष्य जाति के विकास के साथ ही कविता का विकास भी हुआ। प्रारम्भिक मानव-समाज में पहले साहित्य के इसी श्रंग का प्रारम्भ हुन्ना । उस समय ज्ञान-विज्ञान की सभी वातों की सामाजिक ग्रामिक्यक्ति का साधन भी कविता ही थी। इसीलिये संसार के सभी देशों के पाचीन साहित्य में इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्योतिप, जाद्-टोना, ग्रर्थशास्त्र, काव्यशास्त्र, चिकित्साशास्त्र ग्रादि की रचना छन्दोबद्द रूप में ही हुई । यूनान, रकैन्डेनेविया, रोम, भारत, चीन, जापान, मिश्र, ईरान त्रादि देशों का प्राचीन साहित्य इसका प्रमाण है। इसका कारण यह है कि कविता जीवन के श्रन्य चेत्रों से श्रवाग रहकर श्रपने विशुद्ध रूप में न कभी रही है, न रह सकती है। वस्तुतः कविता साधारण भाषा का ही उत्हृष्ट या विशिष्ट (Heightened) रूप है। यह विशिष्टता कविता के छन्द, तुक, लय, गति, यति, मात्रा, श्रलंकार श्रादि रूप-विधान सम्बन्धी श्रावश्यकताश्रों के कारण उत्पन्न होती है । ये त्रावश्यकतार्ये कान्य-भाषा को साधारण भाषा से भिन्न कर देती हैं जिससे उसमें जाद का सा रहस्यपूर्ण ग्रसर ग्रा जाता है। इसी कारण प्राचीन साहित्यों में ज्ञान-विज्ञान की बातें भी कान्य के रूप-विधान द्वारा ही व्यक्त की गईं, ताकि समाज पर उनका सीधा ग्रासर हो श्रीर वे समाज की स्मृति में बहुत दिनों तक सुरिव्वत रह सकें। श्रम-विभाजन के श्राधार पर समाज का ज्यां-ज्यों विकास होने लगा, त्यां-त्यां शास्त्र श्रीर काव्य श्रलग-ग्रलग रूपों में व्यक्त किये जाने लगे ग्रीर दगों ग्रीर वणों के विकास के साथ समाज के न्यक्ति ग्रलग-ग्रलग विपयों में विशेषज्ञ होने लगे, जिससे ज्ञान-विज्ञान के भीतर की मिर्त्र-मित्र शाखाओं। का विकास होने लगा। उसी तरह काव्य ग्राथवा साहित्य के भीतर भी नाटक, कविता, आख्यायिका, काव्यशास्त्र आदि रूनी का विकास हुआ । यही नहीं, इनमें से भी प्रत्येक के भीतर अनेक शाखा-उपशाखार्ये निकल पड़ीं। इससे यह स्पष्ट है कि जब समाज के ग्रार्थिक ग्राधार में परिवर्तन शेता है तो उसका सांस्कृतिक परिवेश भी बदलता है और ज्ञान-विज्ञान तथा साहित्य के विविध रूपों में भी परिवर्तन और विकास होता है।

भारतवर्ष में सामन्त युग में, जब समाज पर सामन्ती नियंत्रण ग्राधिक था

श्रीर वर्गों का विभाजन श्रधिक नहीं हुआ था, साहित्य के रूपों में विविधता त्र्याज जैसी नहीं थी। काव्य शब्द ही साहित्य का द्योतक या ख्रीर गद्य ऋथवा पद्य दोनों ही में काव्य-रचना होती रही। हासशील सामन्ती सामाज में काव्य के रूपों का विकास ग्रीर वृद्धि रुक गई। हिन्दी साहित्य में १८ वीं शताब्दी तक केवल पद्य-साहित्य की रचना होती रही श्रीर उसमें भी रीतिकाल में श्रधिक-तर रीतिबद्ध काव्य की ही रचना हुई। ब्रिटिश राज्य कायम होने के बाद ब्रिटिश पूँ जीवादी संस्कृति के सम्पर्क श्रीर भारतीय पूँजीवाद के विकास के कारण हिन्दी में भी नाटक, उपन्यास, निबन्ध, कहानी, श्रालोचना श्रादि गद्य-साहित्य के विविध रूपों का विकास हुआ। उसी तरह कविता भी केवल प्रवन्ध या मुक्तक रूप में नहीं रह सकी। संक्रान्ति-युग में यद्यपि गीत श्रीर प्रगीत मुक्तक का प्रारम्भ हो गया, किन्तु प्रवन्ध-कान्य की तरफ कवियों का ध्यान नहीं गया । बीसवीं शताब्दी में महावीरप्रसाद द्विवेदी ने मुक्तक कान्य के साथ-साथ प्रबन्धकान्य लिखने वे लिये भी कवियों को प्रोत्साहित किया। इस युग में श्रंग्रेजी के ढंग के प्रगीत मुक्तक लिखने की प्रवृत्ति अधिक वड़ी और गीत-काव्यों का भी समुचित विकास हुआ। इस प्रकार छायावाद-युग तक पहुँचते-पहुँचते हिन्दी कविता में अनेक रूपों का विकास हो गया।

इस युग में निम्नलिखित कान्य-रूपों की प्रधानता है:--प्रवन्ध कान्य, प्रगीत मुक्तक ( ode , मुक्तक, मुक्तक-प्रवन्ध, गीति-काव्य, गीति-प्रवन्ध, गीति-नाट्य (Opera ) प्रलम्ब मुक्तक (Long verse)। इन सब मैं भी प्रगीत मुक्तक ग्रीर गीत-काव्य का ही प्रचलन सबसे ग्रधिक हुन्या। वस्तुतः छायाबाद-युग प्रगीतों का युग है। प्रथम महायुद्ध के घोर श्रंधकार के बाद जो रक्तरंजित धूमिल प्रभात हुत्रा, उसमें विश्व ऋत्यन्त विश्वंचित्ति स्त्रीर खंडित दिखलाई पड़ा । संसार के सभी देशों में कथियों को उस विषमता और विश्वंख-लता के बीच कोई ग्रखंडता नहीं दिखलाई पड़ी । श्रतः तत्कालीन परिस्थिति-जन्य त्रसन्तोष त्रीर रोष-होम की व्यञ्जना छोटे-छोटे प्रगीत मुक्तकों के रूप में ही हो सकती थी। निराशा, उल्लास, शोक ग्रादि ग्रत्यन्त तीव मनोत्रेगों की श्राभिन्यक्ति के लिये प्रगीत मुक्तकों का रूप ही सबसे उपयुक्त होता है। छाया-बादी कवियों की भी यही स्थिति थी। किन्तु यह युग ऐसे कान्य की माँग कर रहा था जो विषमता श्रीर विश्वंखलता के बीच श्वंखला श्रीर एकत्व लाने का मार्ग प्रशस्त करता । ऐसा काव्य महाकाव्य ही हो सकता था । वस्तुतः महाकाव्य के द्वारा ही जीवन का समग्र और श्रख्युड चित्र उपस्थित किया जा सकता है। खराड काव्यों द्वारा सामाजिक जीवन का चित्र तो उपस्थित होता है किन्तु वह

खरडिचत्र ही होता है। ग्रतः छायावादी कवियों ने प्रगीत मुक्तक के साथ-साथ खरडकाव्य ग्रीर महाकाव्य की भी रचना की; वद्यपि उनकी संख्या ग्राधिक नहीं है।

पुनरत्यान-युग में प्रवन्ध काव्यों की जितनी रचना हुई उतनी छायावाद युग में इसलिये नहीं हुई कि छायाबादी कवि व्यक्तिवादी अधिक ये और प्रवन्ध-काव्यों में सामाजिक और ब्राट्शेवादी दृष्टिकीण ही उपस्थित किया जा सकता था। श्रतः महायुद्ध के बाद व्यक्तिवाद का श्रीर महाकाच्य ज्यों-ज्यों प्राधान्य होता गया, प्रवन्यकाव्यों की रचना कम होती गई । पुनरुत्थान-युग में श्रीधर पाठक श्रीर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने श्रंग्रेणी श्रीर संस्कृत प्रवन्धकाव्यों का श्रनुवाद करके कवियों को इस श्रोर वदने के लिये रास्ता दिखलाया था। तदुपरान्त मैथिलीशरण गुप्त ने 'रंग में भंग,"जयद्रथवध,'ग्रादि, जयशंकरप्रसाद ने 'प्रेमपथिक,"महाराखा का महत्न,' सियारामशरण गुप्त ने 'मौर्य-विजय', हरिग्रौध ने 'प्रिय-प्रवास', रामनरेश त्रिपाठी ने 'पथिक' श्रौर रामचरित उपाध्याय ने 'रामचरित चिन्तामणि' नामक प्रवत्यकाव्यों की रचना की। छायावाद-पुग में मैथिलीशरण गुप्त, सियुराम-शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, अनुपशर्मा आदि कवि तो प्रवन्यकान्य की रचना करते रहे किन्तु विशुद्ध छायावादी कवियों में प्रसाद् श्रीर निराला की छोड़कर श्रीर किसी कवि ने प्रवन्धकाव्य की श्रोर ध्वान नहीं दिया। स्वयं प्रसाद जी ने पहले 'प्रेमपथिक' श्रीर 'महाराणा का महत्व' जैसे श्रादर्शवादी प्रवन्धकाव्यों की रचना की थी। किन्तु इस युग में बहुत दिनों तक वे इस ग्रोर नहीं कुके। जो प्रवन्धकाव्य इस युग में लिखे भी गये उनमें प्राचीन परिपाटी की छोड़कर बहुत कुछ स्वच्छन्द नियमों को ग्रपनाया गया। रामनरेश त्रिपाठी के 'पथिक,' 'मिलन' श्रीर 'स्वप्न,' गुरुमक्त सिंह की 'नूरजहाँ', मैथिलीशरण का 'साकेत,' जवशंकर प्रसाद की 'कामायनी' इस प्रकार की स्वच्छन्द प्रवृत्ति प्रदर्शित करने वाले प्रमुख मञन्धकाव्य हैं। पुरोहित प्रताप नारायण का 'नलनरेश', ग्रन्पशमां का 'सिद्धार्थ,' श्यामनारायण पाएडेय का 'हल्दीवाटी'ग्राटि ऐसे प्रजन्यकान्य हैं, जिनमें प्राचीन परिपाटी को ग्रापना कर चलने की कोशिश की गई है। उनमें उन प्रश्नों पर विचार श्रीर उनका उत्तर नहीं प्रस्तन किया गया है जो तस्कालीन युग-जीवन को ग्रान्दोलित कर रहे थे । साथ ही उनमें जीवन की ग्राखण्डता ग्रीर उच्चता के श्रादशों का चित्रण श्रोर श्राद्यनिक जीवन के मेल में श्रानेवाले मार्गिक तच्यों का उद्घाटन भी नहीं किया गया है। मैथिलीशरण गुत का 'साफेत' ही ऐसा महाकाव्य है जिसने 'विष-प्रवास' केबाद व्यापक प्रमाव सेत्र तैयार किया।

इसमें कुछ ऐसी वातें थीं जिनका सम्बन्ध युग के प्रश्नों के साथ था ! रामनरेश त्रिपाठी के खरडकाव्यों की भी यही विशेषता थी । उनमें भी स्वच्छन्दतावादी इिष्कोण और राष्ट्रीय भावना का सुन्दर सामञ्जस्य दिखलाई पड़ता है ।

छायावादी प्रबन्धकाव्यों की प्रधान विशेषता यह है कि उनमें भारतीय साहित्यशास्त्र द्वारा निर्धारित प्रचन्यकाव्य सम्बन्धी नियमों की उपेता न्ती गई है। ख्यातवृत्त की जगह इस युग के कुछ कवियों ने किएनत वृत्तों का भी मध्यवर्गीय व्यक्ति को भी नायक-नायिका की जगह प्रतिष्ठित किया है। माइकेल मधुसूदनदत्त ने 'मेवनाद-वध' द्वारा यह मार्ग प्रशस्त कर दिया था। ग्रतः साहित्य न्त्रौर इतिहास के उपेक्तित व्यक्तियों श्रीर वर्गों की श्रोर भी इस युग के कवियां का ध्यान गया। इसी दृष्टि से मैथिलीशरण गुन ने 'पंचवटी', 'गुरुकुल', 'यशोधरा', 'साकेत', 'द्वापर' त्रादि प्रवन्धकाच्योंकी रचना की। इन प्रवन्धकाच्यों की दूसरी विशेषता यह है कि इनमें कवियों की व्यक्तिवादी प्रवृत्ति अधिक दिखलाई पडती है। वे सामन्ती समाज व्यवस्था तथा धार्मिक रुढ़ियों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। श्रतः उन्होंने श्रपने काव्यां में धर्मनिरपेक्ता ( Secularism , श्रीर मानववाद ( Humanism ) की प्रवृत्ति अधिक दिखलाई है। उन्होंने देवी-देवतास्रों स्रौर स्रवतारों के बारे में मंगलाचरण नहीं लिखे। उन्होंने ईश्वर की मानव रूप में चित्रित किया ऋथवा मानव को ही ईश्वरत्व प्रदान किया है और न्तद्र, पापी तथा श्रपराधी व्यक्तियों में भी मानवता के छिपे हुए गुणों को दूँढ़ने का प्रयत्न किया है। व्यक्तिवादी होने के कारण कियों की प्रवृत्ति स्नात्म-व्यंजक थी, इसिलये प्रबन्धकाव्यों में भी इन कवियों ने प्रगीतमुक्तकों की शैली -म्रपनाई । 'साकेत' का नवम सर्ग तथा 'यशोधरा', 'कुणाल' म्रादि इसके उदाहरण हैं।

महाकाव्य की रचना का उद्देश्य प्रधानतया जातीय संस्कृति की धारावाहिक परम्परा श्रथवा उस धारा के उद्गम, मोड़ श्रीर संगम का चित्रण करना होना है। साथ ही उसमें किसी महान चिरत्र के उत्कर्प श्रीर जीवन की श्रखण्ड सत्ता का रहस्य भी उद्घाटित किया जाता है। इस दृष्टि से देखा जाय तो महाकाव्य रामायण श्रीर महाभारत को छोड़ कर श्रीर कोई नहीं है। श्रन्य जितने भी महाकाव्य खिखे गये हैं उनके उद्गम उपर्युक्त दोनों ग्रन्य ही हैं। किसी युग के समग्र श्रीर समन्वित स्वरूप का चित्र उपस्थित करने वाला काव्य ही महाकाव्य कहा जा सकता है। इस कसीटी पर छायावाद युग का केवल एक ही महाकाव्य (कामायनी) खरा उतरता है। 'साकेत' की रचना का उद्देश्य यह था कि श्रन्य

रामाख्यानक काव्यों के उपेत्तित प्रसंगों ग्रौर पात्रों को चित्रित किया जाय। इस-लिये 'साकेत' में कवि की दृत्ति तपस्त्री भरत, विरहिखी उर्मिला, तापसी माएडवी दुः खिनी कंकेयी श्रीर मीन सेवक लक्ष्मण, सभी के चरित्रों के उद्यादन में रमी है। ऐसा करने से महाकाव्य की प्रभावान्विति में भले ही कमी ह्या गयी हो किन्तु उसमें मानवीयता का खादर्श ख्रवश्य प्रतिष्ठित हो सका है। ख्रधिक मानवीयता लाने के लोभ के कारण 'साकेत' के कुछ पात्रों के चरित्र में ग्राति साधारणत्व दोप भी ह्या गया है। व्यापार-योजना में भी इस मृत्रति के कारण बहुत ह्याविक बाधा पड़ी है। इसके विपरीत कामायनी महाकाव्य सम्यता के त्रादिमयुग का काल्पनिक किन्तु पूर्ण चित्र उपस्थित करता है । उसमें साकेत की श्रपेक्। श्रधिक श्राधनिकता दिखलाई पड़ती है क्योंकि उसमें कवि ने नवीन वैज्ञानिक तथ्यों का भी यथेष्ट उपयोग किया है। वस्तुतः 'कामायनी' मानव-सम्यता ग्रीर मानव-जीवन के विकास की मनोवैज्ञानिक कहानी है। सम्यता और संस्कृति के बाह्य श्रावरणों के भीतर से मनुष्य का जीवन जिस तरह प्रवाहित होता रहता है. इसका उद्घाटन इस काव्य में वैज्ञानिक दृष्टि से किया गया है। इसीलिये इसमें सगों के जो शीर्पक दिये गये हैं वे प्रायः मनोवृत्तियों के प्रतीक हैं। ये मनोविकार मनुष्य को किस प्रकार कर्म में प्रवृत्त अथवा उससे विरत करते हैं और अन्त में मन्प्य जीवन के परमतत्व की प्राप्ति किस प्रकार करता है, इसी मौलिक श्रौर गहन समस्या की काव्यात्मक श्रिमिव्यक्ति 'कामायनी' में हुई है। कवि ने महान चिन्तक तथा जीवन-द्रष्टा के रूप में आनन्दवाद और समरसता को ही जगत श्रीर जीवन की उलक्तनों से मुक्ति पाने का मार्ग बताया है। इस प्रकार 'कामा-यनी' एक प्रतिनिधि छायावादी महाकाव्य है जिसमें मध्यवगींय व्यक्तिवादी ग्रौर विद्रोही दृष्टिकोण को उपरिथत किया गया है । किन्तु महाकाव्य के अन्त में जो निराशा, निर्वेद ग्रीर वैराग्यपूर्ण ग्रानन्द का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है वह पूँजीवाद की हासशील अवस्था में मध्यवर्ग के मानसिक भ्रम का द्योतक है। मनु उस पूँजीवादी निरंकुश प्रवृत्ति का प्रतीक है जो जीवन-संघर्ष में पराजित होकर रहस्य के द्वेत्र में पलायन करने के लिये मनुष्य को विवश करती है। वहजन-समाज के हितों को दृष्टि में रखकर कार्य करने वाला व्यक्ति सामान्य जनता का विरोधी नहीं हो सकता श्रौर न वह कर्मचेत्र को छोड़ कर श्राध्यात्मिक त्तेत्र में ही पलायन करता है। मनु ने ऐसा ही किया और श्रदा ने उसे ग्रानन्दलोक का दर्शन कराया जिसका ऋर्थ यह है कि कवि सिद्धान्त रूप से इच्छा-ज्ञान-किया के समन्वय को ग्रावश्यक मानते हुए भी व्यवहारतः कर्मन्तेत्र से पलायन करके भ्रमपूर्ण, अतीन्द्रिय और अलौकिक ग्रानन्द की प्राप्ति को ही साध्य मानता है।

'कामायनी' में श्रत्यधिक श्रात्मन्यंजकता (Subjectivity) होने के कारण कथा-प्रवाह में जगह-जगह श्रवरोध उपस्थित हो जाता है। सक्ष्म मनोवृत्तियों श्रोर उनकी कियाशों के मनोवैज्ञानिक विवेचन के कारण उसमें दुरूहता श्रोर श्रम्पष्टता का दोष दिखलाई पड़ता है। उसमें प्रवन्धत्व, न्यापारयोजना के रूप में नहीं, भावयोजना के रूप में श्राधिक दिखलाई पड़ता है। फिर भी उसे महाकान्य मानने में कोई श्रापत्ति नहीं हो सकती क्योंकि उसमें मानव-जीवन का स्कृष्म किन्तु श्रखण्ड चित्र दिखलाई पड़ता है श्रोर साथ ही किव उसमें श्रपना जीवन-सन्देश भी श्रुग की समस्याश्रों के समाधान के रूप में उपस्थित करता है। जो श्रालोचक 'कामायनी' को तृतीय श्रेणी का महाकान्य कहते हैं उन्हें महाकान्य के मूल तत्वों का फिर से पता लगाने श्रीर श्रपने जीवन-मूल्यों को नये सिरे से निर्धारित करने का प्रयत्न करना चाहिये।

कहा जा चुका है कि छायावादी कविता में प्रगीत मुक्तकों, गीतों ग्रोर गीत-प्रवन्धों का प्राधान्य है । ये सब गीत-काव्य के ही विविध रूप हैं । इनमें से गीत की शैली भारत के लिये नवीन नहीं है । वैदिक काल से लेकर

गीत-काव्य आज तक भारतीय कवि भावमय संगीत में ही अपनी अनुभूतियां की अभिव्यक्ति वरावर करते आये हैं। काव्य के साथ संगीत

का योग ग्रात्यन्त प्राचीन काल में ही हो गया था। कान्य के इस संगीतात्मक तत्व (लय) के बारे में श्रागे विशेष रूप से विचार किया जायगा। यहाँ गीत-कान्य की श्रम्य विशेषताश्रों श्रीर रूपों के सम्बन्ध में विचार किया जायगा। हिन्दी कविता में विद्यापति, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, धनानन्द, भारतेन्दु श्रादि ने पहले ही से गीत-शैली का पथ प्रशस्त कर दिया था। छायावादी कवियों को श्रपना पथ निर्धारित करने में उनसे बहुत सहायता मिली। किन्तु जिस तरह की प्रगीत-शैली इस युग में श्रपनाई गई वह पाश्चात्य शैली से श्रिषक मिलती-जुलती है, यद्यि उस पर भारतीय गीत-शैली का भी प्रभाव कम नहीं है।

प्राचीन यूनानियों ने किवता को तीन भागों में बाँटा था; प्रगीत मुक्तक (Lyric), महाकाव्य (Epic) ग्रीर रूपक-काव्य या काव्य-नाटक (Dramatic poetry) प्रगीत मुक्तक से उनका तात्पर्य उस किवता से था जो संगीत में गाई जा सकती थी। महाकाव्य वह रूप था जिसमें कथा-प्रवन्ध होता था। नाटक वह रूप था जिसका ग्रामिनय किया जा सकता था। इसका विश्लेषण मनोवैज्ञानिक ढंग से इस तरह किया जा सकता है कि प्रगीत मुक्तक में किव का 'स्व' पूर्ण रूप से उद्घाटित हो सकता है। प्रगीत मुक्तक ग्रात्मव्यंजक होता है। महाकाव्य में प्रवन्धकत्व होने के कारण किव की व्यक्तिगत ग्रानुभूतियों का चित्रण नहीं होता,

यद्यपि उसके व्यक्तित्व र्थार विचारधारा की ग्रिभिव्यक्ति बहुत कुछ हो जाती है । वह कवि की वैयक्तिक स्त्रीर निर्वयक्तिक दोनों हो प्रकार की स्त्रमिन्यक्ति है: ग्रतः वह ग्रात्मन्यंजक ग्रीर वस्तुन्यंजक दोनों है। नाटक में कवि कहीं भी खल कर सामने नहीं ज्याता, पर उसका व्यक्तित्व प्रत्येक पात्र के भीतर छिपा रहता है। प्रत्येक पात्र की उक्ति उसी की उक्ति होकर भी उसकी नहीं होती। इस दृष्टि से नाटक ग्रौर गीतःपरस्पर विपरीत काव्य हैं, नाटक विलकुल निर्वेयक्तिक है ग्रीर प्रगीत विलकुल वैयक्तिक । प्रगीतों में कवि की दृष्टि उसके परिवेश त्रोर मानसिक वृत्ति ( Mood ) से सदैव सम्बद्ध रहती है । इस दृष्टि से प्रवन्थ-काच्यों के श्रतिरिक्त सभी प्रकार की कवितार्वे प्रगीत की श्रेगी में ह्या सकती हैं। भारतीय साहित्य-शास्त्र में श्रव्यकाव्य को दो ही मागें में बाँटा गया: प्रवत्यकाव्य श्रीर मुक्तक काव्य । मुक्तक काव्य के भीतरही गेय काव्य या गीत को भी श्रन्तर्भुक्त कर लिया गया था। फिन्त यदि घ्यान से देखा जाय तो प्रगीत मुस्तक ग्रौर गीत-काव्य, मुक्तक काव्य से उतने ही दूर हैं जितने प्रवन्यकाव्य से । प्रवन्यकाव्य कथा के वस्त-व्यापार श्रीर चरित्र-चित्रण में इतना उत्तम जाता है कि कवि की वैयक्तिकता वहाँ गौण हो जाती है। यही बात मुक्तककाव्य में भी होती है। उसमें कवि की दृष्टि, वस्तुगत होने से, किसी तथ्य के उद्यादन में प्रवृत्त होती है अथवा कवि अपनी भावनाओं को कान्य के पात्रों में आरोपित कर देता है। मुक्तककाव्य छुन्द के नियमों से इतना ग्राकान्त रहता है कि संगीत की सहज निरंकुराता ग्रौर लचीलापन उसे सहा नहीं होता। नीतिपरक स्तोत्र-कान्य, छन्दोनद वर्णन श्रोर इतिवृत्तियाँ मुक्तककाव्य के भीतर श्राती हैं जो सर्वथा निर्वेयक्तिक भावनाओं-विचारों की अभिव्यक्ति करती हैं। इसके विपरीत गीति काव्य समन्वित ग्रीर वैयक्तिक ग्रनुभृतियों को ग्रिमिन्यक्त करता है जिससे उसमें गेय तत्व की प्रधानता होती है।

थूनानियों ने संगीत की दृष्टि से भी किवता को दो मागों में बाँय था; गीत-काव्य ग्रीर समवेत-काव्य (Choric, | दोनों ही गेय होते थे पर गीत-काव्य को एक ही गायक लायर (lyre) नामक बाद्य के साथ गाता था सामृहिक गीत श्रीर समवेत काव्य को बहुत से लोग मिलकर साल के साथ श्रीर गाथा-गीत गांते थे । हमारे देश में लोक-गीतों में त्राज भी ये दो प्रकार के गीत देखे जाते हैं । विरहा, कजरी, होली ब्रादि गीत सामृहिक काव्य हैं श्रीर भरथरी का गीत जिसे योगी सारंगी पर गांते हैं, गीत-काव्य हैं। कुछ गीत ऐसे भी होते हैं जो कथा-प्रधान होते हैं श्रीर एक ही व्यक्ति कई दिनों तक उन्हें गा कर सुनाता रहता है । उन्हें गाथा-गीत (Ballad)

कहा जाता है ग्रीर वे प्रवन्धकाव्यों के प्रारम्भिक रूप हैं। उनमें प्रवन्धत्व होने के साथ ही संगीतात्मकता ग्रीर किव की वैयक्तिकता भी दिखलाई पड़ती है। ग्रतः उन्हें भी गीत-काव्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। इनमें गीत-काव्य ग्रीर प्रवन्धकाव्य दोनों के तत्वों का मिश्रण रहता है। कालिदास के मेधदूत, पंत की 'ग्रन्थ', मैथिलीशरण गुप्त के 'द्वापर' गाथा-गीत की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। इस प्रकार गीत-काव्य लक्ष्य ग्रीर साधन दोनों ही दृष्टियों से समवेत-गीत ग्रीर गाथा-गीत से बहुत कुछ भिन्न होता है। छायावादी किवता में गीत-काव्य के दो प्रधानरूप प्रचलित दिखलाई पड़ते हैं; प्रगीत मुक्तक (Ode) ग्रीर गीत (Song)। इनमें से गीतशैली भारतीय पद्धित पर ग्रीर प्रगीत मुक्तक की शैली पाश्चात्य पद्धित के ग्राधार पर विकसित हुई है।

प्रगीत मक्तक और गीत-काव्य के प्रारम्भिक रूप लोक-गीतों में दिखलाई पड़ते हैं जो, चाहे वे अनेले-अनेले गाये जायँ या समवेत रूप से, वैयक्तिक भावनात्रों और मनोविकारों का ग्राधार प्रगीत मुक्तक श्रौर गीत ग्रहण करके व्यक्तिगत हास-ग्रश्र, ग्राह्वाद-ग्रवसाद श्रिभव्यक्ति करते हैं। साहित्य की सीमा में श्राकर भी ये गीत गेय वने रहे । प्रारम्भ में गीतों में संगीत-तत्व की प्रधानता ग्रधिक थी ग्रौर काल्य-तत्व की कम। फलस्वरूप उनमें नाद-योजना के सौन्दर्य पर ही ग्राधिक ध्यान दिया गया, ऋर्थ-योजना पर उतना नहीं। जब संगीत कान्य से ऋलग हुआ तो गीत अपने स्वतंत्र रूप में सामने आये। उनमें स्वर के विस्तार और . संकोच का मोह, जो संगीत में होता है, कम हो गया ऋौर साथ ही स्वर-लय-ताल का श्राग्रह भी कम हो गया। वे स्वर श्रीर श्रर्थ के सामझस्य से उत्पन्न होने के कारण काव्यात्मक ग्रौर संगीतात्मक दोनों ही थे। भक्तिकालीन कवियों की पद-शैली की यही विशेषता है कि वे संगीत के नियमों से नियंत्रित होते हुये भी भावाभिन्यंजक, ग्रात्मगत ग्रौर रससिक्त हैं। छायावाद-युग में गीत-कान्य की शैली बदली। इस काल में कान्य श्रीर संगीतशास्त्र का बहुत कुछ विच्छेद ही गया श्रीर गीत-काव्य संगीतशास्त्र के नियमों से बिलकुल स्वतंत्र हो गया। इसका यह ऋर्थ नहीं कि छायावादी गीतों में संगीतात्मकता का अभाव है। गीतकाच्य ही क्या, प्रत्येक छुन्दोनद्ध-रचना में संगीततत्व स्वतः समाविष्ट हो जाता है। इस युग में संगीततत्व भावनात्रों का अनुचर वनकर गीतकाव्य श्रभिन्यक्त हुआ। जिस तरह संगीत में शब्दों में श्रभिन्यक्त भावनायें गौण ग्रीर नाद-व्यंग्य भावनार्ये प्रधान रहती हैं उसी तरह गीतकाव्य में भी ग्रात्मगत भावनात्रों की तदनुरूप शब्दों में श्रिभिन्यिक की जाती है जो संगीत विधान में

वावक भी हो सकते हैं। उनमें संगीत भले ही न हो, नाद-योजना ग्रावश्यक होती है। इमलिये गीत-काव्य संगीतशास्त्र के अनुसार गेय मले ही न हो. पर गेय श्रवश्य होना है। उसके अर्थ में वैशिष्ट्य तभी आ सकता है जब कि उसका सस्वर पाठ किया जाय: चाहे मख से उचारण करके ग्रथवा मन में ही। जिस नग्ह दृश्यकाच्य का पाठ करने पर पात्र कल्पना में ग्रामिनय करते हुये दिखलाई पढते हैं उसी तरह गीत-काव्य विना उचारण किये मन ही मन गाया जा नकता है । इसका कारण यह है कि शब्द की तरह ग्रर्थ में भी एक संगीत होता है जो हृद्य के रागात्मक तत्व के योग से उद्भुत होता है। संगीत में स्वरालाप द्वारा जिन रागात्मक तत्वों को जायत किया जाता है, गीत-काव्य में भी ब्यात्मनिष्ट भावनायों की मार्मिक श्रमित्यक्ति द्वारा समन्त्रित प्रमाय उत्पन्न करके उन्हीं रागात्मक तत्वों को उद्वद्ध किया जाता है। ग्रातः गीत-काव्य ग्रान्य कान्य-रूपों से ग्रधिक प्रभावीत्पादक ग्रौर कियाशीलता उत्पन्न करने वाला होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गीत-काव्य को परोन्न या प्रत्यवरूप से संगीत की ग्रिपेक्स रहती है। किन्तु प्रगीत मुक्तकों में गेयता का कोई बन्धन नहीं रहता। गीत में संगीत के आग्रह के कारण प्रगीत मुक्तक से कुछ भिन्नता रहती है पर भावपन्न में दोनों में कोई भेद नहीं होता। संगीत में श्रीर गीत-काव्य (प्रगीत मुक्तक ग्रौर गीत) में स्वर या ग्रार्थ की मात्रा के ग्रनुगत के ग्रनुसार भिन्नता ह्या जाती है। जन शब्द लय से अधिक द्यर्थ की ग्राभिन्यक्ति करते हैं श्रीर संगीत भावनार्थों को जायत करता है श्रीर इस प्रकार दोनों ही भिलकर एक ही विषय-वस्त को प्रष्ट करते हैं तब गीत की सार्ट होती है और जब शब्द मात्र संगीतात्मक तान का चाहक होता है तो कविता मात्र संगीत बनकर रह जाती है क्योंकि संगीत में सार्थक विचार उत्पन्न करना लक्ष्य नहीं होता ।

संगीत-तत्व के मात्रा-भेद के कारण ही गीत श्रीर प्रगीत मुक्तक में रूपविधान सम्बन्धी भेद उत्पन्न हो गया है। गीत में प्रथम पंक्ति संगीत के बोल या टेक के रूप में उपस्थित की जाती है श्रीर बाद बाले पदों में श्रन्तरा की तरह कुछ पंक्तियों का उपयोग करके फिर एक पंक्ति ऐसी रखी जाती है जिसका प्रथम पंक्ति के बोल के साथ स्वरेक्य होता है। भक्तिकालीन किवता में प्रथम पंक्ति को बार-बार दुहराने की पद्धति प्रचलित थी श्रीर प्रत्येक पंक्ति का पहिली पंक्ति के साथ स्वर्यनानुमास होता था। छायाबादी गीतों में प्रथम पंक्ति का बाद के श्रन्तरायाले पद्दीं के साथ श्रन्त्यानुमास हो भी सकता है श्रीर नहीं मी होता है। उदाहरण के लिए मीरा का यह पद लोकिये:—

हेरी मैं तो प्रेम दिवाणी मेरा दर्द न जाणे कोय। सूली ऊपर सेज हमारी किस विधि सोवण होय, गगन-मंडल पे सेज पिया की किस विधि मिलणा होय। घायल की गति घायल जाणे की जिण लाई होय, जौहरी की गति जौहरी जाणे की जिण जौहर होय। दर्द की मारी वन-वन डोलूँ वैद मिल्या नहीं कोय, मीरा की प्रमु पीर मिटैगी जब बैद सँवलिया होय।

इस पद में सभी पंक्तियाँ समतुकान्त हैं तथा उनमें मात्रायें भी समान संख्या में हैं। इस प्रकार संगीत के अन्तरा का विधान छन्द में नहीं किया गया है। इसके विपरीत छायावाद-युग के गीतों में अन्तरा का विधान दिखलाई पड़ता है। उदाहरण के लिए निराला का निम्नलिखित गीत लीजिये:—

वरदे वीणावादिनि, वर दे! प्रिय स्वतंत्र रव, श्रमृतमंत्र नव,

भारत में भर दे !

[गीतिका]

इसमें पहली पंक्ति गीत के टेक के रूप में है, दूसरी पंक्ति का अन्तिम शब्द 'भर दे' पहली पंक्ति के 'बरदे' के अन्त्यानुप्रास के रूप में आया है किन्तु दोनों पंक्तियों में मात्राभेद है। भक्तिकालीन पदों में भी ऐसा कहीं-कहीं दिखलाई पड़ता है:—

मो सम कौन कुटिल खल कामी ? जेहि तन दियो ताहि विसरायो ऐसो नमक हरामी।

किन्तु श्रान्तरा का विधान छायावादी गीतों की नई विशेषता है। उपर्युक्त गीत में दो पंक्तियाँ श्रान्तरा रूप में रक्खी गई हैं श्रीर उनमें श्रापस में मात्रा, गित श्रीर तुकान्त की दृष्टि से समानता है श्रीर प्रथम पंक्ति से वेभिन्न हैं। किर श्रान्तरा की तीसरी पंक्ति को टेक की दूसरी पंक्ति के मेल में रखा गया है। संगीत के श्राग्रह से पहली पंक्ति को प्रत्येक पद के बाद दुहराना श्रावश्यक है। श्रान्तरा के विधान में छायावादी किवयों ने स्वच्छन्द मार्ग का श्रयलम्बन किया है। प्रथम पंक्ति में जो छन्द न्यवहृत होता है, श्रान्तरा में उन्होंने उसे कभी-कभी

बदल भी दिया है। स्वर में उत्क्रप्रता ग्रीर विरोध लाकर प्रभाव उत्तव्र करने के लिये ऐसा किया जाता है। उदाहरण के लिए यह गीत द्रप्टव्य है:---

> घन वन्ँ, वर दो मुफे प्रिय ! जलिय-मानस से नव जन्म पा, सुमग तेरे ही हग-व्योम में, सजल स्वामल मन्थर मूक सा तरल श्रिश्रु-चिनिर्मित गात ले, नित विरूँ भर-भर मिट्टॅ प्रिय !

> > [ महादेवी ]

इसमें पहली श्रीर श्रंतिम पंतितयों का छुन्द एक है, उनमें १४-१४ मात्रायें हैं। किन्तु श्रन्तरा की चारों पक्तियों में १६-१६ मात्रायें हैं श्रीर उनमें समान श्रम्त्यानुप्रास भी नहीं हैं। पहली श्रीर श्रम्तिम पंक्ति की गति—लय से श्रम्तरा की गति-लय मी मिन्न है। इससे संगीत के विधान में तो बाधा श्रवश्य पड़ती है किन्तु भावना का उतार-चढ़ाव छुन्द के परिवर्तन से श्रवश्य व्यक्त हो जाता है। वस्तुतः शास्त्रीय संगीत की दृष्टि से छायावाद के सभी गीत गेय नहीं हैं किन्तु छायावादी कवियों ने श्रपने लिये स्वतंत्र रूप से छुन्द श्रोर लय का तथा स्वतंत्र संगीत का निर्माण किया है जिसका सब से उत्कृष्ट उदाहरण निराला की भीतिका' की कवितार्ये हैं। 'गीतिका' की भूमिका में निराला ने इस विपय पर पर्यात प्रकाश टाला है।

प्रगीत मुक्तकों में संगीततस्य त्रावश्यक न होने के कारण टेक श्रीर श्रन्तरा का विधान नहीं दिखलाई पड़ता। यद्यपि उनमें भी सममानिक श्रीर समतुकान्त छुन्द का विधान होता है श्रीर व गाये भी जा सकते हैं किन्तु संगीत के लय-ताल के नियमों से बँधना उनके लिये कठिन है। प्रगीत-मुक्तकों में विभिन्न पदों में छुन्दपरिवर्तन भी दिखलाई पड़ता है श्रीर श्रतुकान्त तथा मुक्त छुन्द में भी प्रगीत-मक्तक की रचना होती है।

> सुरपित के हम ही हैं श्रमुचर, जगत्माण के भी सहचर ! मेत्रदूत की सजल कल्पना, चातक के चिर जीवनघर ! सुग्ध शिखी के नृत्य मनोहर, सुभग स्वाति के सुक्ताकर ! विहगवर्ग के गर्म विधायक, कृपक वालिका के जलघर !

[ बादल-"पल्लव"-पंत ]

इस कविता में चारों पंक्तियों में समान मात्रा, गति, लय ग्रौर तुक का विचान किया गया है। पूरी कविता में इस प्रकार के चार-चार पंक्तियों के पदों (stanzas) की योजना की गई है। प्रथम पंक्ति की दुहराने का आग्रह कहीं भी नहीं है। दूसरे प्रकार के प्रगीत मुक्तक वे हैं जिनमें अन्त्यानुशास तो है किन्तु विभिन्न पंक्तियों में मात्रा और लय में असमानता है। पंत की दूसरी कविता 'जीवन-यान' को उदाहरणस्वरूप ले सकते हैं:—

> > ['पल्लव"—पन्त ]

उनकी 'परिवर्तन' शीर्षक कविता में यह बात सबसे अधिक दिखलाई पड़ती हैं। वस्तुतः प्रगीत मुक्तकों में भावनाओं के अनुरूप छुन्दों का विधान होने से छुन्द-बन्धन नहीं रह जाता। छुन्द का बन्धन टूट जाने पर भी लय-तत्व वर्तमान रहता है और इसीलिये मुक्तछुन्द में भी प्रगीत मुक्तकों की रचना होती है। प्रगीत काव्य चाहे संगीतमय छुन्द में हो या संगीत के बन्धन से मुक्त समतुकान्त छुन्द में, चाहे अतुकान्त में; सममात्रिक छुन्द में हो या विषममात्रिक छुन्द में; मुक्त छुन्द में हो चाहे गद्य में, सभी रूपों में वह प्रगीत मुक्तक ही कहलायेगा। इस दृष्टि से गीत और गीतप्रवन्ध सभी प्रगीत मुक्तक में ही अन्तर्भक्त हो जाते हैं। मुक्तछुन्द के प्रगीत मुक्तक का एक उदाहरण यह है:—

पल्लरी विजन वन सोती थी भरी सहाग स्नेह स्वप्न मम श्रमल कोमल तनु तरुणी कली, जही की किये ह ग चन्द शिथिल पत्रांक में! थी, वासन्ती निशा विरह विधुर प्रिया संग छोड किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मलयानिल

[ जुद्दी की कली— निराला ]

मुक्त छन्द के सम्बन्ध में छन्द और लय सम्बन्धी ग्रध्याय में विचार किया जायगा।

उपर्युक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि गीत-काव्य संगीतात्मक रूप में प्रयुक्त ऐसे शब्दों की योजना है जो तीव
गीतकाव्य की वैयक्तिक श्रीर सम्वेदनात्मक श्रनुभ्तियों की श्रिभव्यक्ति करते
विशेषतार्थे हैं। दूसरे शब्दों में श्रात्मगत श्रनुभ्तियों की संगीतात्मक श्रिमव्यक्ति ही गीत-काव्य है श्रीर प्रगीत मुक्तक, गीत, गाथा-गीत
श्रादि उसके विविध रूप हैं। वस्तुनः गीत-काव्य शब्द, काव्य के रूप से श्रिधक
उसके भाव पत्त की विशेषताश्रों को व्यक्त करता है। वह कि वे व्यक्तिगत
विचारों, भावनाश्रों। मनस्थितियों श्रीर भावनाश्रों से सम्यन्थित है। उसको निम्मतिवितित प्रमुख विशेषतार्थें हैं:—

१--भावतत्व श्रौर लयतत्व का सामंजस्य श्रीर समत्व।

२--- श्रात्माभिव्यक्ति

३-- अनुभूतियों की ताजगी श्रीर सचाई।

४--भावावेगों की तीवता ग्रीर ग्रन्वित ।

५- उद्देश्य की एकता श्रीर प्रभावान्विति ।

भावतत्व श्रौर लयतत्व के सामंजस्य के सम्बन्ध में ऊपर विचार किया जा चुका है, यहाँ श्रम्य विशेषताश्रों के बारे में विचार किया श्रात्माभिन्यिक्त जायगा। जैसा श्रुरू में ही कहा जा चुका है, गीत-काव्य में किव श्रपनी वैयक्तिक श्रनुभृतियों की ही श्राभिव्यक्ति करता है। यदि वह बाह्य-वरतु का चित्रण करता है तो उसमें भी श्रपनी भावनाश्रों का मिश्रण श्रवश्य करता है, श्राथात् वह जगत की प्रत्येक वस्तु के साथ श्रपने यगात्मक सम्बन्ध की श्राभिव्यक्ति करता है। यह रागात्मक श्राभिव्यक्ति कभी तो प्रच्छन्न होती है श्रोर कभी खुली हुई। एक ही किव दोनों तरह की पद्धतियों की श्रपनाचा करता है। प्रच्छन्न श्राभिव्यक्ति में वर्ण्यवस्तु या प्रस्तुत छिपा रहता है श्रीर प्रच्लेप-पद्धति (Projection) हारा वह श्रपनी भावनाश्रों को बाह्य वरतुश्रों में श्रारोपित करता है। स्रद्धास के श्रमर-गीत के पदों में यह बात दिखलाई पड़ती है जिनमें गोपिकाश्रों के माध्यम से किव ने श्रपनी ही भावनाश्रों की श्राभव्यक्ति की है। छायावादी गीत-काव्य में भी किव श्रपने को ही श्राश्रय के

रुप में राय कर झालग्दन को कभी तो सीध-सीधे सम्बोधित करते छोर कभी उसे रिसी प्रतीक की छोट में रल कर उसके प्रति झात्मनिवेदन करते हैं। प्रच्छुप्र छानुभृति के निवण का एक उदाहरण यह है:—

> त्रचल के चंचल सुद्र प्रपात! मचलते हुये निकल झाते हो, दञ्जल घन वन शंधकार के साथ मेलने हो ज्यो, क्या पाते हो!

> > [ 'प्रपात के प्रति'-निराला ]

इसमें कि मानवीय जीड़ा की श्रानुमृति का प्रपान पर श्रारोप करता श्रीर जिल्लासापूर्ण प्रकृतों द्वारा इस श्रीर संकेत भी कर देता है कि उसका श्रालम्बन प्रपात नहीं, तहा से बिवुक्त जीव है। इस प्रकार तल्लीनता, तन्मयता श्रीर तादात्म्य द्वारा कि श्रालमानुमृति का दर्श्ववस्तुश्रों में प्रचेष कर के गीत-काव्य की रचना करता है। श्रालम्बन की सीधे सम्बोधित करके लिखे गये गीत का उदाहरूए यह है:—

तुम तुंग हिमालय शृंग श्रीर में चंचल गति नुरसरिता! तुम विमल हृदय-उच्छ्वास श्रीर में कान्त-कामिनी - कविता!

[ 'तुम श्रीर मैं'-निराला ]

इसमें किंव ने परोन् तत्ता के साथ अपने सम्बन्ध को अलंकारों द्वारा व्यक्त किया है; सीवे-सीव यह नहीं कहा कि तुम बहा हो और में तुम्हारा अंश जीव हूँ। तीसरी पद्धति सीधी और स्पष्ट आत्मामिन्यिकत की है। वचन और सुमद्रा कुमारी चीहान की प्रवृत्ति पारिवारिक और वैयक्तिक सम्बन्धों की रागात्मक अभिन्यिकत सीवे दंग से करने की है। प्रसाद, पन्त. निराला, महादेवी, माखनलाल चतुर्वेदी आदि ने स्पष्ट आत्मामिन्यिकत की शैली बहुत कम अपनाई। भगवती-चरण वर्मा, बचन, नरेन्द्र, अंचल ने ही इस दिशा में अधिक रुचि दिखलायी। वे तो इतना आगे वढ़ गये की अपनी जुगुप्साजनक कियाओं का भी खुल कर वर्णन करने लगे। इसलिये ऐसे गीतों में अनुभृति की सचाई चाहे कितनी भी क्यों न ही, भावना की गहराई और कँचाई उनमें नहीं है। अस्तु; अपनी प्रिया से भवतीचरण वर्मा कहते हैं:—

तुम मृगःनयनी, तुम पिकवयनी, तुम छवि की परिणीता सी! ष्ट्रपती बेसुध माइकता में भूली सी भयभीता नी!

[ झेम-संगीत ]

इस प्रकार कियों ने गीत-काव्य में श्रापन मुख-दुःख, श्राशा-श्राक्तं करुणा-शोक, संगोग-वियोग, श्रमुरिन्त-विरिन्त श्रादि मनोविकारों का वि रुतों में चित्रण किया है। उन्होंने बाध वस्तुश्रों का चित्रण भी श्राक्तगत दंव किया है। उनका प्रकृति-चित्रण उनके श्रापने रागात्वक मनोविकारों से श्रमुर्री है, इसका विवेचन प्रकृति-चित्रण याले श्राध्याय में किया जा नुका है।

श्रातमाभिन्यंत्राना के भीतर ही सामाजिक श्रह की श्रानिन्यक्ति भी श्राती जब कवि परिवार, वर्ग, समाज या राष्ट्र के साथ अपने आहं का तादाल्य लेवा है तब वह 'में' से 'हम' बन जाता है । सामृहिक प्रार्थना या उपासना गीनों या त्र्यादिम जातियों खीर कवीलों के गीतों में इसी सामाजिक श्राहे श्राभिज्यक्ति दिखलाई पट्नी है ; क्योंकि वहाँ सामाजिक चेतना में वैयदि चेतना विलीन हो। गर्या गहती है। ग्यूल-कालेजों के ग्रथवा किसानी के सम गान में भी बदी बात दिखलाई पड़ती है। किसी जाति या राष्ट्र के उत्सर्प इ थ्रपकर्ष के काल में उल्लास-श्रवसाद की सान्हिक भावनार्थों की श्रमिन्य ऐसे गीनों में सफलता पूर्वक होती है। सामृहिक गीतों के श्रनिधिकत साम मानवता की पायनाथी को व्यक्त करने वाले गीत भी होते हैं। उनमें कवि श्र को ब्रहं के घेरे से बाहर निकाल कर सामान्य मानवता की भूमि पर खड़ा देता है ; उसकी मानवीय चेतना उच्छ्वास वन कर गीत के रूप में निकल पर है। छायाबाद-युग में ऐसे गीत-काव्य की भी कमी नहीं है जो सामाजि राष्ट्रीय श्रथवा मानवीय श्रदं की श्रभिन्यक्ति पूर्ण रूप से करता है। ह्यायाव कियों ने बहुवा व्यक्ति के माध्यम से समाज की सामृहिक भावना की भी श्रा व्यक्ति की है। श्रीमती महादेवी वर्मा इस श्रीर संकेत करती हुई कहती हैं:-

"मेरे लिए तो मनुष्य एक सजीव कविता है। किय की कृति तो उस सर किवता का शब्द-चित्र मात्र है जिससे उसका व्यक्तित्व और संसार के स उसकी एकता जानी जाती है। " जिससे उसका व्यक्तित्व और संसार के स असकी एकता जानी जाती है। " जिस प्रकार वीणा के तारों के मि मिन्न स्वरों में एक प्रकार की एकता होती है जो उन्हें एक साथ मिल कर चि की और अपने साम्य से संगीत की सृष्टि करने की चमता देती है, उसी प्रभ मनुष्य के हृदयों में एकता द्विपी हुई है। यदि ऐसा न होता तो विश्व का संगं ही वेसरा हो जाता।"

महादेवी वर्मा—रिंम की भूमिका

मानव की सुख-शान्ति की कामना की पन्त के इस प्रार्थना-गीत में सफल अभिन्यक्ति हुई है:—

प्रयाग्य-गीत में भी कवि के जातीय और राष्ट्रीय ग्रहं का पूर्ण परिस्फुटन होता हैं:---

> हिमाद्रि-तुंग-श्टंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। स्वयंप्रभा समुज्ञ्यला स्वतंत्रता पुकारती!

> > [ प्रसाद ]

सांस्कृतिक ग्रौर राष्ट्रीय गीत का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण निराला की 'गीतिका' की प्रथम कविता है:—

वर दे बीणावादिनि, वर दे !
प्रिय स्वतन्त्र रव, अ्रमृत मंत्र नव
भारत में भर दे !
काट ग्रन्थ उर के बन्धन-स्तर
बहा जननि ख्योतिर्मय निर्मर
कलुप-भेद-तम हर प्रकाश भर
जगमग जग कर दे !

श्रात्माभिन्यंजक होने से ही गीति-कान्य की सृष्टि नहीं हो सकती, उसके साय ही उसमें न्यक्त श्रनुभूतियों का स्वाभाविक श्रीर किन के धानुभूतियों की श्रन्तरतम से उद्भूत होना श्रीर साथ ही मौलिक, नवीन श्रीर सचाई श्रीर ताजा होना भी श्रावश्यक है। पिछले श्रध्याय में मनोवैज्ञानिक ताजगी श्रध्ययन करते हुए यह देखा जा चुका है कि न्यक्ति की सह-जात वृत्ति श्रीर उसके परिपाश्च या परिवेश के बीच होने वाले द्वन्द्व से ही संवेदनाश्रों, भावनाश्रों, विचारों श्रादि का जन्म होता है श्रीर इस प्रकिया में कल्पना का बहुत अधिक योग रहता है। यह भी कहा जा लुका है कि इन्डियों की शक्ति ग्रीर परिवेश की भिन्नता के कारण किन्हीं भी दो व्यक्तियों की श्रनुभृतियाँ एक सी नहीं होतीं श्रीर उनके बदलते रहने से ये भी बदलती रहती हैं I कविता का कचा माल ये संवेदनायें-भावनायें ही हैं, जो विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न-भिन्न रूपों में उत्पन्न ग्रीर विकसित होती है, ग्रतः कविता भी सदा नवीन ग्रीर परिवर्तनशील हुग्रा करती है। यदि ऐसा न होता तो ज्ञान-विज्ञान ग्रौर कला-कोशल की उन्नति न होती और सभी व्यक्ति एक ही तरह सोचते-विचारते और स्य-दुख का ग्रनभव करते। यह ग्रवश्य है कि मनुष्य पिछले ग्रनुभवों को भुलाता नहीं, उन्हें याद रखता श्रीर उनसे लाभ उठाता रहता है। श्रनुभृतियों के निर्माण और संचय की प्रक्रिया भी यही है। कविता जब वस्तुगत होती है तो श्रतभूतियों की सचाई श्रौर ताजगी का प्रश्न उतना नहीं उठता क्योंकि बाह्य घटना या वस्तु का चित्रण बृद्धि की ग्राधिक ग्रापेका रखता है। श्रात्माभिन्यंजक कान्य में मनोविकारों की किया-प्रतिक्रिया का शब्दचित्र उपस्थित किया जाता है। वस्तु या विषय उसमें गौगा हो जाता है; विषयी ही व्यक्ति, वर्ग या समाज के रूप में प्रधान रहता है। ऐसी दशा में अनुभृतियाँ -- यदि कवि शक्तिशाली, ग्रौर प्रतिभावान है तो-हमेशा नवीन ग्रौर सामान्य ग्रन भृतियों से किसी न किसी रूप (मात्रा, गुरा, रूप ग्रादि ) में भिन्न ग्रवश्य होंगी। इसी ग्रर्थ में गीत-काव्य ग्रन्य काव्य-रूपों से भिन्न है। महाकाव्य या मुक्तकों में चर्वितचर्वेण उतना बड़ा दोप नहीं है क्योंकि वहाँ ऐसे सत्य या तथ्य का चित्रण होता है जो परिवर्तनशील होते हुए भी दीर्घकाल न्यापी होता है। इसके दिपरीत गीत-कान्य में जीवन के खरडरूप का ही चित्रण होता है। यहाँ भावनायें विवेक से ग्राधिक नहीं नियंत्रित होतीं, ग्रतः वे चए-चएं बदलती रहती हैं। वे सची होकर भी स्थायी या दीर्घकालव्यापी नहीं होतीं। परिणामस्वरूप उनके चित्रण से समग्र या ब्राखण्ड जीवन का स्वरूप नहीं चित्रित होता, उनमें चृश्कि ग्रावेश ग्रीर ज्योति (Flash) होती है ग्रीर उस च्या के लिए वही सत्य होती है चाहे वह बाद में भले भ्रम प्रतीत हो। गीत-काव्य ऐसी ही भावनात्रों की ग्राभिव्यक्ति होता है। उसका वेग इतना तीत्र होता है कि मानसिक, वाचिक या कायिक किसी न किसी रूप में उसकी श्रिभिन्यक्ति अवश्य होती है। कवि उसे वाणी द्वारा लिखकर या बोलकर व्यक्त यह ग्रमिन्यक्ति ग्रनायास (Spontanious) होती है यद्यपि , श्रिमिन्यक्ति की प्रक्रिया में प्रयुत्त की भी एक सीमा तक जरूरत पड़ती है क्योंिक गीत-रचना सहजिक्रया ( Reflex action ) नहीं है।

चड् सवर्थ का भी यही मत था किन्तु वह भावनात्रों को कुछ काल उपरान्त शान्ति की ग्रावस्था में स्मृति द्वारा ग्राभिन्यक्त करना ग्रावश्यक समक्ता था। डा॰ भगवानदास का मत है कि भावनात्रों की कान्यात्मक ग्राभिन्यक्ति समृतिकाल में ही हो सकती है। सुक्ते ऐसा लगता है कि भावनात्रों की ग्राभिन्यक्ति ग्राप्तन्त संशिलप्ट किया है क्योंकि उसमें कल्पनाशक्ति, विवेक, भापा, छन्द ग्रादि के चन्धनों के कारण मूल रूप ग्रीर ग्राभिन्यक्त रूप में बहुत ग्रान्तर पड़ जाता है; ग्रातः यह विभिन्न कवियों की शक्ति पर निर्भर करता है कि वे भावावेश की ग्राभिन्यक्ति कव करें जिससे उसकी सचाई ग्रीर ताजगी बनी रह सके। ग्रापरिवर्तनशील मनोत्रित तथा तीव स्मरण-शक्ति वाले किय को यह सुविधा हो सकती है कि चांदे जब वह ग्रापनो भावनात्रों की ग्राभिन्यक्ति करे। किन्तु जीवन-जगत की परिवर्तनशीलता की चेतना वाला तीव संवेदनशील किय ग्रापनी भावनात्रों को परिपक्य होने के लिए बहुत दिनों तक ग्रापने स्मृति-कोश में नहीं रख सकता; वह भावावेग की उत्पत्ति के साथ ही उसकी ग्राभिन्यक्ति भी करता है जिससे उसकी ताजगी ग्रीर नवीनता बहुत कुछ ग्राभिन्यक्ति में सुरिच्ति रह जाती है।

इस प्रकार अनुसृति की सचाई का ऋर्थ यह है कि वह अनुसृति कवि की श्रपनी है, वह किसी श्रन्य कवि से प्रमावित होकर कल्पना द्वारा नहीं खड़ी की गयी है। ताजगी का तालपर्य यह है कि अनुभूति जीवन्त और सशक्त है, उसमें किव की स्रात्मा का विश्वास जुड़ा हुन्त्रा है। प्रसाद जी के शब्दों में वह 'स्रात्मा की संकल्पात्मक ग्रनुभूति' है। पन्त ने इस बात को दूसरे ढंग से कहा है, 'कविता हमारे परिपूर्ण च्लां की वाणी है, हमारे जीवन का पूर्ण रूप, हमारे अन्तरतम प्रदेश का सूक्ष्माकाश ही संगीतमय है, अपने उत्कृप सूणों में हमारा जीवन द्वन्द ही में बहने लगता; उसमें एक प्रकार की सम्पूर्णता का संयम ग्रा जाता है।' यह कथन शेली की इस उक्ति का ही भावानुवाद है कि "कथिता स्फीत तथा पूर्णतम ब्रात्मात्रों के रमणीय और उत्तम चणों की वाणी है।" इन सत्र उन्तियों में एक ही बात प्रकारान्तर से कही गयी है कि अनुभूति का आवेग जन बहुत तीन होता है तो उस समय के लिए वही ऋनुभूति जीवन का पूर्ण सत्य प्रतीत होती है श्रीर उसकी श्राभिव्यक्ति ही श्रात्माभिव्यंजक काव्य है। वह त्रानुभृति चाहे उसी समय त्राभिन्यक्त हो या वाद में, उसकी ताजगी त्राौर शक्ति उसमें बनी रहनी चाहिये । इस प्रकार प्रगीतों में श्राभिव्यक्त भावावेशमयी त्रातुभूतियाँ कल्पना या बुद्धितत्व पर उतनी त्राश्रित नहीं होतीं जितनी त्रापनी सचाई स्रोर सहजोद्रेक पर । कवि ऐसी तीव अनुभृतियों को छिपा कर नहीं रल

· 45

सकता, वह उद्देश्य की पृष्ठभूभि में रख छोड़ता और स्वान्तः मुखाय, अपने से ही अपने मन की कथा करने लगता है। अपने से अपने को छिपाया नहीं जाता। अतः गीति-काव्य में भावों का दुराव छिपाय, विचारों का घटावीर, अलंकारों का आड़क्यर और कल्पना की अधिक उछलक्द नहीं होती। छायावादी कविता में इस प्रकार के विशुद्ध गीत-काव्य की कमी नहीं है, यद्यपि उसमें कल्पना और बुद्धि-व्यापार से बोफिल काव्य की भी कमी नहीं है जो विशुद्ध गीत-काव्य के भीतर नहीं आ सकता।

शलभ में शापमय वर हूँ! किसी का दीप निष्टुर हूँ!

इस पूरी किवता में महादेवी के हृदय की वेदना रातथा होकर वर्षा की निर्मारिखी की तरह फूट पट्टी है। कविषवी ने अपनी वेदना को वरदान मान कर उसे स्वीकृत कर लिया है और इसी भावना को गीत में व्यक्त कर दिया है। निराला ने भी अपनी गति, उत्साह या निर्वेद की तीव्र भावनाश्रों को बहुत ही सीवे ढंग से व्यक्त किया है। बचन श्रोर नरेन्द्र में यह सचाई श्रीर भी अधिकों है, वे अपने श्रीर पाठक के बीच कोई परदा नहीं रखना चाहते। बचन के गीत का दोप यह है कि वे तर्क द्वारा अपनी अनुभृतियों का श्रीचित्व सिद्ध करना चाहते हैं। इससे भावावेश में बाधा पड़ने के श्रतिरिक्त केवि का अपनी अनुभृतियों के प्रति अविश्वास प्रकट होता है:—

कैसे श्राँस नयन सँभालें ? मेरी हर श्राशा पर पानी, रोना दुर्जलता नादानी, उमड़े दिल के श्रागे पलकें कैसे बाँघ बना लें ?

[ 'ग्राकुल ग्रन्तर'-वद्यन ]

इसमें किन अपनी दुखमय स्थिति की अभिन्यक्ति के लिए उतना चिन्तित नहीं मालूम पड़ता जितना तर्क द्वारा अपने कदन का श्रीचित्य सिद्ध करने के लिए। इसीसे बचन की किन्ताश्रों में विशुद्ध गीत श्रिष्ठिक नहीं हैं। महादेवी श्रीर निराला छायावाद के सर्वश्रेष्ठ गीत-किन हैं।

भावनाश्रों की उत्पत्ति के बारे में पहले विन्वार किया जा चुका है। कवि तो यों ही सामान्य लोगों से श्रिपिक संवेदनशील होता है; फिर छायावादी कवि तो व्यक्तिवादी होने के कारण श्रीर भी भावक होते हैं। सहजात वृत्ति श्रीर परिवेश के बीच होने वाले संघर्ष में कुछ कि तो हिम्मत भावावेगों की हार कर श्रहंवादी हो जाते श्रीर नियित या समाज को श्रपनी तीत्रता, वेदना का कारण मानने लगते हैं; कुछ श्रपने व्यक्तित्व का गहराई श्रीर उन्नयन करते श्रीर श्रात्मवेदना को विश्ववेदना में विलीन श्रन्विति कर देते हैं। कुछ संघर्ष में हार नहीं मानते श्रीर भावना श्रथवा विचारों को श्रस्त वना कर ज्युक्त रहते हैं। हर

हालत में वे अपने ऊपर होने वाले आघातों की तीव मानसिक प्रतिकिया की श्रिभिव्यक्ति करते हैं। व्यक्तित्व का उन्नयन करने वाले कवियों में ही भावावेगों की गम्भीरता अधिक होती हैं; क्योंकि गहरे आघात ही उन्हें उद्विग्न कर पाते हैं। ऐसे उद्वेगों को वे सच्चाई के साथ व्यक्त करते हैं। साधारण आधात से रो देने वाले और साधारण आनन्द से उत्फल्ल हो जाने वाले कवि में गम्भीरता का अभाव होता है। ऐसे कवि बहुत अधिक और साधारण कोटि की काव्य-रचना करते हैं। उनके भावावेगों में नवीनता ग्रौर ताजगी भी नहीं होती। तीव्रता ख्रौर गम्भीरता तभी आ सकती है जब भावना की अन्विति हो। अनुवन्ध-पद्धति से भावनाएँ कभी अकेली नहीं रहतीं, उनके साथ ग्रान्य भावनाएँ भी लगी-लिपटी रहती हैं। गीत-काव्य की विशेपता यह है कि उसमें भावनाएँ अनेक होकर भी एक प्रतीत होती हैं, अर्थात एक ही प्रधान भावना होती है ग्रीर श्रन्य उसकी सहायता या पुष्टि करने वाली होती हैं। इसे ही भावान्विति कहा जाता है। इस अन्विति के लिए कवि को प्रयत्न नहीं करना पडता । यदि उसके भावावेग में गहराई श्रौर तीवता होगी तो श्रान्विति श्रपने-श्राप श्रा जायगी। काव्य श्रन्य कलाश्रों की भाँति यस साध्य नहीं है ऋौर न उसके लिए उस्ताद या दीना-गुरु की श्रावश्यकता है। जिनके पास भावना की दरिद्रता रहती है या जिनकी भावनायें प्रन्थज, अर्जित और पर-प्राप्त ( Second hand ) होती हैं उन्हीं को प्रयत द्वारा कलापत्त का विकास करना पडता है। ऐसे कवि गीतकाल्य की रचना नहीं कर सकते: स्रक्ति ( मुक्तक ) व्यंग्य श्रीर चित्रकाव्य की रचना मले ही कर लें। ऐसे वृद्धि-विलासी ग्रीर ग्रभ्यासी कवि 'कठिन काव्य के प्रेत' वन कर रह जाते हैं; ग्रपने भावावेगां की तीव्रता, गहराई और श्रन्विति द्वारा जन-सामान्य तक नहीं पहुँच सकते। भावावेश में गाने, रोने या हँसने की किया के लिए किसी को श्रायास नहीं करना पडता, ि प्रियजनों के मिलन पर देहाती औरतें और घडियाल के से नकली आंसू बहाने वाले लोग जरूर प्रयत्नसाध्य रुदन करते हैं । ] इसीलिए प्रधान भावना ही गीत में शुरू से अन्त तक व्यास रहती है, कहीं वह प्रच्छन होती है और कहां

प्रकट । श्रास्तु, सीन्द्रमें से उत्पन्न श्रानन्द्र की भावना किन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करती है और वह इस तीन, और गम्मीर भावादेग की गीनि-यह करता है:—

> तुम कनक किरण के श्वन्तराल में लुक-छिप कर चलते हो क्यों ? नत मलक गर्व चहन करते, बीवन के घन रस कन दरते, हे लाजभरे सीन्दर्य बता हो मीन बने रहते हो क्यों ?

[ प्रसाद ]

इस पृरी कविता में किय दृष्टि श्रातीन्द्रिय सीन्ध्यं की ऐन्ट्रिक रूप देने में लगी हैं श्रीर साथ ही उनकी जिशासा सीन्दर्य के प्रति श्रीर भी श्राक्षण की वृद्धि करती हैं। इस भावान्त्रित का कारण यह है कि सीन्द्र्यांतुन्ति के खण में किय के लिए सीन्द्र्य के श्रतिस्ति जगत में श्रान्य किसी वस्तु का श्रन्तित्र नहीं गृह जाता। श्रुर्धन के लक्ष्य भेट की तरह यह केवल एक भाव मेदन करता है, श्रन्य भाव उसके उपचेतन में तिरोहित हो गये रहते हैं। मानय का स्वभाय है कि उसकी चेतना एक भाव में श्रिष्ठित हो गये रहते हैं। मानय का स्वभाय है कि उसकी चेतना एक भाव में श्रिष्ठित हो गये रहते हैं। मानय का स्वभाय है कि उसकी चेतना एक भाव में श्रिष्ठित हो गये रहते हैं। मानय का स्वभाय की मं भाव की धारा बहुत दूर तक नहीं चल पाती। दूसरे स्वतंत्र मावों का सहयोग भी उसे नहीं मिल पाता। इसिलए गीत होटे, श्रीर संयमित होते हैं, उनमें भावों पा विचारों की स्त्रीति के लिए श्रवकाश ही नहीं रहना। छाया-वादी कियों में इस दृष्टि से महादेवी से बड़ा कलाकार कोई नहीं है। बच्चन के गीतों में भी यह गुण प्रयांत मात्रा में दिखलाई पड़ता है इसीसे वे बहुत ही छोटे हैं।

दिन जल्दी जल्दी दलता है!

हो जाय न पय में रात कहीं,
मंजिल भी तो है दूर नहीं,
यह सोच, थका दिन का गंथी भी जल्दी जल्दी जलता है!
वच्चे प्रत्याशा में होंगे,
नीड़ों से भौंक रहे होंगे,
यह ध्यान परें में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है!
सुभते मिलने को कौन विकल!
में होऊँ किसके हित चंचल!
यह प्रश्न शिथिल करता मन को भरता उर में विह्नलता है।
िनशा-निमंत्रण—तच्चन

इस गीत में संध्या के अवसादमय च्रों। में किय के अवसाद का चित्रण थिक और पंछी की चञ्चलता की अवस्था के मेल में रख कर किया गया है। ।धान भाव विह्नलता और शिथिलता का है और चञ्चलता की भावना तुलना 5 लिए लाई गई है।

गीतिकान्य की उपयु क्त विशेषताएँ कवि के उद्देश्य की इकाई के कारण ी उत्पन्न होती हैं। यह उद्देश्य बुद्धिजन्य नहीं सहजोरेक के रूप में होता है। जैमा पहले कहा जा चुका है, भावावेश के चुणों में मनोविकारों की श्राभिव्यक्ति कायिक, मानसिक या वाचिक किसी न किसी रूप में अवश्य होती है। यहाँ सकल अभि-यक्ति ही उद्देश्य है श्रीर भावावेग तीव्र होने पर श्रभिव्यक्ति स्वतः सफल ो जाती है। चूँकि ये ग्रावेग ग्रस्थिर, तीव ग्रौर उत्तेजनापूर्ण होते हैं ग्रतः उनकी अभिन्यक्ति के लिए बुद्धि की सहायता की अधिक आवश्यकता नहीं होती, त्रालंकार ग्रीर शब्द-योजना सहज रूप से ग्राभिव्यक्ति का साथ देते हैं, प्रयत पूर्वक उनकी योजना करने से किव का ध्यान आवेगों से हट कर दूसरी वातों में उलम जाता है श्रीर भावावेग की श्रभिव्यक्ति का उद्देश्य पीछे छूट जाता है। उपन्यास या प्रवन्धकाव्य में भी कथा-प्रवाह में मन उलभ जाने से भावावेग-की अभिन्यक्ति के लिए अवकाश नहीं रहता। किन्तु गीतिकान्य छोटी कहानियों की तरह होता है जिनमें जीवन के किसी एक पहलू पर तीव प्रकाश पड़ता है। इसीलिए उसमें महाकाव्य की तरह दिकाल की व्यापकता नहीं रहती। इस प्रकार गीतिकाव्य कवि के मन पर पड़ने वाले किसी च्लिक पर तीय, आकस्मिक किन्तु गम्भीर, बुद्धिनिरपेच् किन्तु समन्वित प्रभाव की अनायास किन्तु कलात्मक ग्रिमिव्यक्ति है। इसका परिणाम यह होता है कि पाठक या श्रोता पर भी उसका प्रभाव तीव्र तथा समन्वित होता है; अर्थात उद्देश्य की इकाई के कारण पाठक पर पड़ने वाले प्रभाव में भी अन्विति होती है। वह उस च्या में जगत की ग्रान्य सभी बातों को भूल कर काव्याभिव्यक्त भाव में ही तल्लीन हो जाता है। यदि उस कान्य में रस के सभी अवयवों का विधान हुआ है तो पाठक के मन में रस की निष्पत्ति भी होती है। रसानुभूति ही प्रभावान्विति का सर्वोत्कृष्ट रूप है । इस सम्बन्ध में अगले अध्याय में विशेष रूप से विचार किया जायगा ।

इस प्रकार गीतिकान्य में प्रभावान्विति का कारण भावावेगों की ग्राभिज्यिति की ग्रानियंत्रित वासना श्रीर तजन्य विशेषतायें हैं जिनका विवेचन ऊपर किया जा चुका है। कुछ लोगों के मत से छोटे गीतों में जितनी ग्राधिक प्रभविष्णुता ग्रीर ग्रान्विति होती है उतनी साहित्य के श्रान्य किसी रूप में नहीं होती। छोटी कहानी श्रीर रेखाचित्र ही किसी सीमा तक इस श्रथं में गीतिकाह्य की तुलना में रखे जा सकते हैं। श्रंभेजी का मिसद किय-क्याकार एटगर एलेन यो का मत है कि जो रचना एक बैटक में लिख दी जाती है श्रयांत छोटी होतो है उसी में प्रमायान्वित होती है। उचेजना पूर्ण मनोवेग श्रानियार्थ रूप से श्रव्यायी श्रीर परिचर्तन शील होते हैं; श्रतः एक बैटक में लिखी गई छोटी क्षिता या गीत में ही प्रमायान्वित हो सकती है। यो के इस भत का तात्यर्थ यही है कि प्रमायान्विति का काव्य की लघुता से श्रविच्छेय सम्बन्ध है। प्रमायान्विति का कारण कुछ लोग बोधगम्यता श्रीर रपटता भी मानते हैं; पर यह भी एक कारण हो सकता है, एक-मात्र कारण नहीं। श्रवश्य ही श्रस्पटता, दुरुहना या क्रिटता गीतिकाव्य की प्रभावान्विति में बाघा उत्पन्न करती है। छायायादी गीतिकाव्य में सभा विशेषनाश्रों को पाना तो सम्मव नहीं है पर ऐसे गीतें श्रीर प्रगीतों की कमी नहीं है जिनमें गीतिकाव्य की श्रिपकांश विशेषतायें मित्र सकती हैं। पन्त, निराला, महान्विश्रीर बचन इस प्रकार के सर्वोत्कृट गीतिकाव्यकार हैं। उदाहरण के लिए निराला का एक गीत यहाँ दिया जा रहा है जिसमें निर्वेद की मायना श्राद्यन्त दिखलाई पड़ती है:—

देख चुका, जो जो श्राये ये, चले गये!

मेरे प्रिय सब हुरे गये, सब मले गये!

ज्या मर की मापा में,

नव-नव श्रिभलापा में,

उगते पल्लव से कोमल शाला में,

श्राये थे जो निष्ठुर कर से मले गये!

चिन्ताएँ वाधाएँ

श्राती ही हैं, श्रायें,

श्रम्य हृद्य है, बन्धन निर्देश लायें,
में ही क्या, सब ही तो ऐसे छले गये!

[परिमल-निराला]

इस गीत में गीतिकाव्य के सभी गुण वर्तमान हैं।
प्रगीतमुक्तक और गीत का भेद पहले बताया जा जुका है। इनके अतिरिक्त बीर-गीति (Ballad), शोक-गीति (Elegy),
गीति-काव्य के सम्बोध-गीति (ode), व्यंगगीति (Satire) साध्यवसानअन्य रूप गीति (Allegory), गीतिनाट्यप्रवन्य आदि अन्य
प्रकार के गीतिकाव्य भी छायावादी कविता में पाये जाते हैं।

विशुद्ध गीतिकाव्य के त्रातिरिक वर्णनात्मक, विचारात्मक उपदेशात्मक, सभी प्रकार की कवितात्रों को गीतिकाव्य के किसी एक गुण के कारण प्रगीतमुक्तक की श्रेणी में माना जाता रहा है। हम यहाँ विशुद्ध गीतिकाव्य के कितपय रूपों के सम्बन्ध में ही विचार करेंगे।

वीर-गीति:—वीर-गीति में श्रादिम लोकगीतों का बहुत कुछ श्रंश सुरिहत हैं। इसमें कथा श्रीर गीत का समुचित योग रहता है। लोकगीतों में कुछ कथा-गीत श्रव भी नृत्य के साथ गाये जाते हैं जैसे बंगाल की यात्रा श्रीर उत्तरी भारत की रासलीला, दानलीला श्रादि। बाद में उनमें से नृत्य निकल गया किन्तु वाद्य का योग बना रहा। श्राल्हा, सोरठी, विजयमल, लोरकायन, हीरराँमा श्रादि इसी प्रकार की वीरगीतियाँ हैं जिनमें किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या कालगिक चृत्त श्रीर नायक को लेकर वीरत्व श्रीर प्रेम का चित्रण रहता है। महाकाव्यों का रूप-विकास इन्हीं वीरकाव्यों के श्राधार पर हुश्रा है। इसीलिये 'रामचरितमानस' को उत्तर भारत की जनता वीर-गीति के रूप में रामलीला में श्रथवा यों भी वाद्यों के साथ गाया करती है। छायावादी कविता में वीर-गीति की श्रधिकता नहीं है, फिर भी कुछ कवितायें इस तरह की लिखी गयी हैं जिनमें सुमद्रा-कुमारी चौहान की 'क्सांसी की रानी', निराला की 'यमुना के प्रति' श्रादि विशेष उल्लेखनीय हैं।

शोक-गीति:—भारतीय साहित्यशास्त्र में गीतिकान्य भी मुक्तककान्य की श्रेणी में माना जाता रहा है श्रीर उसमें उसके विविध रूपों का विभाजन नहीं किया गया है। इसलिए शोक-गीति की परम्परा प्राचीन भारतीय साहित्य में नहीं भिल सकती। पश्चिम में दुःखान्त साहित्य की श्रधिकता के कारण गीतिकान्य में भी शोक-गीति का श्रन्थ वर्गीकरण किया गया। वस्तुतः यह महाकान्य श्रीर गीतिकान्य के बीच की चीज है। मृत्यु के कारण श्रथवा किसी भी श्रन्य कारण से उत्पन्न विपाद, निर्वेद श्रीर करणा की भावनाश्रों की श्रिमिन्यिक्त करने वाला कान्य शोक-गीति की श्रेणी में श्राता है। श्रीधर पाठक द्वारा श्रन्दित 'ऊजड़गाँव' श्रीर मैथिलीशरण गुप्त की 'भारत-भारती' का वर्तमानखएड शोक-गीति की श्रेणी में श्राता है। प्रसाद का 'श्राँस्', पंत का 'उच्छ्वास', सियारामशरण गप्त का 'बलिदान' श्रादि कान्य शोकगीति के उदाहरण हैं।

सम्बोध-गीतिः — जब किसी वस्तु विशेष का सम्बोधन करके प्रगीत-मुक्तक की रचना होती है तो उसे सम्बोध-गीति कहा जाता है। यह शैली पाश्चात्य प्रभाव की देन है। छायावादी किय प्रत्येक वस्तु में चेतना का ख्रारोप करता है, 'ख्यतः वह किसी भी वस्तु को चेतन भानकर उसे सम्बोधित करता हुद्या छपनी मावनायों की य्यमित्यक्ति करता है। छायाबाद की य्यपिकांश कवितायें इसी शैली में लिखी गई हैं क्वेंकि उनमें कि की यात्मामित्यक्ति के लिए बहुत य्यथिक अवकाश रहता है। इसमें वैशक्तिक अनुभृतियों की कलत्मक अमित्यक्ति भी बहुत अच्छी तरह हो सकती है। गीतिकात्य के अधिकांश गुण इसी शैली में दिखलाई पड़ते हैं। कल्पना को इसमें खुल खेलने के लिए पर्यात अवसर मिलता है। निराला की 'तरंगों के प्रति', 'हिन्दी ने मुमनों के प्रति', 'खँडहरीं के प्रति', 'भगवान बुद्ध के प्रति', पंत की 'कला के प्रति', 'महात्मा जी के प्रति', 'प्रकृति के प्रति', 'प्रलाश के प्रति', महादेवी की 'प्रति' के प्रति', 'उनसे', 'श्राल से', श्रादि कवितार्थें इसी प्रकार की हैं।

व्यंग-गीति: - छापायादी कविता में व्यंग-गीति की श्रधिकता नहीं हैं। इसका कारण वह है कि श्रिथिकतर छायाबादी कवियों ने परिवेश के साथ संवर्ष कर के पलायन किया, उससे सीचे चिद्रोह नहीं किया। व्यंग-गीति के मूल में परिवेश से विद्रोह ग्रानिवार्य रूप से छिपा रहता है । हास्य, द्धींटाकशी, मनोरंजन ग्रदि से व्यंग मूलत: भिन्न होता है; उसका उहेरव बहुत गम्भीर होता है ग्रीर वह कवि की विद्रोही प्रवृत्ति का चोतन करता है। व्यंग की प्रवृत्ति निराशायादी श्रीर निपेघात्मक होती हैं। ब्यंगकार जब श्रपने सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश से ग्रसन्तुष्ट होता है तो उनकी ग्रसंगतियां, ग्रसमानताग्रां, कुरूपताग्रां ग्रादि का कालात्मक ढंग से भंडाकोड़ करता है। व्यंग श्रनियार्यतः ध्वंसात्मक होता है पर उसका उद्देश्य सदैव महान श्रीर निर्माणात्मक होता है: इसलिये • उसमें मानवीय बुराइयों, श्रज्ञान श्रादि की कलात्मक ढंग से निन्दा की जाती है। व्यंग कभी तो सीधा होता है ज़ौर कभी प्रतीक ज़ौर संकेत के सहारे उसका विधान किया जाता है। किन्तु व्यंग-काव्य ग्रपनी द्यतिशय सामाजिकता के कारण ही काव्य से ग्राधिक गद्य की ग्रोर मुका होता है। गीतिकाव्य के सभी गुग उसमें नहीं पाये जा सकते और न सभी गीतिकार व्यंगकार हो सकते हैं। छायाचादी कवियों में निराला को छोड़कर ग्रन्य किसी कवि ने व्यंगकाव्य की रचना ग्रिपिक नहीं की। निराला की 'वन-वेला', 'कुकुरमुत्ता' 'गर्म पकीड़ी', 'सरोज-स्मृति', 'दान', 'मास्को डायलाग्स', श्रादि कवितार्ये ट्यंग की कोटि में त्राती हैं। 'क़क़-मुत्ता' की अधिकांश कवितायें व्यंग-गीति की श्रेणी में रखी जा सकती हैं। पंत श्रीर दिनवर ने भी कुछ व्यंग-कवितायें लिखी हैं; पंत की 'ग्राग्या', 'ग्राम्यवधु' 'ग्राम्य देवता' 'ग्राधुनिका' ग्रादि कविताग्रों में व्यंग का तत्व दिखलाई पडता है।

साध्यवसान रूपक-गीति:-छायावादीकविता में लघु रूपक-गीतियों की प्रघा-

नता है क्योंकि अधिकांश किवयों ने अन्योक्ति या रूपकातिशयोक्ति की शैली में आत्माभिन्यक्ति की है। लच्चणा-न्यञ्जना और ध्वनि के अधिक प्रयोग के कारण अधिकांश किवतायें स्वतः रूपकात्मक हो गई हैं। इस सम्बन्ध में विशेषरूप से चाद में विचार किया जावेगा।

गीतिं-नाट्यः इस युग में गीति-नाट्यों की भी रचना हुई, यद्यपि यह शिली अधिक प्रचलित नहीं हुई। इसमें रचना का आधार तो काव्यात्मक होता है कि उसकी शैली संवादयुक्त और नाटकीय होनी है। इसमें विभिन्न पात्रों द्वारा कि अपने ही व्यक्तित्व के विविध रूपों को चित्रित करता है। प्रसाद जी का 'करणालय', सियाराम शरण गुन का 'उन्मुक्त', निराला का 'पंचवटी-प्रसंग', भगवतीचरण वर्मा का 'तारा' आदि इसी प्रकार की रचनायें हैं। गीति-नाट्य अपने के आपरा (opera) का अनुकरण है। आपरा में गीत, अभिनय आरे कथा का योग होता है। लोकगीतों में नौटंकी या 'विदेसियां नाटक' इसी प्रकार का गीति-नाट्य है। गोति-नाट्यों का अभिनय न होने के कारण छायावाद-युग में इस शैली का अधिक विकास न हो सका।

गीति-प्रबन्ध:—गीति-प्रबन्ध की परम्परा हिन्दी के लिए नई नहीं है। भिक्तिकाल के किवयों ने अपने आराध्य की कथा का गीतों में भी वर्णन किया है। सूर का 'सूरसागर', और 'दालसी' की 'गीतावली' इसी प्रकार के गीति-प्रबन्ध हैं जिनमें प्रत्येक गीत किसी एक भावना को अभिव्यक्त करता है, किन्तु सब गीत मिलकर एक सम्पूर्ण कथा के रूप में दिखलाई पड़ते हैं। छायावाद-युग में मैथिलीशरण गुप्त का 'कुणाल', 'यशोधरा' आदि इसी प्रकार के गीति-प्रबन्ध हैं। अगर ध्यान से देखा जाय तो प्रसाद के 'आँसू' और बचन के 'निशा-निमंत्रण' और 'एकान्त संगीत' में भी एक सूक्ष्म कथा-प्रवाह भिल सकता है।

इस युग में प्रबन्धकाल्य ग्रीर गीतिकाल्य के ग्रांतिरिक्त ग्रन्य काञ्य-रूपों का ग्रांधिक विकास नहीं हुन्रा। लघुमुक्तक ग्रीर प्रलम्य मुक्तक की रचना थोड़ी बहुत ग्रांधिक विकास नहीं हुन्रा। लघुमुक्तक ग्रीर प्रतानकाल्य में कुल्ल पंकितयों के भीतर ही लघु मुक्तक ग्रीर किंव ग्रापनी पूरी बात कर देता है इसलिए उसमें ग्रात्मा प्रतान मुक्तक मिन्यिक्त के लिए ग्राधिक ग्रावकाश नहीं रहता। इसी बन्धन के कारण लायावाद-युग में इस शैली को नहीं ग्रापनाया गया। स्कित, उपदेश, वस्तुगत चित्रण ग्रांदि के लिए यह उपयुक्त शैली है ग्रीर इसीसे रीतिकाल में इसका प्रचलन ग्राधिक था। लायावादी कवियों में से कुले ने घनान्त्री, सबैया, दोहा ग्रांदि में मुक्तककाल्य की भी रचना की। ग्रालंकार-

योजना श्रीर चमत्कार-प्रदर्शन के लिए इसमें पर्यात श्रवकार रहता है। इस युग में दिवेदी जी के प्रभाव में रहने वाले कवियों ने ही इस प्रकार की मुक्तक रचनायें की हैं। उर्दू में गजल श्रीर शेर कहने की जो प्रथा है उसे भी मुक्तक काव्य की श्रेणी में ही सम्मनना चाहिये। उसका प्रभाव भी हिन्दी कवियों पर परा। दुलारेलाल मार्गव की 'तुलारे दोहावली' श्रीर वियोगी हरि की 'वीर सततई' मुक्तक काव्य के मुन्दर ठदाहरण हैं। फारसी के किव उमर खेयाम की रजाइयों के जो हिन्दी अनुवाद हुए उनसे कवियों की किच इघर विशेष रूप से चड़ी। श्रातः प्रभक्तन्त मालवीय श्रीर बचन ने हाला-प्याला का विषय लेकर चीपदों की रचना की। प्रसाद का 'श्रीस्' श्रीर बचन की 'मधुराला' चीपदों की शैली में ही लिखे गये हैं श्रातः वे मुक्तककाव्य ही हैं।

इस युग में मुक्तककात्र्य के नियमों को तोड़ कर उन्हीं छुन्दों में लम्बी किवतार्थे अधिक लिखी गईं। उनमें कहीं छुन्द-नियम अपनाया गया और कहीं केवल लय के आधार पर मुक्त-छुन्द का विधान किया गया। इन लम्बे छुन्दों में किसी बाह्य वस्तु का चित्रण अथवा किसी आख्यान का वर्णन किया गया है। वर्णनात्मक लम्बो किवतार्थे प्रलम्ब मुक्तक [long-verse] की ही श्रेणी में आती हैं। प्रसाद की 'पेशाला की प्रतिस्वित', 'शेरसिंह का आत्मसमर्थण', 'अशोक की चिन्ता' और पन्त की 'आम्या' और 'युगवाणी' की अनेक कवितार्थे, निराला की 'राम की शक्ति की पूजा' 'नाचे उस पर श्यामा', और दिनकर का 'इन्द्र गीत' आदि कवितार्थे प्रलम्ब मुक्तक की श्रेणी में रखी जा सकती हैं।

कान्य-रूपों की कोई सीमा नहीं हो सकती क्योंकि कवि सहज स्वच्छन्द होने के कारण नये-नये कान्य-रूपों का ग्राविष्कार करते रहते श्रान्य कान्य- हैं। प्रत्येक श्राधुनिक कवि नवीन माव, नवीन भाषा, नवीन रूप छुन्द श्रीर लय तथा नवीन कान्य-रूपों के विधान के लिये सतत सचेष्ट रहता है श्रीर भारतीय तथा पाश्चात्य साहित्य से

प्रेरणा ग्रहण करके नवीन शैलियों की उद्धावना करता रहता है। अतः कपर केवल अत्यधिक प्रचलित काव्य-रूपों के सम्बन्ध में ही विचार किया गया है। जिन काव्य-रूपों का अधिक प्रचार नहीं हुआ उनके सम्बन्ध में अधिक विचार अनावर्यक है। उदाहरण के लिये प्रगीत-प्रवन्ध, प्रवन्ध-नाट्य, चतुर्रशप्दी (sonnet) पत्रगीति आदि काव्य-रूपों का प्रारम्भ तो अवस्य हुआ किन्तु उन्हें अधिक कवियों ने नहीं अपनाया। किसी प्रगीत मुक्तक में जब कोई कथा कही जाय तो उसे प्रगीत-प्रवन्ध कहेंगे। 'प्रसाद जी' की 'प्रलय की छाया' और निराला की 'तुलसीदास', पन्त की 'प्रनिय' आदि

किवतायें इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैं। पत्रगीतियों की रचना मैथिली-शरण गुप्त ग्रौर निराला ने की। निराला का 'महाराज शिवाजी का पत्र' ग्रौर गुप्त जो की 'पत्रावली' की किवतायें इसी शैली की हैं। चतुर्दशपदी पाश्चात्य गीतिकाव्य के मीतर ग्राने वाले सानेट का ग्रमुकरण है। खीन्द्रनाथ ठाकुर ने कुछ सुन्दर चतुर्दशपदियों की रचना की थी जिसकी देखादेखी हिन्दी के ग्राधुनिक किव भी इस ग्रोर पत्रुच हुए; किन्तु यह विदेशी शैली हिन्दी किवता की प्रकृति के ग्रमुकूल नहीं थी, ग्रतः वह ग्राधिक प्रचलित न हो सकी।

## अभिव्यक्ति—लक्ष्य श्रोर साधन

[ रस, ध्वनि, वकोक्ति श्रौर श्रभिव्यञ्जना ]

छायावादी कविता के सम्बन्ध में ब्रालचकों और पाठकों की ब्रानेक प्रकार की परस्परिवरोधी धारणाएँ शुरू से रही हैं ग्रीर ग्राज भी हैं। इसका कारण यह है कि छायावाद का कोई ऐसा समर्थ ब्रालोचक नहीं हुत्रा जो निष्पन्न रूप से उसकी विशद व्याख्या करता तथा छायाबाद के सैद्धान्तिक श्रौर कलात्मक पत्त को सामान्य पाठकों के सामने उपस्थित करता । जो ब्रालोचक हुए भी वे या तो प्रभाववादी ग्रीर छायाबाद के ग्रन्थभक्त थे या छायाबाद के विरुद्ध पूर्वग्रह तथा परम्परा-वादी और पद्मपातपूर्ण धारणा लेकर चलने वाले थे। अतएव छायावाद के सम्बन्ध में बहुत त्र्राधिक भ्रांतिपूर्ण धारणाएँ फैली जिनके निराकरण के लिये सभी प्रसिद्ध छायावादी कवियों को आलोचनात्मक निवन्धों के रूप में अपने विचार व्यक्त करने के लिये विवश होना पड़ा। उनके विचारों का सम्यक श्रध्ययन करने तथा छायावादी कविताश्रों को उनकी तुलना में रखकर देखने पर छायाबाद की ग्रामिन्यक्ति के लक्ष्य ग्रीर साधन के सम्बन्ध में कुछ ऐसी निश्चित बातों का पता लगाया जा सकता है जिनकी तरफ न तो प्रभाववादी त्रालोचकों का ध्वान गया छौर न परम्परावादी आलोचकों का। छायावादी कवियों की विचारधारा का ऋध्ययन निम्नलिखित सामग्री द्वारा हो सकता है:—पन्त की 'ग्राधुनिक कवि', 'पल्लव', 'गुंजन'ग्रौर 'उत्तरा' की भूमिकार्वे, निराला की 'परिमल', 'गीतिका' की मिमकाएँ और 'प्रवत्व-प्रतिमा' के निवत्व, प्रसाद का 'कान्यकला तथा अन्य निवन्ध', महादेवी की 'रिश्म' और 'आधुनिक कवि' की मुमिकार्ये श्रीर 'महादेवी का विवेचनात्मक गद्य', भगवतीचरण वर्मा की 'मानव' श्रीर 'मधुकण' की मुभिकार्ये श्रादि । इस तमाम सामग्री के श्रध्ययन से छाया-वादी कविता के सैद्धान्तिक पद्म का यथार्थ परिचय प्राप्त होता है जो छायाचाद-विरोधी आलोचकों की आलोचना में उनकी परम्परावादी दृष्टि के कारण नहीं पाया जा सकता ।

श्रभिव्यक्ति के लक्ष्य श्रौर साधन की दृष्टि से छायावादी कविता में निम्न-् लिखित विशेषतार्थे दिखलाई तड़ती हैं:—

- १—छायावादी कवियों का ध्यान भावनात्रों की पूर्णाभिव्यक्ति की तरफ या, रस-पद्धति, अलंकार-सिद्धान्त आदि के पिष्टपेषण अथवा उदाहरण के लिये काव्य-रचना करने की ओर नहीं।
- २—उन्होंने भारतीय साहित्यशास्त्र के ध्वनि श्रौर वकोक्ति सम्प्रदाय तथा पाश्चात्य श्रिभव्यंजनावाद के साहित्य-सिद्धान्तों का सम्यक श्रध्ययन करने के बाद कवितायें नहीं लिखीं।
- ३—फिर भी उनकी कविताओं में ध्वनि, वक्रोक्ति, श्रिमिन्यंजना श्रीर रस का सुन्दर सामझत्य दिखलाई पड़ता है यद्यपि प्राचीन कान्यरुदियों की उनमें सर्वथा उपेत्ता की गई है।
- ४—छायावादी कविता में कला के प्रत्येक ग्रंग में क्रान्तिकारी परिवर्तन क़ी ग्राकांचा श्रौर प्रचृति दिखलाई पड़ती है जो प्ंजीवाद के निरन्तर परिवर्तनशील सांस्कृतिक श्राधार के श्रनुरूप ही है।
- ५ छायाबाद के विभिन्न कवियों की वृत्ति भिन्न होने के कारण उनकी शैली (गुण-शित) में भी भिन्नता दिखलाई पड़ती है अर्थात उन्होंने परम्परागत शैली से भिन्न अपनी-अपनी व्यक्तिगत शैली का प्रादुर्भाव किया है।

पिछुले अध्याय में कहा गया है कि छायावादी कविता की विषय-वरत और रूपविधान में ग्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध है और उसकी रस और भाव- ग्रिमच्यक्ति की शैली भी भावनाओं के ग्रनुरूप ही वैचित्र्य-व्यजना पूर्ण और व्यक्तिवादी है। इसका तात्पर्य यह है कि छायावादी कवियों का लक्ष्य ग्रपनी ग्रनुमृतियों को दूसरों तक

ऐसे दङ्ग से पहुँचाना है कि वे उसकी यथावत ग्रहण कर सकें। इसीलिये छायावादी किव रितवादी की तरह न तो पांडित्य प्रदर्शन ही करता है न रस-ग्रलंकार ग्रादि के परिपाटीविहित नियमों का ही पालन करता है। किन्तु इसका ग्राय यह नहीं है कि छायावादी कविता में रस-ग्रलंकार ग्रादि का ग्राय है। यह ग्रवश्य है कि किव रस के चारों ग्रवयनों—माव, विभावमाव, संचारी भाव ग्रीर श्रनुभाव का जानवूम कर संयोग नहीं करता। व्यक्तिवादी ग्रामिन्यं जना में इसके लिये ग्रायिक ग्रवसर भी नहीं रहता। किव का लद्य ग्रायनी भावनाग्रों को दूसरों तक पहुंचा देना ही रहता है ग्रीर यदि इसमें वह सफल हो जाता है तो किसी न किसी कोटि की रस-निष्पत्ति ग्रवश्य हो जाती है। पुराने सामन्तवादी साहित्य-शास्त्र में किव-कर्म मर्यादित था, ग्रतः भावों के लिये विभावादिकों की रपष्ट योजना ग्रावश्यक थी। ग्रालम्बनरूप में धीरोदात्त, धीरलित. धीर-

प्रशान्त श्रीर भीरोदन नायको को, जो देवता, बादाणु, स्वत्रिय श्रादि उस सामन्ती वर्ग के ही होते थे, श्रावश्यकता होनी थी श्रीर उद्दीवन की वैंची-वेंचाई लीक पर ही कवियों की चलना पढ़ता था। संचारी मावी ध्यीर खनुमावीं की योजना भी वे श्रात्मानुभृति के श्राधार पर नहीं, ग्रन्यज शान के श्राधार पर करते थे। श्रनः उस काल की रम-व्यंत्रना की पदिनि श्राज के पूँजीवादी युग में उसी प्रकार नहीं श्रपनाई जा नकती थी। इसी कारण श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल को साधारगी करण की नई व्याच्या करनी पड़ी जिसके श्रनुनार रन के कुछ श्रवयवों के श्रभाव में भी श्रालम्बन के साथ नाशतम्य द्वारा साधा-रखोकरण ग्रथवा रसनिष्पत्ति होना संभव है। वहाँ रस को ब्रह्मानन्द-सहोहर श्रयवा श्रलीकिक न मानकर शुक्लजी ने उसे लीकिक हिन्तु विलव्ण या श्रमा-धारण ब्यापार ही माना है। दृसरे शब्दों में काव्य की रस-प्रक्रिया व्यक्ति की श्रपने सीमित घेरों से बाहर कर उसे लोकसामान्य भावभृषि पर पहुँचा देती है। इसी श्रर्थ में रसानुम्ति लोकानुम्ति से विलवण होती है। इसमें पाटक या श्रोता की वैयक्तिकना या लीकिकता का तिरोभाव हो जाता है। ग्रातः रस ग्राली-किक नहीं लीकिक है, भले ही वह अन्य सांसारिक अनुभृतियों से भिन्न और ं विलज्ञण प्रकार का हो।

इस दृष्टि से देखने पर छायायादी कविता में रसातुमृति का गुण पर्यांत मात्रा में दिखलाई पट्ना है। श्रात्माभिन्यंजना की प्रवृत्ति के कारण इस सुग में वस्तुगत कविता की रचना बहुत कम हुई। रस के चारी अववयों के योग का विधान प्रवन्य श्रीर मुक्तक काव्य में ही सफलता पूर्वक हो सकता है। प्रगीत मुक्तक श्रीर गीतिकान्य में बहुधा कवि स्वयं श्राश्रयरूप में रहता है श्रीर वर्ण्यवल कमी तो कविता में प्रकट रूप से रहती है श्रीर कभी उसका श्रागेप किया जाता है। रस के चारों ग्रवयवों के पारस्परिक सम्बन्ध का स्वरूप शात हो जाने पर यह वात श्रीर भी त्पष्ट हो जायेगी। भरत मुनि के श्रनुसार भाव, विभाव, श्रनुमाव श्रीर व्यभिचारी भाव के संयोग से रस-निष्यति होती है। इसमें प्रयुक्त संयोग श्रीर निप्पत्ति इन दो शब्दों को लेकर विभिन्न ज्ञाचायों ने मरत मुनि के मत की विभिन्न प्रकार की व्याख्या की । रसावयवा में स्थायीभाव तो मन की वे वासनायें या मनो-विकार हैं जो मनुष्य के मन में स्वमावतः मिल्न, सुरुम अथवा अहित रूप में पड़े रहते हैं श्रीर श्रालम्बन श्रीर उद्दीपन विभावों के कारण जाप्रत या उद्दीत होते हैं। तत्पश्चात ग्रन्य सहकारी भाव जो स्थायी भाव की सहायता के लिए उत्पन्न होते त्रीर उसमें लीन हो कर उसे पुष्ट करते रहते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। जिन शारीरिक चेष्टात्रों की उत्पत्ति ऐसी दशा में होती है वे अनुमाव

कहलाते हैं। इस प्रकार सभी श्राचायों का यह मत है कि स्थायीमाव में ही रस का स्वाद छिपा रहता है जो विभावादिकों द्वारा निष्णन्न होता है। किन्तु विभाव, श्रनुभाव श्रौर व्यभिचारीभाव श्रकेले-श्रकेले रस की व्यञ्जना नहीं कर सकते क्योंकि एक ही विभाव, श्रनुभाव या संचारी भाव कई स्थायीभावों में श्राया करते हैं। श्रुतः विना स्थायीभाव के योग के वे श्रस्पष्ट श्रौर रसास्वाद कराने में श्रसमर्थ होते हैं। किन्तु इसका यह श्रर्थ नहीं कि इन तीनों का संयोग सदा स्पष्ट या प्रकट रूप में दिखलाया जाता है। कभी-कभी वहाँ भी रसनिष्पत्ति होती है जहाँ केवल विभाव ही होता है श्रथवा केवल श्रनुभाव या केवल व्यभिचारीभाव ही होते हैं। कहीं-कहीं इन तीनों में से दो ही वर्तमान रहते हैं। उदाहरण के लिये श्रालम्बन श्रौर उद्दीपन विभाव को लीजिये। यदि वे किसी भावविशेष जैसे रित भाव से ही सम्बद्ध हों, किसी श्रन्य भाव की इनसे स्फरणा न होती हो वहाँ भी रसनिष्पत्ति होती है। किन्तु जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ रसनिष्पत्ति में वाधा पहुँचती है। एक या दो ही श्रवयव के उपस्थित रहने पर शेष श्रवयवो का श्राचेप स्वयमेव हो जाता है। छायावादी कविता में यही वात श्रिषक दिखलाई पड़ती है। उदाहरण के लिये निम्नलिखित कविता की परीला कीलिये:—

लहर रही शशि-िकरण चूम निर्मल यमुना-जल, चूम सरित की सलिल-राशि खिल रहे कुमुद-दल। कुमुदों के स्मित मंद खुले वे अधर चूम कर, वही वायु स्वच्छंद सकल पथ घूम-घूम कर। है चूम रही इस रात्रि की वही तुम्हारे मधु अधर, जिनमें हैं भाव भरे हुए सकल-शोक-सन्वाप-हर।

[ चुम्बन-निराला ]

इसमें स्थायीभाव रित है, आलम्बन किव का प्रिय है जिसके अधरों का वर्णन किया गया है। रोष बातें उद्दीपन के रूप में आयी हैं। इस तरह इसमें केवल विभाव का ही वर्णन है, पर शृङ्कार रस की निष्पत्ति हो जाती है। इसका कारण यह है कि प्रिय और चुम्बन का स्थायीभाव रित और शृंगार रस से धनिष्ठ सम्बन्ध है। आश्रय (किव) में आलम्बन (प्रिय) के प्रति उद्दीपनों (चुम्बन-क्यापार) के कारण रितमाव उद्दीत होता है।

किन्तु छायावादी कविता में सदैव एक या दो ही रसावयन के कारण रस-निष्पत्ति नहीं होती। कभी-कभी तीनों अवयवों के संयोग से स्थायीभाव को उद्दीत किया जाता है। निम्नलिखित कविता में तीनों अवयवों का योग स्पष्ट रूप से हुआ है:— प्रशान्त ग्रौर धीरोद्धत नायकों की, जो देवता, ब्राह्मण, ह्वत्रिय ग्रादि उच सामन्ती वर्ग के ही होते थे, ग्रावश्यकता होती थी ग्रीर उद्दीपन की वँधी-वँघाई लीक पर ही कवियों को चलना पड़ता था। संचारी मावों ग्रीर ग्रनुमावों की योजना भी वे ग्रात्मानुमृति के ग्राधार पर नहीं, ग्रन्थज ज्ञान के ग्राधार पर करते थे। ग्रतः उस काल की रस-व्यंजना की पद्धति ग्राज के पूँजीवादी युग में उसी प्रकार नहीं ग्रपनाई जा सकती थी। इसी कारण ग्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल को साधारणीकरण की नई व्याख्या करनी पड़ी जिसके ब्रानुसार रस के कुछ श्रवयवों के श्रभाव में भी श्रालम्बन के साथ तादात्म्य द्वारा साधा-रखीकरण श्रयवा रसनिग्पत्ति होना संभव है। यहाँ रस को ब्रह्मानन्द-सहोदर श्रयवा श्रलोकिक न मानकर शुक्लजी ने उसे लौकिक किन्तु विलत्त्ए या श्रसा-धारण व्यापार ही माना है। दिसरे शब्दों में काव्य की रस-प्रकिया व्यक्ति की श्रपने सीमित घेरों से बाहर कर उसे लोकसामान्य भावभूमि पर पहुँचा देती है। इसी श्रर्थ में रसानुभृति लोकानुभृति से विलक्ष होती है। इसमें पाठक या श्रोता की वैयक्तिकता या लौकिकता का तिरोभाव हो जाता है। त्रातः रस त्रालौ-किक नहीं लौकिक है, भले ही वह अन्य सांसारिक अनुभृतियों से भिन्न और विलवण प्रकार का हो।

इस दृष्टि से देखने पर छायावादी कविता में रसानुभूति का गुण पर्याप्त मात्रा में दिखलाई पड़ता है। त्रात्मामिन्यंजना की प्रवृत्ति के कारण इस युग में वस्तुगत कविता की रचना बहुत कम हुई। रस के चारों अवयवों के योग का विधान प्रवन्ध श्रौर मुक्तक काव्य में ही सफलता पूर्वक हो सकता है। प्रगीत' मुक्तक श्रीर गीतिकाच्य में बहुधा कवि स्वयं श्राश्रयरूप में रहता है श्रीर वर्ण्यवन्त कभी तो कविता में प्रकट रूप से रहती है श्रीर कभी उसका आरोप किया जाता है। रस के चारों श्रवयवों के पारसिरक सम्बन्व का स्वरूप ज्ञात हो जाने पर यह बात श्रीर भी सपट हो जायेगी। भरत मुनि के श्रनुसार भाव, विभाव, श्रनुभाव श्रीर व्यभिचारी भाव के संयोग से रस-निप्पत्ति होती है। इसमें प्रयुक्त संयोग श्रीर निष्यत्ति इन दो शब्दों को लेकर विभिन्न श्राचायों ने भरत मुनि के मत की विभिन्न प्रकार की व्याख्या की । रसावयुवों में स्यायीमाव तो मन की वे वासनायें या मनी-विकार हैं जो मनुष्य के मन में स्वमावतः मुलिन, सुपुत अयवा आहत रूप में पढ़े रहते हैं श्रीर श्रालम्बन श्रीर उद्दीपन विभावों के कारण जामत या उदीत होते हैं। तत्पश्चात ग्रन्य सहकारी मान जो स्थायी भाव की सहायता के लिए उत्पन्न होते ग्रीर उसमें लीन हो कर उसे पुष्ट करते रहते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। जिन शारीरिक चेयात्रों की उत्पत्ति ऐसी दशा में होती है वे अनुभाव

कहलाते हैं। इस प्रकार सभी श्राचायों का यह मत है कि स्थायीमाव में ही रस का स्वाद छिपा रहता है जो विभावादिकों द्वारा निष्पन्न होता है। किन्तु विभाव, श्रनुभाव श्रीर व्यभिचारीभाव श्रकेले-श्रकेले रस की व्यञ्जना नहीं कर सकते क्योंकि एक ही विभाव, श्रनुभाव या संचारी भाव कई स्थायीभावों में श्राया करते हैं। श्रातः विना स्थायीभाव के योग के वे श्रस्पष्ट श्रीर रसास्वाद कराने में श्रसमर्थ होते हैं। किन्तु इसका यह श्रथ्म नहीं कि इन तीनों का संयोग सदा स्पष्ट या प्रकट रूप में दिखलाया जाता है। कभी-कभी वहाँ भी रसनिष्पत्ति होती है जहाँ केवल विभाव ही होता है श्रथवा केवल श्रनुभाव या केवल व्यभिचारीभाव ही होते हैं। कहीं-कहीं इन तीनों में से दो ही वर्तमान रहते हैं। उदाहरण के लिये श्रालम्बन श्रीर उद्दीपन विभाव को लीजिये। यदि वे किसी भावविशेष जैसे रित भाव से ही सम्बद्ध हों, किसी श्रन्य भाव की इनसे स्फरणा न होती हो। वहाँ भी रसनिष्पत्ति होती है। किन्तु जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ रसनिष्पत्ति में वाधा पहुँचती है। एक या दो ही श्रवयव के उपस्थित रहने पर शेष श्रवयवों का श्राचेप स्वयमेव हो जाता है। छायावादी कविता में यही वात श्रिक दिखलाई पड़ती है। उदाहरण के लिये निम्नलिखित कविता की परीचा कीजिये:—

लहर रही शशि-किरण चूम निर्मल यमुना-जल, चूम सरित की सलिल-राशि खिल रहे कुमुद-दल। कुमुदों के स्मित मंद खुले वे अधर चूम कर, बही वायु स्वच्छंद सकल पथ घूम-घूम कर। है चूम रही इस रात्रि की वही तुम्हारे मधु अधर, जिनमें हैं भाव भरे हुए सकल-शोक-सन्ताप-हर।

[ चुम्बन-निराला ]

इसमें स्थायीभाव रित है, ग्रालम्बन किव का प्रिय है जिसके ग्रधरों का वर्णन किया गया है। शेष बातें उद्दीपन के रूप में ग्रायी हैं। इस तरह इसमें केवल विभाव का ही वर्णन है, पर शृङ्कार रस की निष्पत्ति हो जाती है। इसका कारण यह है कि प्रिय ग्रीर चुम्बन का स्थायीभाव रित ग्रीर शृंगार रस से घनिष्ठ सम्बन्ध है। ग्राश्रय (किव) में ग्रालम्बन (प्रिय) के प्रति उद्दीपनों (चुम्बन-व्यापार) के कारण रितभाव उद्दीत होता है।

किन्तु छायावादी कविता में सदैव एक या दो ही रसावयव के कारण रस-निप्पत्ति नहीं होती। कभी-कभी तीनों अवयवों के संयोग से स्थायीमाय को उद्दीत किया जाता है। निम्नलिखित कविता में तीनों अवयवों का योग स्पष्ट रूप से हुआ है:— प्रशान्त छौर धीरोद्धत नायकों की, जो देवता, ब्राह्मण, चत्रिय छादि उच सामन्ती वर्ग के ही होते थे, श्रावश्यकता होती थी श्रीर उद्दीरन की वैधी-वैधाई लीक पर ही कवियों को चलना पड़ता था। संचारी भावों ख्रीर खनुमावों की योजना भी वे श्रात्मानुमृति के श्राधार पर नहीं, ग्रन्थज ज्ञान के श्राधार पर करते थे। ग्रतः उस काल की रस-व्यंजना की पदिति ग्राज के पुँजीवादी युग में उसी प्रकार नहीं ऋपनाई जा सकती थी। इसी कारण श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल को साधारणीकरण की नई व्याख्या करनी पड़ी जिसके श्रनुसार रत के कुछ अवयवों के अभाव में भी आलम्बन के साथ तादातम्य द्वारा साधा-रगोक्तग् श्रथवा रसनिष्पत्ति होना संभव है। यहाँ रस को ब्रह्मानन्द-सहोदर श्रयवा श्रलोकिक न मानकर शुक्लजी ने उसे लौकिक किन्तु विलक्ष या श्रमा-धारण व्यापार ही माना है। द्विसरे शब्दों में काव्य की रस-प्रक्रिया व्यक्ति की श्रपने सीमित घेरों से बाहर कर उसे लोकसामान्य भावभूमि पर पहुँचा देती है। इसी श्रर्थ में रसानुभृति लोकानुभृति से विलत्त् होती है । इसमें पाठक या श्रोता की वैयक्तिकता या लौकिकता का तिरोभाव हो जाता है। ग्रातः रस ग्राली-किक नहीं लौकिक है, भले ही वह अन्य सांसारिक अनुभृतियों से भिन्न और विलक्त्य प्रकार का हो।

इस दृष्टि से देखने पर छायावादी कविता में र्सानुभूति का गुण पर्यात मात्रा में दिखलाई पड़ता है। ब्रात्माभिन्यंजना की प्रवृत्ति के कारण इस युग में वस्तुगत कविता की रचना बहुत कम हुई िरस के चारों अवयवों के योग का विधान प्रवन्ध ख्रौर मुक्तक काव्य में ही सफलता पूर्वक हो सकता है। प्रगीत मुक्तक ग्रीर गीतिकान्य में बहुधा कवि स्वयं ग्राश्रयरूप में रहता है ग्रीर वर्ण्यवस्त कभी तो कविता में प्रकट रूप से रहती है और कभी उसका आरोप किया जाता है। रस के चारों अवयवों के पारस्परिक सम्बन्ध का स्वरूप ज्ञात हो जाने पर यह वात श्रीर भी स्पष्ट हो जायेगी। भरत मुनि के श्रनुसार भाव, विभाव, श्रनुभाव श्रीर व्यभिचारी भाव के संयोग से रस-निप्यति होती है। इसमें प्रयुक्त संयोग श्रीर निप्पत्ति इन दो शब्दों को लेकर विभिन्न श्राचायों ने भरत मुनि के मत की विभिन्न प्रकार की व्याख्या की । रसावयवों में स्थायीभाव तो मन की वे वासनायें या मनो-विकार हैं जो मनुष्य के मन में स्वभावतः मुलिन, सुपुत् अथवा आहत रूप में पड़े रहते हैं श्रीर त्रालम्बन श्रीर उद्दीपन विभावों के कार्ए जाग्रत या उदीत होते हैं। तत्पश्चात अन्य सहकारी भाव जो स्थायी भाव की सहायता के लिए उत्पन्न होते त्रीर उसमें लीन हो कर उसे पुष्ट करते रहते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। जिन शारीरिक चेष्टात्रों की उत्पत्ति ऐसी दशा में होती है वे अनुभाव

कमी नहीं है क्योंकि सामन्त-युग की लोकदृष्टि बदल जाने और ज्ञान-विज्ञान की नई दृष्टि मिल जाने से समाज और व्यक्ति की श्रीचित्य-श्रनौचित्य विषयक धारण भी बदल गई है। अतः पहले जो वातें श्रनुचित समभी जाती थीं श्रव वे उचित और पहले जो उचित समभी जाती थीं श्रव श्रनुचित समभी जाती हैं। प्रकृति में चेतना का आरोप होने के कारण निराला जुदी की कली और पत्रन की रित-कोड़ा का वर्णन करते और प्रशंसित होते हैं:—

नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिएडोल!

× × ×

निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की कि भोंकों की भाड़ियों से सुन्दर सुकुमार देह सारी भक्तभोर डाली मसल दिये गोरे कपोल गोल

इस किता में आज की दृष्टि से रसामास नहीं रसानुभूति का गुण है। अगर यही बात कि अपनी रित-कीड़ा के सम्बन्ध में कहता है तो आज की दृष्टि से वही रसामास होता क्योंकि आज अपनी रित-कीड़ा का गोपन ही उचित माना जाता है। कुछ किवयों ने ऐसा किया है पर उससे श्रंगार रस की जगह जुगुप्सा की मावना ही उत्पन्न होती है।

रसामास ग्रीर भावाभास की तरह भावशान्ति, भावोदय, भावसन्धि ग्रीर भावशवलता की भी छायावादी किवता में पर्याप्त व्यंजना हुई है। जहाँ एक भाव दूसरे भाव के ग्रा जाने से शान्त होकर सौंदर्य उत्पन्न करता है वहाँ भाव शान्ति समभा जाता है। किन्तु जब एक भाव के शान्त हो जाने पर दूसरा भाव उदित होकर चमत्कार उत्पन्न करता है तो उसे भावोदय कहते हैं। रामकुमार वर्मा की कपर उद्धृत किवता भावोदय का सुन्दर उदाहरण है। जहां पर दो समान शक्तिवाले भावों की सन्धि हो वहां भावसन्धि होती है ग्रीर जब एक-एक करके कई समान शक्ति-गुणवाले भावों का उदय ग्रीर सम्मेलन हो वहाँ भावशवलता होती है। भावाभिव्यक्ति की ये प्रवृत्तियां प्रगीत मुक्तकों ग्रीर गितों में इसल्विये ग्राधिक दिखलाई पड़ती है कि उनमें थोड़े में ग्राधिक कह देने की शक्ति ग्रीर मावनाग्रों की सचाई होती है। मनोविज्ञान के ग्राचन्य-सिद्धान्त के ग्राचुसार बहुषा भावनाग्रें एक दूसरे से श्रंखलित रहती हैं। कि उनका यथातथ्य चित्रण करेगा तो ग्रानेक भावनाग्रों का मनोवेज्ञानिक ढंग से

[ ? ]

कुछ अजब हैरान सा हूँ।
में जिथर को देखता हूँ
है उथर ही एक टलमन।
एक सी-ा-बद्ध जीवन!
एक अनिलापा पुलक सी
मायनामय एक स्यन्दन!
एक असफलना यही पर
निर सिहरना एक कन्दन!

[ मानव-भगवतीचरण वर्मां ]

ર ]

छोड़ दुमां की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल-जाल में कैसे उलफा दूँ लोचन, भूल श्रमी से इस जग को ?

[ ग्राधुनिक कवि-पन्त ]

पहली कविता में जगत के वैपम्य से उत्पन्न निराशा, विरिक्त, ज़िंकर्तव्य-विमृद्रता त्यादि भावनायें गुम्फित रूप में ध्यक्त की गई हैं। दूसरी में नारी श्रीर प्रकृति के प्रति उत्पन्न होने वाले श्राकर्पणों के बीच का इन्द्र चित्रित किया गया है। पाठक के मन में इन भावनाश्रों का संचार ये कवितायें सफलता पूर्वक करती हैं। इस तरह यहाँ भावानुमृति हो जाती है यद्यपि वह उचकोटि की रसानुमृति नहीं है। पाठक श्रपने मन में कवियों का समर्थन करता हुश्रा सोचता है, "बहुत टीक लिखा है; ऐमा ही होता है, ऐसा ही होना चाहिए।"

जब रस की अनुचित प्रवृत्ति से अपूर्ण परिपाक होता है तो उसे रसाभास कहते हैं। विभावादि की अनौचित्यपूर्ण योजना से ऐसा होता

रसाभास है। गुरु-मुनि माता-पिता त्र्यादि की रति, पर स्त्री या पर पुरुपगत रति, जड् या निरीन्द्रिय पदार्थों जैसे प्राकृतिक

वस्तुग्रों में दाम्पत्य रित का श्रारोष, एकांगी प्रेम या पशु-प्रचीगत रित श्रादि का वर्णन लोकहिष्ट से श्रनुचित माना जाता था । जहाँ केवल भाव की श्रनुचित प्रश्चित होती है वहाँ मावामास मात्र होता है, भावानु-भूति नहीं। छायायादी कविता में रसामास ग्रीर मावामास वाली कविताश्रों की

उसी तरह शब्द ग्रौर ग्रर्थ का सम्बन्ध भी है। शब्द का वाष्यार्थ या संकेतग्रह सभी जानते हैं किन्तु जब उसका शब्दातिरिक्त या प्रतीयमान ग्रर्थ पाठकों को ज्ञात होता है तो उन्हें विलक्त्या ज्ञानन्द की प्राप्ति होती है। यही काव्य का व्यंग्यार्थ है जिससे रस की प्रतीति होती है। इस प्रकार उन्होने रस-निष्पत्ति के लिये विभावादि का रहना तो त्रावश्यक माना, किन्तु उनके प्रतिपादक शब्द को ग्रधिक महत्व नहीं दिया । ध्वनि-काब्य में वाच्यविशेष या वाचकविशेष ग्रपने को खोकर प्रतीयमान ऋर्थ की ऋभिन्यक्ति करते हैं ऋर्थात शब्द ऋौर ऋर्थ जहाँ ब्यंग्य होते हैं वहीं काव्य में ध्वनि की उत्पत्ति होती है। परिणामस्वरूप ग्राभिधा द्वारा उत्तम काव्य की सृष्टि नहीं हो। संकती । लच्चणा भी ध्वनि नहीं है क्योंकि वह ग्राभिधा से घानिष्ट रूप से सम्बद्ध है, वह उसकी पूँछ की तरह है। किन्त व्यञ्जना उससे त्रागे की वस्तु है। व्यञ्जना द्वारा ही ध्वनि की उत्पत्ति होती है। ब्रालंकारों के सम्बन्ध में ब्रानन्दवर्धन की राय यह है कि त्रालंकार शोभा के लिये हैं, वे साधनमात्र हैं; साध्य नहीं । ग्रातः उनका व्यवहार ग्रङ्गरूप में ही होना चाहिये, ग्रङ्गीरूप में नहीं। ध्यान देने की बात यह है कि ध्वनिवादियों ने भी काव्य में रस को ही ग्रानन्दपद पदार्थ माना है ग्रीर इसीलिये व्यंग्यार्थ को ऊँचा स्थान दिया है क्योंकि उससे रस की ग्रामिव्यक्ति होती है। व्यंग्य जब प्रधान पद पर त्रारूढ़ होता है तो जिस चमत्कार की उत्पत्ति होती है, वही ध्वनि है। चमत्कार का तात्पर्य यह है कि वह रमणीयता उत्पन्न करता है जिससे पाठकों की चित्तवृत्तियाँ वर्ण्यवस्तु में रमती श्रीर तल्लीन होती हैं। जिस ग्रर्थ में रमणीयता नहीं होती उसमें पाठक का मन नहीं रम सकता। यहाँ रमणीयार्थं प्रतिपादक शब्द ग्रौर उक्तिवैचित्र्य का भेद भी समभ लेना चाहिये। उक्तिवैचित्र्य में कल्पना द्वारा ऐसे पदों या शब्दों की योजना की जाती है जिनसे पाठक च्या भर के लिए चिकत होकर चौंक पड़ता है, उसके हृदय का स्पर्श ग्रीर विकास नहीं होता । किन्तु रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द द्वारा जो चमत्कार उत्पन्न होता है उससे चित्त द्रवित होता है जैसे ग्राग से लाह। द्रवित होने के उपरान्त पाठक का वर्ण्यवस्तु के साथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित होता श्रीर उसका चित्त किय के भावों के साँचे में दल जाता है। ध्विन द्वारा ही ऐसी लोकोत्तर रमग्गीयता या चमत्कार की उत्पत्ति हो सकती है; उक्तिवैचित्र्य या श्रलंकृत पदयोजना द्वारा नहीं।

छायावादी किवता में लच्चणा और व्यंजना नामक शब्दशक्तियों से बहुत अधिक काम लिया गया है। शब्दशक्तियों के सम्बन्ध में आगे विचार किया जायगा। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि छायावादी किवयों ने अपनी सूहम एक साथ मिलना बहुत स्वामाधिक है। निम्नलिखित कविता इसका उदाहरण है जिसमें अनेक परस्पर-विरोधी भावों के सम्मेलन से चमलार उत्पन्न होता है:-

प्रिय में हूँ एक पहेली भी!
जितना मधु जितना मधुर हास
जितना मद तेरी चितवन में!
जितना कन्दन जितना विपाद
जितना विप जग के सम्दन में!
पी-पी में चिर दुख-प्यास बनी
सुख-सरिता की रैगरेली भी!
मेरे प्रित रोमों में श्रविरत
मरते हैं निर्मार श्रीर श्राम,
करती विरक्ति - श्रासक्ति प्यार
मेरे श्वासों में जाग - जाग,
प्रिय में सीमा की गोद पली
पर हूँ श्रसीम से रोली भी!

[ नीरजा—महादेवी ]

## [ २ ]

श्रव तक हमने छायावादी कविता पर रस-सिद्धान्त की दृष्टि से विचार किया । यदि ध्वनि-सिद्धान्त की दृष्टि से देखा जाय तो छायावादी कविता श्रिधक

उत्कृष्ट ठहरती है। ध्वनि-सिद्धान्त कान्य में वाच्यार्थ ग्रीर

घ्यनि लक्ष्मार्थं के श्रतिरिक्त एक तीसरी राक्ति—व्यंग्यार्थ—को मानता है। उसके श्रनुसार जिस काल्य में व्यंग्य श्रर्थ वाल्यार्थ

श्रीर लक्ष्यार्थ की श्रपेता श्रिधिक चमत्कारक हो उसे ही ध्विन कहते हैं श्रीर वहीं उत्तम काव्य हैं । ध्विनवादियों के श्रनुसार रस, गुण, रीति श्रलंकार सभी ध्विन के श्रन्तर्गत श्राते हैं; यही नहीं, ध्विन के श्रन्तर्गत रस, भाव, रसाभास, भावा-भास श्रादि सभी श्रन्तर्भुक्त हो जाते हैं। श्रानन्दवर्धनाचार्य के श्रनुसार रस व्यंग्य होता है। जिस तरह शरीर श्रीर श्रात्मा में शरीर का शान तो सबको होता है किन्तु श्रात्मा का शान साधारण चुद्धि वालों श्रीर विवेक चुद्धिवालों को भिन-भिन्न ढंग से होता है; साधारण चुद्धि वाले शरीरस्थ श्रात्मा (मन, चुद्धि, चित्त, श्रहंकार) को ही जानते हैं किन्तु विवेकी शरीरातिरिक्त श्रात्मा को भी जानता है;

वाच्यातिशयिनि व्यङ्ग्ये ध्वनिस्तत्काव्यमुत्तमम् । · · —साहित्य दर्पण

उसी तरह शब्द ग्रीर अर्थ का सम्बन्ध भी है। शब्द का वाष्यार्थ या संकेतग्रह सभी जानते हैं किन्तु जब उसका शब्दातिरिक्त या प्रतीयमान ग्रर्थ पाठकों को ज्ञात होता है तो उन्हें विलक्त्या ग्रानन्द की प्राप्ति होती है। यही काव्य का व्यंग्यार्थ हैं जिससे रस की प्रतीति होती है। इस प्रकार उन्होने रस-निष्पत्ति के लिये विभावादि का रहना तो त्रावश्यक माना, किन्तु उनके प्रतिपादक शब्द को त्राधिक महत्व नहीं दिया । ध्वनि-काव्य में वाच्यविशेष या वाचकविशेष ग्रापने को खोकर प्रतीयमान ऋर्थ की ऋभिन्यक्ति करते हैं ऋर्थात शब्द ऋौर ऋर्थ जहाँ व्यंग्य होते हैं वहीं काव्य में ध्वनि की उत्पत्ति होती है। परिणामस्वरूप ग्रिमिधा द्वारा उत्तम काव्य की सृष्टि नहीं हो संकती। लज्ञ्णा भी ध्वनि नहीं है क्योंकि वह ग्रमिधा से घानिष्ट रूप से सम्बद्ध है, वह उसकी पूँछ की तरह है। किन्त व्यञ्जना उससे आगे की वस्त है। व्यञ्जना द्वारा ही ध्वनि की उत्पत्ति होती है। ब्रालंकारों के सम्बन्ध में ब्रानन्दवर्धन की राय यह है कि त्रालंकार शोभा के लिये हैं, वे साधनमात्र हैं; साध्य नहीं । त्रातः उनका व्यवहार श्रङ्गरूप में ही होना चाहिये, श्रङ्गीरूप में नहीं। ध्यान देने की बात यह है कि ध्वनिवादियों ने भी काव्य में रस को ही ग्रानन्दपद पदार्थ माना है ग्रौर इसीलिये व्यंग्यार्थ को ऊँचा स्थान दिया है क्योंकि उससे रस की ग्राभिव्यक्ति होती है। व्यंग्य जब प्रधान पद पर ग्रारूढ़ होता है तो जिस चमत्कार की उत्पत्ति होती है, वही ध्वनि है। चमत्कार का तात्पर्य यह है कि वह रमणीयता उत्पन्न करता है जिससे पाठकों की चित्तवृत्तियाँ वर्ण्यवस्त में रमती श्रीर तल्लीन होती हैं। जिस द्यर्थ में रमणीयता नहीं होती उसमें पाठक का मन नहीं रम सकता। यहाँ रमणीयार्थं प्रतिपादक शब्द श्रीर उक्तिवैचित्र्य का भेद भी समभ लेना चाहिये। उक्तिवैचित्र्य में कल्पना द्वारा ऐसे पदों या शब्दों की योजना की जाती है जिनसे पाठक च्राण भर के लिए चिकत होकर चौंक पड़ता है, उसके हृदय का स्पर्श ग्रौर विकास नहीं होता । किन्तु रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द द्वारा जो चमत्कार उत्पन्न होता है उससे चित्त द्रवित होता है जैसे त्राग से लाह। द्रवित होने के उपरान्त पाठक का वर्ण्यवस्तु के साथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित होता श्रीर उसका चित्त कवि के भावों के साँचे में दल जाता है। ध्वनि द्वारा ही ऐसी लोकोत्तर रमणीयता या चमत्कार की उत्पत्ति हो सकती है; उक्तिवैचित्रय या श्रलंकत पदयोजना द्वारा नहीं।

छायावादी कविता में लक्त्णा और व्यंजना नामक शब्दशक्तियों से बहुत अधिक काम लिया गया है। शब्दशक्तियों के सम्बन्ध में आगे विचार किया जायगा। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि छायावादी कवियों ने अपनी सूक्ष्म श्रनुभृतियों श्रीर परोत् श्रालम्बन के चित्रण में व्यंजना-राक्ति का सहारा श्रिधिक लिया है जिससे उनकी कविता में ध्वनि का चमत्कार श्रिधिक दिखलाई पड़ता है।

पहले ही कहा जा चुका है कि ध्वनियादी रत-श्वलंकार श्रादि की भी ध्वनि के श्रन्तर्गत ही मानते हैं। इसलिए वत्तु, श्रलंकार श्रीर रत्त, तीनों में ध्वनि होती है। व तीन भेद निम्नलिखित हैं:—

१ — वस्तु स्विन, २ — ग्रालंकार-ध्विन, ३ — रसादि-ध्विन । इनमें से वस्तु ध्विन ग्रीर ग्रालंकार-ध्विन शब्द की शक्ति से उरवन होती हैं। पर रसादि-ध्विन कभी शब्द या ग्रार्थ की शक्ति से नहीं उत्तवन होती, क्योंकि रस, भाव, रसामास, मानामास ग्रादि स्वयं किसी भी शब्द या ग्रार्थ से वाच्य नहीं होते; वे तो विभावादिकों से व्यक्त होते हैं जिनकी चर्चा ऊपर हो जुकी है। ग्रातः रसादि-ध्विन सभी रसात्मक काव्य में ग्रानिवार्यतः होती है।

वत्त-ध्विन में ख्रलंकाररिहत वत्तु ध्विनत होती है। पर इसमें भी रागात्मक भाव या रस का योग किसी न किसी रूप में ख्रपेक्षित रहता है। यदि ऐसा न हो तो ख्रित साधारण वस्तु भी मात्र ध्विन के कारण काव्य-श्रेणी में परिगणित हो जाव। वस्तु-ध्विन दो प्रकार की होती है, ख्रिभिधानूलक शष्ट्रशक्त्युद्धव ध्विन ख्रीर ख्रिभिधानूलक ख्रथंशक्त्युद्धव ध्विन। ख्रनेकार्थक शब्दों या ख्रनेक माव व्यक्त करने वाले ख्रथों के कारण वस्तु-ध्विन उत्तव होती है:—

(१)

श्री री मानस की गहराई!

त् सुन, शान्त, कितनी शीतल
निर्वात मेघ ज्यों पूरित जल!

नव मुकुर नीलमिण-फलक श्रमल,
श्री पारदर्शिका! चिरचंचल यह विश्व बना है परलाई!

[ प्रसाद-लहर ]

(२)

प्रथम रिम का त्र्याना रंगिनि तूने कैसे पहचाना ! कहाँ-कहाँ हे वाल विहंगिनि, पाया तूने यह गाना !

पन्त-चीणा

पहली कविता में 'मानस' शब्द से पहले सरीवर और फिर हृदय का अर्थ ध्वनित होता है। दूसरी में कवि ने एक ही साथ कई अयों की योजना की है। श्रलंकार-ध्विन वहाँ होती है जहाँ श्रलंकार शब्द या श्रर्थ में वाच्य नहीं प्रत्युत् व्यंग्य होते हैं श्रर्थात वे वस्तु से ध्विनत होते हैं। वस्तु या श्रलंकार से जब व्यंग्यार्थ श्रिषक चमत्कारपूर्ण होता है तभी श्रलंकार-ध्विन उत्पन्न होती है। इस प्रकार व्यंग्यमृत श्रलंकार श्रलंकार न रह कर स्वयं श्रलंकार्य हो जाता है। श्रलंकार तो रस को विभूपित करते हैं पर व्यंग्य श्रलंकार श्रन्य किसी को विभूपित न करके स्वयं विभूषित होते हैं। ध्विनवादी ऐसे ही श्रलंकारों को उत्तम काव्य मानते हैं।

क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्य-ग्रश्रु जल से ग्रपने तुम दान कर जुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने ! नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत-नग-पगतल में पीयूष-स्रोत सी बहा करो जीवन के सुन्दर समाल में ।

[ कामायनी-लज्जासर्ग ]

इसमें रूपक और उपमा अलंकार व्यंग्य हैं जो नारी के आत्मोत्सर्ग, विश्वास, जीवनदायिनी शक्ति आदि गुणों के महत्व को ध्वनित करते हैं। लजा कामायनी से कह रही है कि तुमने पुरुष के सम्मुख द्रवित होकर आत्मोत्सर्ग तो पहले ही कर दिया है, अब उसके जीवन को सुख-शान्ति और आनुनद से पूर्ण बनाओ; यही तुम्हारे जीवन की सार्थकता है।

ध्वनिवादियों ने ध्वनि के दो मेद किये हैं:—लक्षणामूला ग्रथवा ग्रवि-वित्तवाच्य ध्वनि ग्रीर ग्रामिधामूला ग्रथवा विवित्तवान्य परवाच्य ध्वनि । लक्षणा-मूला ध्वनि में वाच्यार्थ जब दूसरे ग्रर्थ में संक्रमित हो गया होता है तो उसे ग्रथांन्तर संक्रमितवाच्य ध्वनि कहते हैं ग्रीर जब ग्रत्यन्त तिरस्कृत होता है तो उसे ग्रत्यन्त तिरस्कृतवाच्य ध्वनि कहते हैं। किन्तु ग्रामिधामूलाध्वनि में वाच्यार्थ तिरस्कृत नहीं होता विक्त वांछित होते हुए भी ग्रान्यपरक हो जाता है, इसीलिये इसका नाम विवित्ततान्य परवाच्य ध्वनि है। इसके भी दो मेद हैं, ग्रसंलक्ष्यक्रम व्यंग्य ग्रीर संलक्ष्यक्रम व्यंग्य। रस-भावादिकों में ग्रसंलक्ष्यक्रम व्यंग्य होता है क्योंकि उनमें वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ का बोध इतनी शीव्रता से होता है कि उसका क्रम लित्ति नहीं होता। संलक्ष्यक्रम व्यंग्य में वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ के बोध का क्रम लित्ति नहीं होता जैसे घंटा वजने के 'टन' की ग्रावाज के बाद उसकी गूंज घीरे-धीरे ग्राती रहती है। इसके तीन मेद होते हें १—शब्दशक्त्य हुव ध्वनि, २—ग्रर्थशक्त्युद्धव ध्वनि, ३—उभयशक्युद्धव ध्वनिक्ष। इस प्रकार लक्षणामूला

भेदी ध्वनेरिप द्वानुदीरितौ त्रज्ञ्याभिधामूलौ ।
 श्रविवित्तृत वाच्योऽन्यो विवित्ततन्यपरवाच्यश्च ॥ २ ॥

ग्रीर ग्रामिधान्ता ध्वनि के ग्रानंक भेदीनमेद किये गये हैं जिनकी संराग ४१ है। यहाँ उन सबका लेखा उपस्थित करना ग्रानावश्यक है। छायावादी कविना में ध्वनि की बहुलता है ग्रात: यहाँ उसके मोटे-मोटे मेदों का विवेचन कर दिया गया है। उनके कुछ उदाहरण देकर वह धनंग समाप्त किया जायगा। श्राधान्तरसंक्रमित श्राविविक्तिवाच्य ध्वनि

इसमें मुख्यार्थ के बाबित होने पर वाच्य पद या वाक्य उपादानलअगा द्वारा दूसरे श्रर्थ में संक्रमित हो जाते हैं:—

देखते देखा मुक्ते तो एकवार
उस भवन की छोर देखा छिन्ततार;
देख कर कोई नहीं,
देखा मुक्ते उस हिंछ से
जो मार खा रोई नहीं;
सजा महज सिनार,
मुनी मैंने वह नहीं जो थी मुनी भंकार।
एक छन के बाद वह कौंपी मुबर
छुलक मांघ से गिरे मीकर
लोन होते कर्म में फिर ज्यों कहां
"मैं तोड़ती पत्थर।"

[निराला]

इसमें श्रन्तिम वाक्य में वाच्यार्थ वाधित है। वह यह नहीं कहती कि मैं पत्थरतोड़ती हूँ विलक्त यह कहती है कि मुक्त में श्रीर तुममें बहुत अन्तर है; मैं गरीय मजदूरती हूँ, तुम श्रमीर हो; मैं दया की भिखारिणी नहीं हूँ, परिश्रम की रोधी खाती हूँ; मैं कोमल नहीं कठोर हृद्य वालो हूँ। इस तरह 'मैं तोड़ती परयर' वाक्य कई ऐसे श्रर्थ व्यक्त करता है जो वाच्यार्थ से भिन्न हैं।

श्रयांन्तरं संक्रमिते वाच्येऽत्यन्त तिरस्कृते । श्रविवित्तवाच्योऽपि व्विनद्देविष्यमृच्छृति ॥ ३ ॥ विवित्ततामिवेयोऽपि द्विभेदः प्रथमं मतः । श्रसंलक्ष्यकमो यत्र व्यंग्यो लक्ष्यकमस्तया ॥ ४ ॥ शब्दायोंभयशक्त्युत्ये व्यंग्येऽनुस्तान संनिमे । ध्वनिलक्ष्यकमव्यंग्यस्त्रिविधः कथितो बुधैः ॥ ६ ॥

[ साहित्य दर्पण—चतुर्थ परिच्छेद ]

श्चारयन्त तिरस्कृत श्वविविच्चितवाच्य ध्वनि

इसमें मुख्यार्थ का सर्वथा तिरस्कार हो जाता है। इसके मूल में लच्चण-लच्चणा होती है। यह भी पदगत श्रीर वाक्यगत दो प्रकार की होती है।

वाँघा है विधु को किस ने इन काली जंजीरों से ? मिंग्वाले फिंग्यों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से ?

[ ग्राँख्—प्रसाद ]

इसमें विधु का अर्थ मुख ग्रौर जंजीरों का लटें है। इन शब्दों का मुख्यार्थ मर्वथा तिरस्कृत है, यहाँ गुण या लक्ष्ण-साम्य के कारण ग्रन्य ग्रर्थ ध्वनित होता है। ग्रतः यहाँ पद्गत ग्रत्यन्ततिरस्कृत ग्रविविक्तिवाच्य ध्वनि है।

> उड़ गया श्रचानक लो भूघर, फड़का श्रपार पारद के पर । रशशेष रह गये हैं निर्भार, है टूट पड़ा भू पर श्रम्बर । धँन गये धरा में सभय शाल, उड़ रहा धुँवा जल गया ताल ।

> > [ पन्त ]

इसमें वाक्यों का मुख्यार्थ अत्यन्त तिरस्कृत है। पहाड़ उड़ नहीं सकते न उनके पंख ही होते हैं, आकाश घरती पर ट्रट कर नहीं गिर सकता न ताल जल सकता है। अतः मुख्यार्थ के बाधित होने पर यह व्यंग्यार्थ ध्वनित होता है कि कुहरे या बादलों से पहाड़ देखते-देखते देंक गये, शाल, निर्भर, ताल सभी छिप गये, ताल के ऊपर कुहरा धुँवा की तरह लगने लगा जैसे उसमें आग लग गई हो। इस तरह यहाँ वाक्यगत अत्यन्तितरस्कृत अविविद्याच्य ध्वनि है।

## असंलद्यक्रम व्यंग्य घ्वनि

इसके उदाहरण रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावोद्य, भावशवलता, भावसिन्ध श्रीर भावशान्ति हैं। इनके भेद-प्रभेद श्रनन्त हो सकते हैं, श्रतः इन सब को एक ही मान लिया गया है। रस-भावादिकों का विवेचन पहले हो चुका है। जहाँ भी वे होते हैं वहाँ श्रमंलक्ष्यक्रम विविच्चतान्य परवाच्य ध्वनि होती है। इस की श्रमिव्यक्ति छः प्रकार की होती है—पद्गत, वाक्यगत, रचनागत, वर्णगत श्रीर प्रवन्धगत।

## शब्दशक्तयुद्भव संतत्त्यकम व्यंग्य ध्वनि

जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो कि उस जगह उनके ब्रातिरिक्त ब्रान्य पर्यायवाची शब्दों से व्यंग्यार्थ का बोध न हो वहीं यह ध्विन होती है :— क्या कहती हो टहरी नारी, संकल्य-श्रश्रुजल से श्रपने, तुम दान कर लकी पहले ही जीवन के सोने से सपने !

िकागायनी-लञासर्ग ]

इसमें 'नारी" संकल्प' छौर 'दान' शब्दों से व्यंग्यार्थ ध्वनित होता है; उनके पर्यापवाची शब्द स्त्री, विश्वास और देने से वह ध्वनि नहीं निकल सक्ती क्योंकि 'दान' में 'संकल्य' करने के समान ही नर की सहधर्मिणी 'नारी' का प्रात्म-समप्रेग-कार्य होता है। पर्यायवाची सब्दों से यह ग्रार्थ-चमत्कार नहीं उत्पन्न हो सकता था।

अर्थशक्त्युद्भव संलद्यकम व्यंग्य ध्यनि

जहाँ किसी शब्द के पर्यायवाची शब्द रख देने पर भी श्रर्थ के कारण ब्यंग्य होता है वहीं यह ध्वनि होती है। इसके सीन मेद होते हैं १-स्वतः सम्भवी २—कवि मींडोक्ति मात्रसिद्धि ३—कवि निवदपात्र मींडोक्तिमात्रसिद्धि ।

रवि-शशि लडके रहें शत्य में, उसमें सार भरा था। धन्य घरा ने ही उत्त धन का गौरव-भार भरा था।

[ द्वापर-मैथिलीशरण गुन ]

इसमें छुण्ण को स्वि-शशि से श्राधिक गीरवपूर्ण कहा गया है क्योंकि वे त्राकाश में इल्के गुट्यारों की तरह लड़के हैं और कृष्ण पृथ्वी पर हैं क्योंकि वे गौरवपूर्ण । गुरु ) हैं। ध्वनि यह है कि पृथ्वी को ग्राकर्पण्यक्ति भारी वस्तुत्रों को ही खींचती है, हलकी को नहीं । कृष्ण ने पृथ्वी पर ग्रवतार लिया है मानो वे खिच कर स्वर्ग से पृथ्वी पर ग्रा गये। यहाँ व्यतिरेक ग्रालंकार से वस्तु व्यंजित हुई है, स्रतः वाक्यगत स्वतःसम्मवी स्रर्थशक्त्युद्धव संलक्ष्यक्रम ध्वनि है।

> धूम धुँत्रारे काजर कारे हम ही विकरारे वादर। मदन राज को वीर बहादर पावस के उड़ते फग्र्थर !

> > [पन्त]

बादलों को कामदेव का बीर सैनिक और पावस के उड़ते सर्प कहा गया है। यह कवि-कल्पित वस्तु है पर वाच्यार्थ से वादलों का वियोग में संताप देने श्रीर कामोद्दीपन करने का श्रर्थ ध्वनित होता है। इसमें वाक्यगत कविनियद्ध-पात्र-प्रौदोक्तिमात्रसिद्धि नामक ग्रार्थशक्त्युद्भय संलक्ष्यकम ध्वनि है । उभयशक्त्युद्भव संलद्यक्रम व्यंग्य ध्वनि

जहाँ शब्द श्रीर. श्रर्थ दोनों से ब्यंग्य उत्पन्न हो श्रर्थात कुछ शब्दों के

पर्याय उत्ती ग्रार्थ को व्यक्त करें श्रीर कुछ के नहीं, वहाँ यह ध्वनि होती है। श्रलग से उदाहरण देने की कोई श्रावश्यकता नहीं है।

रस या ध्वनि सम्प्रदाय वालों ने काव्य की भावात्मक या रसात्मक सत्ता ही मानी ग्रौर उसका लक्ष्य ग्रालोकिक ग्रानन्द का उद्रेक श्रयवा चमत्कारपूर्ण रमणीयता द्वारा विलक्तण श्रानन्द की प्राप्ति माना: श्रतः वक्रोक्ति उनके अनुसार शब्द और अर्थ दोनों में ही चमत्कार होना चाहिये. श्रीर शब्द-चमत्कार श्रर्य-चमत्कार से बढ्कर श्रीर ग्रर्थ चनत्कार शब्द-चमत्कार से बद्द कर होना चाहिये। इसके विपरीत वक्रोक्ति सम्प्रदाय वालों का कथन यह था कि विलक्षण या कुटिल उक्ति द्वारा ही ग्रानन्द की उपलिय हो सकती है। बकोक्तिजीवितकार कुन्तक ने 'वैदम्ध्यमङ्गीभणिति' को ही काव्य का प्राण माना । उनके श्रतुसार साधारण कथन या उक्तिवैचित्र्य ही प्रधान है जो शब्द श्रीर अर्थ दोनों में हो सकता है। कुन्तक का कहना है कि मनोभावों की ग्राभव्यक्ति के लिए प्रचलित मार्ग को छोड़कर नवीन श्रीर निलक्ष मार्ग का अन्वलम्बन करना ही कवि का प्रधान गुण है। एक ही भाव के लिए साधारणतया त्रानेक शब्दों का व्यवहार किया जाता है किन्त कवि ऐसे ही शब्द का प्रयोग फरता है जो उस विविद्यत भाव को ठीक-ठीक प्रकाशित कर सके । वह भाव स्वयं सुन्दर श्रीर श्राह्वादकारी होना चाहिये श्रीर उसके वाचक शब्द को भी उसके अनुरूप ही विशिष्ट होना चाहिये। दोनों की विशिष्टता या विलद्धणता ही वकोक्ति है \*। वकोक्ति को अलंकार रूप में भी श्रानेक श्राचायों ने माना है किन्तु उसमें बक्ता के कथन को श्रोता रलेप श्रीर काकु द्वारा ग्रन्य ग्रर्थ में ग्रहण करता है। इसलिए उन्होने श्लेपवकोिक्त न्त्रीर काक्रयकोक्ति ग्रलंकार का विधान किया, जो शब्दालंकार के ग्रन्तर्गत ही हैं। किन्तु बकोक्ति में शब्द और अर्थ दोनों में ही बकता होती है, बकोक्ति-श्रालंकार की तरह केवल राव्ट् में नहीं। वकोवित को कुन्तक ने छ। प्रकार का माना है-(१) वर्ष्यविन्यास-वक्रता, (२) पदपूर्वार्ध-वक्रता, (३) पदपरार्ध-वकता, (४) वाक्य-वकता, (५) प्रकरण-वकता, (६) प्रवन्ध-वकता। अनु-प्राप्त श्रीर यमक शब्दालंकारों में वर्णविन्यात-वक्रता दिखलाई पडती है। वर्णी के समुदाय से शब्द या पद बनता है जिसके प्रकृति ह्योर प्रत्यय दो भाग होते

 <sup>(</sup>१) वकोक्तिः कान्यजीवितम्।(२) वकोक्तिरेव वैदग्ध्यभङ्गीभिणितिरुच्यते।
 —"वकोक्तिजीवित"—कुन्तक

श्राव्दो विवित्तार्थंकवाचकोऽन्येषु सत्स्विष । श्रर्थः सहदयाहादकारिस्वस्पन्दसुन्दरः॥

हैं। ग्रतः कुन्तक के ग्रानुसार पद के पूर्व में नियास करने याली वकता पदपूर्वार्ध-वकता श्रीर उत्तरार्ध में होने वाली पदपरार्ध-वकता या प्रत्यय-वकता है। पदपूर्वार्ध-वकता के श्रन्तर्गत रुदि, पर्याय, उपचार, सम्वृति, भाव श्रीर किया की वकता होती है। उसी तरह पदपरार्ध वकता में भी काल, कारक, संख्या श्रादि की वकताश्रों का विवेचन किया गया है। पदों के बोग से ही वाक्य का रूप बनता है; श्रतः वाक्य-वकता के श्रसंख्य भेद हो सकते हैं। वाक्यों के समृद्द से प्रकरणों का निर्माण होता है श्रीर प्रकरण प्रवन्य का ही श्रंग है। इस तरह प्रकरण-वकता श्रीर प्रवन्य-वकता विनिष्टर से सम्बद हैं। प्रवन्य-वकता हारा ही रसनिष्वति या श्रानन्दमाति होती है।

इस प्रकार वकोक्तिवादी कुन्तक ने रस, अलंकार, ध्वनि, गुण, रीति, सक्की बक्रोक्ति के ही भीतर समेट जिया और उसे ऐसा ब्यापक रूप दे दिया जिससे काव्य का कोई भी अंग अछुता नहीं रह सकता था। किन्तु अधर्य की बात है कि कुन्तक का वक्रोक्तियाद इतना व्यापक होते हुये मी प्रचलित नहीं हुआ श्रीर श्रिधकांश श्रचायों ने उसे श्रजुंकाररूप में ही स्वीकार किया। काव्य में भी वक्रोक्तिवाद छायायाद-युग के पहले तक नहीं प्रचलित हुन्छा। कारण यह है कि कुन्तक व्यक्तिवैचित्र्यवादी थे। व्यक्तिवैचित्र्यवाद काव्य में तभी पूर्णरूप से प्रचलित हो सकता है जबकि समाज में व्यक्तिवाद का प्राधान्य हो, ग्रर्थात सामन्तवादी समाज-व्यवस्था की जगह पुँजीवादी समाज-व्यवस्था कायम हो गई रहे । सामन्ती समाज में लोकसामान्य भाव ग्रीर भाषा का तिर-स्कार कर के विलक्ष भावों ख्रीर विचित्र वाग्विद्यवता का विधान नहीं हो सकता था। यही कारण है कि 'वक्रोक्तिजीवित' के व्यापक ग्रीर सम्पूर्ण सिद्धान्त-विवेचन के बावजूट भारतीय काव्य-परम्परा में वकोक्तिवाद की व्यापकता नहीं दिखलाई पड़ती। छायायादी कविता पूँजीवादी, ग्रातः व्यक्तिवादी कविता है; इसलिए उसमें वकोक्ति की प्रशृति बहुत ऋधिक दिखलाई पट्ती है। किन्तु ध्यान देने की बात यह है कि छायाबादी कवियों ने बक्रोक्तिबाद का अध्ययन कर के काव्यरचना नहीं की। पाश्चात्य साहित्य श्रीर उर्दू तथा बँगला साहित्य से, जिनमें वक्रोक्ति की ग्राधिकता थी, वे श्रवस्य प्रभावित हुए। पिरचम में पूँजीवादी व्यक्तिवाद का प्रारम्म पहले हुआ जिससे व्यक्तिवैचि-त्र्यजन्य वक्रोक्ति की पद्दति का प्रचार ग्राधिक हुआ। श्रपने देश में भी वैसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर पाश्चात्य वक्रोक्तिवाद (कल्पनावाद ) से प्रभावित होकर काव्य-रचना करना स्वाभाविक ही था। छायावादविरोधी छालोचकों ने इस प्रवृत्ति को पश्चिम का अन्यानुकरण कहा, किन्तु ऐसा कहते समय वे कुन्तक

के भारतीय वक्रोक्तिवाद को विलकुल भूल गये। जयशंकर प्रसाद ने ही वक्रोक्तिवाद के ग्राधार पर छायावाद की इस प्रवृत्ति का विश्लेषण टीक ढंग से किया। उनके श्रनुसार "ध्वन्यात्मकता, लाक्षिकता, सौन्दर्यमय प्रतीक्षित्रान तथा उपचार-वक्षता के साथ स्वानुभूति की विवृति छायावाद की विशेष-तायें हैं।" ये सब प्रवृत्तियाँ व्यक्तिवाद की देन हैं ग्रीर उन्हें कुन्तक के वक्रोक्तिवाद में भी पाया जा सकता है। वस्तुनः वक्रोक्तिवाद का विवेचन कृति या कर्त्ता को हिए में रखकर किया गयाथा, जब कि श्रम्य सिद्धान्तों का विवेचन सामाजिक श्रम्या श्रोता को ध्यान में रखकर किया गया। वक्रोक्तिवाद ग्रीर ग्रामिव्यंजनावाद दोनों ही किय या कर्त्ता के व्यक्तिवैचित्र्य को स्वीकार करते हैं, काव्य का रसास्वादन करने वाले सामान्य लोगों की ग्राहिका शक्ति का विचार नहीं करते।

वर्तमान युग में वक्रोक्तिवाद का नवीन संस्करण ग्रामिव्यंजनावाद के रूप में योख में हुआ जिसकी स्थापना दर्शन और मनोविज्ञान के ग्राधार पर हुई। वहाँ उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध छभि-.च्यक्जनावाद और बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में जब पूँजीवाद की असं-गतियाँ बहुत बढ़ गई श्रीर मध्यवगींय स्वतन्त्रता का भ्रम टूटने लगा तो व्यक्ति की अन्तर्मुखी प्रकृति भी बहुत बढ़ गई । फलस्वरूप व्यक्ति-वाद विक्कत होकर असामाजिकता और वैचित्र्यवाद के रूप में बदलने लगा। वस्तुतः यह फैशन की प्रवृत्ति नहीं विलक पूँजीवादी सामाजिक व्यवस्था के बन्धनी से मुक्ति पाने के लिये कवियों की पराजयजनित पलायन की प्रशृति थी जो प्रतीक वाद, ग्रामिन्यञ्जनावाद ( Expressionism ), प्राकृतिकवाद, मूर्तिमत्तावाद (Imagism), त्रातियथार्थवाद (Sur-realism त्रादि के रूप में प्रकट हुई । काव्य में अभिव्यञ्जनात्राद का ताल्पर्य यह है कि काव्य या कला में अभि-व्यञ्जना ही सत्र कुछ है, ग्राभिन्यंग्य वस्तु का कोई महत्व नहीं है। यही सिद्धान्त ''कला कला के लिये'' के रूप में प्रचलित हुआ। इसके अनुसार काव्य में व्यंग्यार्थ कुछ भी नहीं होता, चमत्कारपूर्ण ग्राभिव्यक्ति ही सब कुछ होती है। अतः कविता का अर्थ नहीं हुंढना चाहिये, उसके शब्दगत चमत्कार या प्रभाव की ही देखना चाहिये । इस प्रकार ग्रामिन्यञ्जनावादियों ने कान्य में भावपद्य ग्रीर बुद्धिपच्च का तिरस्कार करके केवल वैचित्र्यपूर्ण कलापच्च का ही समर्थन किया। उन्होंने वाच्य को नहीं, वाचक को ही लक्ष्य मान लिया। इसके लिये यह दलील पेश की कि कला सहजज्ञान या स्वयंप्रकाश ज्ञान उन्होंने

क काव्यकला तथा अन्य निवन्ध—पृष्ठ ९३

( intution ) की देन है, उसका चेतना, मन, बुद्धि, भावना त्रादि से कोई सम्बन्ध नहीं।

इस सिद्धान्त का प्रतिपादक इटली का दार्शनिक कोचे ( Croce ) था। उसने ग्रपनी पुस्तक "सौन्दर्य-शास्त्र" ( Aesthetics ) में ग्रपने सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि कलात्मक ज्ञान मनुष्य की संकल्पात्मक वृत्ति से सम्बन्ध रखता है, विकल्पात्मक वृत्ति से नहीं। मानसिक श्रौर शारीरिक चेष्टाश्रों ग्रौर प्रक्रियाग्रों—इन्द्रियज्ञान, प्रज्ञा, समवेदना, भावना, चिन्ता, क्रिया ग्रादि—से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। कलासम्बन्धी ज्ञान स्वयंप्रकाशित, कल्पनाजन्य न्त्रीर किसी विशेष वस्तु का ज्ञान है। मूर्तभावना या कल्पना ग्रात्मा की वह क्रिया है जो अपने आप होती रहती है। बाह्यगोचर जगत की सभी वस्तुवें द्रव्य की तरह हैं जो श्रात्मा के विभिन्न सौन्दर्य-लाँचों में दल कर प्रातिभन्नान द्वारा मर्नरूप में व्यक्त होती हैं । अतः किं के लिये बाह्य वस्तुओं का, जिनके प्रत्यची-करण द्वारा भावना आदि की उत्पत्ति होती है, कोई महत्व नहीं है क्योंकि वे जड़-निष्क्रिय द्रव्य की तरह हैं। वह जिन वरतुत्रों का सौन्दर्य चित्रित करता है वे श्चातमा के साँचों में दली हुई, उसकी श्चातमा की निर्मिति हैं। चूंकि बाह्य जगत का रूप परिवर्तनशील है स्त्रीर उसे ही कवि द्रव्य के रूप में प्रहेण करता है, ग्रतः उसकी निर्मिति ग्रथांत कला भी विविधतापूर्ण ग्रौर अनेकरूपिणी होती है। इस प्रकार कला में आतिमक साँचा ( Form ) ही सब कुछ है, उसमें दलने वाला द्रव्य वा वस्तु कुछ भी नहीं । उस साँचे में वस्तु के दलने की किया का नाम ही कल्पना है। ग्रातः कल्पना ही शब्द या वाचक के रूप में बाहर श्रिभिन्यक्त होती है। कोचे ने इस सिखान्त द्वारा श्रिभिन्यक्तिसम्बन्धी विविध वाडों के ऊपरी भेद की हटा कर वक्रोक्तिवादियों की तरह सबकी ग्राभिन्यंजना-वाद की सीमा में समेट लिया श्रीर सिद्ध किया कि कला में यदि सची श्रिभव्यक्ति हुई है तो यहाँ उसकी सफलता के लिये पर्वाप्त हैं; उसमें रस, ग्रालंकार, ध्वनि, शिवत्व-ग्रशिवत्व दुंदना व्यर्थ है। उसने यह भी कहा कि सौन्दर्य बाह्यगोचर वस्तु में नहीं, श्रिमिव्यंजना में ही होता है श्रिथांत प्रातिभज्ञान वाला कवि ही सुंदर कला का निर्माण कर सकता है, परिश्रमसाध्य कला में कभी भी ग्राभिज्यक्ति की तुन्द्रता नहीं द्या सकती । प्रभविष्णुता या रसानुभृति के सम्बन्ध में उसका मत है कि कलात्मक अनुभृति-अनुभृति का आभास मात्र है क्योंकि उसका सम्बन्ध कला के साँचे से होता है, वस्तु या तथ्य से नहीं। जहाँ वस्तु या तथ्य का चित्रण हो उसे कला नहीं समम्मना चाहिये। क्रोचे दो प्रकार का यथार्थ ूमानता है; एक तो वह ई जो व्यक्ति के मन के बाहर स्वतंत्र रूप में होता है

श्रीर दूसरा वह जो मन के भीतर होता है। ग्रतः बाह्य गोचर जगत की वस्तुश्रों का मन के बाहर कोई ग्रास्तित्व नहीं है, मन ग्रापने काम के लिए उनकी कल्पना कर लिया करता है। प्रातिभज्ञान या कल्पना द्वारा ही खलग-खलग वस्तुत्रों के रूप दलते हैं। ये रूप ही ग्रामिन्यञ्जना हैं। इस प्रकार ग्रामिन्यञ्जना वाह्य नहीं ग्रान्तरिक है ग्रथित वह पातिभज्ञान ही है: प्रभाव (Impression) से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रभाव ऐन्द्रिक ज्ञान ( sensation ) श्रीर अनुभृतियों पर आधारित है, अतः वह यांत्रिक, शारीर-स्वभावजन्य और निष्क्रिय ( Passive ) होता है । इसके विपरीत प्रातिभन्नान सिक्रिय होता है क्योंकि वह प्रभाव को बदल कर उसे नये रूप में ग्रिमिव्यक्त करता है। ग्रात्मा में वह प्रातिभज्ञान कृति, निर्मिति या स्त्रमिन्यक्ति के रूप में उदित होता है। उदाहरण के लिये कवि जब किसी वस्तु को देख कर केवल संवेदना का अनुभव करता है उस समय प्रातिभन्नान का उदय नहीं होता । प्रातिभन्नान तव होता है जब वस्तु सम्पूर्ण रूप से कवि को दृष्टिगत हो जाती है अर्थात उसके मन में उस वस्तु की अभिन्यक्ति हो जाती है । तात्पर्य यह कि आत्मा के भीतर ही साँचा तैयार होता है श्रीर संवेदना ग्रादि सामग्री उसी में ढल कर रूप ग्रहण करती है। प्रातिभज्ञान ग्रात्मा की ग्राभिन्यञ्जक किया है जो उसे साँचा पदान करती है। यही किया संवेदनात्रों ख्रौर संवेगों के दवाय के ऊपर नियन्त्रण श्रीर शासन करती है। कवि उनकी ग्राभिव्यक्त करके प्रभावों से श्रपने की मुक्त करता है। इस तरह कविता या कला प्रातिभज्ञान या प्रभावों की मानसिक ग्राभिव्यक्ति वे ग्रातिरिक्त ग्रीर कुछ नहीं है।

ध्यान देने की बात वह है कि कोचे यह नहीं कहता कि जीवन की यथार्थ अनुभूतियों ग्रोर कलात्मक अनुभूतियों में कोई गुण-भेद हैं। उसके अनुसार दोनों में केवल मात्रा-भेद है। कोई भी प्रभाव या जीवनानुभूति काव्य-कला की सामग्री बन सकती है यदि कवि-कलाकार उसे सम्पूर्ण रूप में देखें यानी उसकी स्पष्ट श्राभिव्यक्ति ग्रापने मन में कर लें। सामान्य व्यक्ति ग्रोर कि में केवल प्रातिभग्रान की ग्राभिव्यक्ति का भेद है ग्रार्थात काव्यवस्तु के कारण कविता किवता नहीं है, प्रातिभ दृष्टि या ग्राभिव्यक्ति में ही उसकी विशेषता निहित है। इसीलिये कोचे के सिद्धान्त को मानने वाले प्रभाववादी (Impressionist) ग्रालोचक स्पिगार्न (I. E. Spingarn) ने कहा है कि सचा किव काव्य सम्बन्धी कोई नियम मान कर नहीं चल सकता। प्रत्येक कविता या कलात्मक रचना ग्रापने विशिष्ट नियम से ग्रनुशासित होती है। ग्रातः किसी बाहरी सिद्धान्त या नियम के ग्रनुसार उसकी परीज्ञा नहीं होनी चाहिये। साहित्य

में क्लासिकल-रोमाण्डिक, गीतिकाच्य-प्रश्न्य, उपन्यास श्रीर नाटक श्रादि के भेद श्रीर उनके श्रलग-श्रलग नियम नहीं हो सकते। साहित्यकार कविता, कहानी श्रादि नहीं लिखना, यह तो मात्र श्रानं को श्रामित्यका करता है। अतः साहित्य के उतने ही भेद हो सकते हैं जिन्ने साहित्यकार हैं। उसी तरह काव्य की श्रामित्यक्त्रना में शीली, श्रलंकार, गुण श्रादि भेड़ों का भी कीई स्थान नहीं है। काव्य मात्र श्रामित्यक्त्रना है श्रीर यह श्रयने में ही पूर्ण है। निविकता, राजनीति, धर्म झादि के शास्त्रीय नियमों की हाँउ से कविता, साहित्य या कला की यम्तुश्रा की नहीं देखना चाहिये। सकल श्रामित्यकित ही काव्य का सीन्दर्य है।

श्रत्र यह भी देख लेना चाहिये कि पाठक या दशंक की रसानुभृति या भाषानुभृति के सम्बन्ध में कोचे के क्या विचार है। यह मानतार कि काह्य, चित्र, मृति
श्राहि के का में याद्य श्रीभ्यक्ति हो जाने पर कला-कला नहीं रह जाती। जब
तक श्रीभ्यक्ति कलाकार को श्राह्मा के भीतर रहती है तभी तक यह कला है।
पाद्याभित्यक्ति कला नहीं है क्योंकि उसकी प्रक्रिया बुद्धि से परिचलित होती है है।
किर प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि वह कला नहीं रह जाती तो लोग उसमें
श्रानन्द क्यों लेते हैं। इसका उत्तर देते हुए कोचे कहता है कि बाह्याभित्यक्ति केवल
पाठक की स्मृति की जामन करने श्रीर शारीरिक उत्तेजना मदान करने वाली
वस्तु है। यह श्राक्ष्य है कि बाह्याभित्यक्ति के माध्यम से ही कलाकार श्रापने
प्रानिभन्नान या श्रान्तर श्रीभ्यक्ति को पुनः करायिन करता है। उस बाह्य
श्रीभ्यक्ति के द्वारा पाठक उस उच्च मानिक भूमिका में पहुँच जाता है जहाँ
यह भी पहले कभी श्रातिभन्नान हारा पहुँच जुका था। उसी बात को बाद कर के

e"If after this we should open our mouths and will open them to speak or our throats to sing, and declare in a loud voice and with extended throat what we have completely said or sung to ourselves;.......... This is all an addition, a fact which obeys quite different laws from the first...... This second movement is a production of things, a practical fact or a fact of will......The work of art is always internal and that which is called external is no longer a work of art."

वह स्रानित्त हो उठता है। कारण यह है कि प्रत्यत्त या विम्व विभिन्न व्यक्तियों में एक ही प्रकार का प्रातिभज्ञान उत्पन्न करता है। स्रतः कविता पढ़कर उसके विम्वों से पाठक की स्रात्मा में भी वही प्रातिभज्ञान उदित होता है जो कि के मन में उदित हुस्रा था। उस समय पाठक स्रपने को उठा कर कि की भृमिका में पहुँचा देता है। इसके लिए कोचे पाठकों की कल्पना को भी संस्कारयुक्त होना स्रावश्यक मानता है स्रन्यथा उनमें प्रातिभज्ञान नहीं उदित हो सकता।

विचार करने पर ज्ञात होगा कि क्रोचे के सिद्धान्त में अन्तर्विरोध है। साथ ही उसने नयी पारिभापिक मान्यतात्रों द्वारा श्रनेक गड़बड़ियाँ उत्पन्न की हैं। साधारणतया अभिन्यक्ति का अर्थ बाह्याभिन्यक्ति ही माना जाता है पर वह उसे श्रान्तरिक मानता श्रीर बाह्याभिव्यक्ति को उसकी भौतिक श्रनुकृति मात्र कहता है। वह एक स्रोर तो कला को स्रान्तरिक स्रीर वैयक्तिक मानता है स्रीर दुसरी ग्रोर रसानुभूति के लिए कवि के साथ पाठक का तादातम्य या तद्गुण होना भी ग्रावश्यक मानता है। एक तरफ तो वह कला की सामग्री को ग्रन्य जीवना-नुभूतियों से भिन्न नहीं मानता, दूसरी छोर उसे बाह्य जगत से असम्बद्ध छौर स्वतंत्र भी स्वीकार करता है। फिर भी उसके सिद्धान्त में कुछ वातें पते की ग्रौर भारतीय सिद्धान्तों के मेल में हैं। उसका यह मत उचित है कि काव्य त्रात्माभिन्यक्ति का एक रूप है स्रौर वह इन्द्रियजन्य ज्ञान से भिन्न, नवीन निर्माण है। रसानुभूति के सम्बन्ध में भी उसका मत ग्राह्य है; पर उसकी यह बात श्चरवीकार्य है कि काव्य में वरतुतत्व या वर्ण्यवरतु का कुछ भी मृल्य नहीं है, ग्राभिव्यंजना ही सब कुछ है। उसने जी गड़बड़ी उत्पन्न की उससे कला श्रीर साहित्य के चेत्र में लोगों को गलत-सही, नैतिक-श्रनैतिक, सुन्दर-श्रसुन्दर सभी बातों को प्रातिभज्ञान ग्रौर श्रिभिन्यंजना की दुहाई देकर कहने का मौका मिल गया। ऐसे लोगों ने अपने को अभिन्यंजनावादी कहना शुरू किया। वे ग्रन्य साहित्यिकों-कलाकरों से ग्रापने को ग्रालग मानने लगे। कोचे ने कला-मात्र की ग्राभिव्यक्ति का विश्लेपण किया था जिसमें सभी पुरानी कलाकृतियाँ श्रा जाती हैं ; उसने अपना अलग सम्प्रदाय नहीं कायम किया । अन्य लोगों ने ही इसे त्र्यान्दोलन का रूप दिया श्रीर उसकी बुद्धिसंगत नहीं बल्कि केवल ग्रासंगत बातों को ही ले उड़े।

क्रोचे के अभिन्यंजनावाद के सिद्धान्त का यूरोप के कला-साहित्य पर न्यापक ग्रौर गहरा प्रभाव पड़ा, इसमें कोई सन्देह नहीं । किन्तु यह कहना कि छायावादी कवियों ने भी कोचे के इस सिद्धान्त से प्रभावित होकर कल्पना की ग्रुतिशयता दिखलाई, उचित नहीं प्रतीत होता। पहली वात तो यह है कि

दाया नहीं और व्यक्ति के विक्रेंगी के मेन्स्ति के कर ना में बन्हों, र क्षेत्र जिनके समा में व्यक्तिवरना हर का प्राप्ति ही और देशा भारत ही वन्हें की वन्हेंन की प्रतिकार के 1 दूरने तह जा की है कि क्षित्र के की लेगा नेमदाना प्रतिक्रिक्त क्षित सह उभीर सो उसे कर सो मन्त बर्गर की बन्त है। सुनेत भें की एकमा इक्ता है। बनोंद पहारित र पहाली करता बाँ ही की राव परिवर पर गरी, जरूराह रिनेट न इच्छी गर्य में पर्वर अंग पर्वरी दिया है। द्वापाति सीत्र में भी कन्द्रसादा प्राचीन स्वांग दिया किन् प्राचर्च मारति गर्भ की पनि उपेटम नहीं हो। इसी पा प्रतिहास सहस्र स्वीती पर इन्हों गुप्त हुने। ममना इन्हेंर नाम, व्यन्यव वस्ता है। जे हहार तह में पानिकार करा पर कर परवाल घर करने हैं है और को के कि बीचे के अनुस चित्र प्रतिप्यवनातिः प्रीतः समेद्र पूर्वे के रहमनावर में उत्तरक प्रमार है। इस्मान्य करि वीर प्रेमिंग राजी हर है। बीचे का उनके एस्ट्रासी में नहीं। बीन्द्र कर्नक कर्नन है जो है किया में की कार्नेन के में 1 नेक्टीन के की बी માં આ પણ, મેનિયામ માદિ હામી અન્યાર મેં પહિના તો મના વાનો છે. જિલ बना में परवन की बहुत प्राधिक गरण दिया था। प्रधानिक है। उसका की श्रायमा प्रानस्थय शांका मानले शुर नी हुए जी हान के मामप्राय भी धार परमा था। इसके अनुसार मन्तीर जाउना हा छीर हाँ में विचार पर महोदाख नभी होता है। यह पहलता इन्द्रियाना धान और िरेक्ट्रिय के दीन स्वतन स्थानि करती है। उसने बाद याल्य पीटर ने पर जिलान स्था कि महान कपि का साम द्वादेश देना, निवनस्यास्था देशा वा किनी वर्णन हात की फीर बेरिन करना भी नहीं है। उमरा लध्य ने ब्रांद की वी वे देर के जिए संधिक भीरत से धालम हुआ कर मतुष्य के धारितन के उन सभी के बीच केन्द्रित कर देना है। जो याधिक नहीं होते । इस अक्षर वह कहा की। से रह नहीं तेया, साधना नहीं सहप मान लेता है। उसके द्रमुखार एता नहि के व्यक्तिय की धानिव्यक्ति है।

बीनवीं सदी के प्रारम्भ के नाथ ही वृदेत में पूँबीवाद की आसंगतियाँ गर्मे लगी आंद स्वित्ताद की भावना भी उत्तरोत्तर कीम होती गयी। आतः एती समय दृष्यन, बाल्डिंग्ड मेन, फायड, नीत्ये आदि व्यक्तियादी दिचारकों और सेम्बद्धनें की विचारपागर्थे तेवी ते हैलीं। एन विचारपागर्थी का लक्ष्य पुरानी नैतिक और सामाजिक मान्यताओं से व्यक्ति की मुक्ति दिलाना था। यह लक्ष्य इतनी आगं बढ़ी कि सभी प्रकार के नियमों की तीड़ वर क्ला की सर्वतंत्र स्वल्य सिद्ध करने पर तुल गयी। व्यक्तियादी विचारपागर्थी की श्रंखला

क श्रिन्तिम कड़ी कोचे का अभिन्यंजनावाद था। ग्रंगरेजी के प्रसिद्ध ग्रालोचक डा॰ ब्रैंडले ने भी प्रायः कोचे के मत का ही प्रतिपादन किया। उनके अनुसार कविता की रचना कविता के लिए ही होती है, किसी स्रोर उद्देश्य के लिए नहीं ; उसका मूल्य ही ग्रालग है ; यह दूसरी बात है कि उससे कुछ ग्रीर भी लाभ हो जाय ग्रौर कोई महान त्र्रादर्श या ज्ञान समाज को प्राप्त हो ज़ाय। इन विचारधारास्त्रों के मूल कारण वहाँ की द्यार्थिक सांस्कृतिक परिस्थिति में ही निहित थे। पूँजीवाद उस मंजिल पर पहुँच गया था जब कि निम्न मध्यवर्ग तथा कारीगरीं का वर्ग अपने व्यक्तिगत कौशल के कारण पूँजीवादी समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता और मजदूरवर्ग का विरोधी हो जाता है। किन्तु उसके कला-कौशल की, पूँजीवादी उत्पादन की तुलना में, ग्राधिक पूछ नहीं होती है। ऐसी समाज-व्यवस्था में किवयों-कलाकारों का भी विशिष्ट कारीगरों के समान ही स्थान होता है। पूँजीवाद के विकास के साथ साहित्य ग्रीर कला का भी ग्रीचोगीकरण हो जाता है जिससे सस्ते ग्रीर छिछले काव्य तथा कला-वस्तुत्रों का समाज में त्राद्र वढ़ जाता है ; पत्र-कारिता, जासूसी कथा-साहित्य, सिनेमा ग्रौर उसके गानों श्रादि की तुलना में कला-पूर्ण साहित्य नहीं टिक पाता क्योंकि वह उनकी तरह यांत्रिक नहीं होता । चूँकि उत्कृष्ट साहित्य में उच्च कोटि की कला होती है इसलिए विकसित पूँ जी-वादी समाज की अधिकांश जनता उसे नापसन्द करती है। समाज में सर्वहारा-वर्ग की संख्या बढ़ती जाती है। यह वर्ग भी संस्कार न होने से निम्न कोटि का साहित्य ही पसन्द करता है। पूँजोपित वर्ग के लोग कथिता कला पढ़ने या समभाने का कप्ट नहीं उठाना चाहते और न उनके पास समय ही रहता है फलतः कवि इस परिस्थिति से ऊत्र कर समाजनिरपेन् ग्रासामाजिक काव्य की रचना करने लगता है। वह कला को जीवन के अन्य सामाजिक मूल्यों से भिन्न समफने लगता है। यही वात यूरोप में भी हुई। वहाँ कला उत्तरोत्तर व्यक्ति-वैचिन्यपूर्ण श्रौर श्रसामाजिक होती गई।

किन्तु छायावाद-युग में भारतीय पूँ जीवाद की ऐसी स्थित नहीं थी। वह प्रारम्भिक पूँ जीवाद का युग था। अ्रतः उस काल की कविता में रोमाण्टिक कविता की तरह प्राचीन काव्य-रूढ़ियों और सिद्धान्तों के विरुद्ध विद्रोह की भावना, दूरारूढ़ कल्पना, सामाजिक संघर्ष से पलायन की भावना तथा वृद्धि और हृदय के सामंजस्य की प्रवृत्ति तो अवश्य दिखलाई पड़ती है किन्तु व्यक्तिवाद का वह स्वरूप जो यूरोप में वीसवीं सदी के प्रारम्भ से दिखलाई पड़ा, छायावादी कविता में नहीं के वरावर है 1 वे प्रवृत्तियाँ छायावाद-युग के बाद की कलावादी कविता में दिखलाई पड़ीं। छायावाद के उत्तरकाल में ऐन्द्रिकता श्रीर श्रहंबाद का प्रचार श्रवश्य हुश्रा, किन्तु उसमें कलाबाद या 'कला कला के लिए' का सिद्धान्त कहीं नहीं दिखलाई पड़ता क्योंकि उसमें जीवन की श्रनुभृतियों का तिरस्कार नहीं किया गया है।

श्रभिन्यंजनाबाद के सम्बंध में इतना विचार कर लेने के बाद हम इस स्थिति में पहुच गये हैं कि रस-पद्धति श्रीर वकोक्तिवाद से उसकी तुलना कर सकें। ग्रिमिन्यञ्जनावाद कुछ ग्रथों में वकोक्तिवाद से ग्रीर कुछ में रसवाद से मिलता-जलता है। वकोक्ति ग्रौर ग्रमिन्यज्ञना का विचार कर्ता या कवि को दृष्टि में रखकर किया गया है किन्तु रस-विचार सामाजिक या प्रहीता को दृष्टि में रख कर हुआ है। अभिन्यञ्जनावाद मानसिंक अभिन्यक्ति को ही कला मानता है, बाह्याभिन्यक्ति को नहीं, किन्तु वक्रोक्तिवाद ग्राभिन्यक्ति ग्राथवा उक्ति चमत्कार को ही काव्य मानता पर उसे वाह्य श्रीर श्रान्तरिक दोनों ही समक्तता है। ग्राभिन्यञ्जनावाद प्रातिभज्ञान को ही ग्राभिन्यक्ति कहता है ग्रार जीवनानुसृतियों या बाह्य वस्तुत्र्यों को सामग्री या द्रव्य मात्र मानकर उसे महत्व नहीं देता: किन्त वक्रोक्तिवादी ग्रौर रसवादी वर्ण्यवस्त को भी महत्व देते हैं। इस प्रकार ग्राभिव्य-खनावाद वकोक्तिवाद श्रौर रसवाद से बहुत कुछ भिन्न है। छायावादी कविता में जो भी उक्तिवैचित्र्य दिखलाई पडता है उसे वक्रोक्तिवाद की सीमा में ग्रहण किया जा सकता है। उसे जबर्दस्ती ग्राभिव्यञ्जनावादी कहना ठीक नहीं। 'कला कला के लिये' का सिद्धान्त छायावादी कदियों ने अवश्य अपनाया किन्तु उसका उद्देश्य काव्य को धर्म, नैतिकता ब्रादि के बन्धनों से मुक्त करना था: ब्रान्यथा गंभीर चिन्तन श्रौर मार्मिक श्रनुभृतियों का चित्रण उन्होंने न किया होता । पश्चिम में वाल्ट हिटमैन, एजरापाउगड, किमग्ज, टी॰एस॰ इलियट श्रादि कवियाँ ने जिस प्रकार कलावाद के नाम पर दिमागी कसरत तथा तमाशवीनों की रुचि की ब्रानुरंजित करने वाली कवितायें लिखी हैं वैसी छायावाद में नहीं के बरावर हैं। कुछ घटिया छायावादी कवियों ने ग्रवश्य कुछ जटपटांग श्रीर निरथंक कवितार्ये लिखीं किन्तु उन्होंने प्रतिभा की कमी श्रीर श्रनुकरण की प्रवृत्ति के कारण ऐसा किया, उसके लिये छायावाद दोषी नहीं है। उदाहरण के लिये एक पहले के छायावादी और त्राज के प्रयोगवादी कवि की एक पुरानी कविता की दो पंक्तियाँ लीजिये:--

छाया के चरणों में वन की परिधि वन गई ध्वंस-कहानी। साँसों की लहरों से कम्पित ज्वाल-सिन्धु मधुरस पापाणी॥ इन दोनों पंक्तियों में कवि ने क्या बात कही है, यह तो समक्त में नहीं स्नाता; किन्तु श्रभिन्यञ्जनावाद की हिए से यह एक ग्रन्छी कविता मानी जायगी क्योंकि इसमें उक्तिपेनिक्य श्रीर कल्पनावितास है। छाषावाद-युग के प्रारम्भ में कुछ वान्वैचिक्यपूर्ण, दूशरू, श्रीर वित्तष्ट-कल्पनाश्रों से युक्त कवितार्थे श्रवश्य तित्वी गर्था:—

कीन तम के पार !—(रे, कह)

ग्रिलिल-पत के स्रोत, जल-जग,
गगन गन-घन-घार—(रे, कह)
गन्य - ज्याकुल - क्ल - ठर - सर,
लहर-कच कर कमल-मुख-पर,
हर्प-ग्रिल हर स्पर्श-शर, सर,

र्गृं वारम्यार !--( रे-कह ) [ गीतिका-निराला ]

इतमें दूशकर कल्पना, समस्त पदा के प्रयोग और कियापदा के लोप के कारण वर्ष्यवस्तु का स्पर्ट चित्र नहीं उपस्थित हो पाता। 'पल्लव' की अनेक कियाबों में इस प्रकार का कल्पनाविलास दिखाई पड़ता है। 'स्याही की बूँद' पर पन्त की कल्पना दर्शनीय है:—

श्चर्य-निद्रित सा, विस्मृत-सा, न जाग्रत-सा न विमूर्छित-सा, श्चर्य-जीवित-सा श्री मृत-सा, न हर्षित सा न विमर्शित सा, गिरा का है क्या यह परिहास ?

उपर्युक्त विवेचन द्वारा यह त्पष्ट करने का प्रयक्त किया गया है कि रस, ध्विन, वक्रोक्ति ग्रीर ग्रिभिच्यञ्जनाबाद ग्रादि भारतीय-ग्रागारतीय सिद्धान्तों का छाया-वादी कविता पर किस प्रकार ग्रीर कितना प्रभाव पड़ा है

स्वभावोक्ति श्रथया वे सिद्धान्त इस युग की कविता पर किस प्रकार लागू श्रीर किये जा सकते हैं। ध्यानपूर्वक देखा जाय तो पता चलेगा मूर्तिमत्तावाद कि छायावाद की बहुत सी ऐसी कवितायें हैं जिन पर उक्त सिद्धान्त लागू नहीं होते। उदाहरण के लिए बाह्य वस्तुओं

का यथातथ्य चित्रण करने वाली कथितार्ये ली जा सकती हैं जिनमें श्रिमिन्यंजना श्रीर वश्रीक्ति नहीं है श्रीर न श्रलंकारों का चमत्कार ही है। रस श्रीर ध्विन का सिद्धान्त तो इतना न्यापक है कि उसमें सब कुछ समा जाता है; किन्तु इन कथिताश्रों को दूसरी ही दृष्टि से देखना चाहिये। श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इस प्रकार के वस्तुचित्रण को संक्षिप्ट चित्रण कहा है जिसके द्वारा विम्ब-प्रश् श्रीर श्रालम्बन के साथ तादात्म्य होता है। श्रालंकारिकों ने वस्तु के यथातथ्य चित्रण को भी स्वभावोक्ति श्रलंकार मान लिया है। पश्चिमी साहित्य

में इसे मूर्तिमत्तावाद ( Imagism ) कहते हैं। कवि के मानस में वाह्य वस्तुओं का जो प्रतिशिम्ब पडता है उसे जब वह वैसा का तैसा चित्रित करना चाहता है तो उसकी कल्पनाशक्ति उसकी सहायता करती है ग्रीर वह वर्ण्यवस्त ग्रीर उसके परिपार्श्व का सम्यक चित्रण करने लगता है। यह चित्रण दो प्रकार का होता है। पहले में कवि वस्तु और उसके परिपार्श्व का सम्बन्ध-चित्रण अपनी भावनायों के मिश्रण द्वारा करता है। ऐसी कविता में ग्रात्माभिन्यक्ति भी मिली रहती है ग्रीर कवि की प्रत्येक वस्तु ग्रपने दृष्टिकीण के रंग से रंगी हुई दिखाई देती है। दसरे प्रकार की कविता में कवि अपनी ओर से कुछ भी नहीं मिलाता, वह कैमरा की तरह केवल फोटो उतारता है। किन्तु यहाँ भी उसकी कल्पना-शक्ति चित्रों का जनाव अथवा त्याग करती है और अन्त में ऐसा सामंजस्यपूर्ण चित्र उपरियत करती है जिसमें श्रानेक चित्रों की एक श्रान्विति दिखाई पड़ती है। कालरिज के अनुसार वही कल्पना का कार्य है । बोरप में जिस मुर्तिमत्तावाद या चित्रवाद का प्रचार रोमाएटक कविता के विरोध में हुआ वह वस्तू-मुखी है क्योंकि किसी उत्तेजना के काल में बाह्य वस्तु की कथि के मन में होने वाली प्रतिकिया का यथायत चित्रण कर देना ही उनकी दृष्टि से पर्याप्त है, वे पहले की संचित श्रानुभृतियों को उसमें मिलाना नहीं पसन्द करते । श्रातः वे वरत के रूप को ही नहीं. उसके रंग, ध्विन ऋौर लय की भी ग्रहण कर चित्रित कर देना चाहते हैं । इसलिये उनकी भाषा भावों को ठीक-ठीक व्यक्त करने वाली, शब्द वस्तु में स्थित लय को व्यक्त करने वाले और छन्द प्राने छन्दों से भिन्न होते हैं। पेसी मृर्तिमत्तावादी कवितावें छायावाद-युग में बहुत कम लिखी गयीं। छायावादी कवियों ने योरोपीय मूर्तिमत्तावाद का अनुकरण नहीं किया. यद्यपि उनमें से अनेक चित्रणकला में अत्यन्त क्रशल थे। स्वभावोक्ति शैली की वधातव्य

<sup>\*&</sup>quot;The poet, described in ideal perfection, brings the whole soul of man into activity, with the subordination of its faculties to each other according to their relative worth and dignity. He diffuses a tone and a spirit of unity, that blends, and as it were, each into each, by that synthesis and magical power to which I would exclusively appropriate the name of imagination."

—Coleridge.

चित्रण करने वाली कविताएँ इस युग में पर्यात लिखी गईं। प्रथम प्रकार की स्वभावीक्ति की शैली निम्नलिखित कवितायों में देखी जा सकती है:—

(8)

सशंकित नवनों से मत देख ! यूना नेरा कमरा पाकर, यूचे तिनके-पत्ते लाकर, त्ने श्रपना नीड बनावा कौन किया श्रपराध ! सशंकित नवनों से मत देख !

(?)

खिड़की से भाँक रहे तारे ! जलना है कोई दीप नहीं, कोई भी द्याज समीप नहीं,

लेटा हूँ कमरे के श्रन्दर विस्तर पर श्रपना मन मारे !

[ शचन : एकान्त-संगीत ]

वहाँ कथि ने स्ननलंकृत शैली स्नौर न्यावहारिक भाषा में दो शब्द्वित्र उपस्थित किये हैं। दोनों में वातावरण का चित्रण करके उसने स्नपने एकाकीपन की तीन स्नतुन्ति स्नभिन्यक्त की हैं:—

दूतरे प्रकार की चित्रवादी कविता का उदाहरण यह है:— सर्सर् मर्मर्

> रेशम के से स्वर भर घने नीम दल × × × लम्बे, पतले, चंचल ! चृत्त - शिखर से भूपर शत-शत मिश्रित ध्वनि कर फूट पड़ा लो निर्भर मस्त—कम्प, श्रर.....

> > [ संभा में नीम-पंत ]

इस कविता में रंग, रूप श्रीर ध्वनि का चित्रण यथातथ्य ढंग से किया गया है। कवि ने श्रपनी भावनाश्रों का मिश्रण बिलकुल नहीं किया है। नीम के पत्ती की गित श्रीर लय की श्रिमिन्यक्ति कविता में सफलतापूर्वक हुई है। छोटे-छोटे ध्वन्यात्मक शब्दों से ही जैसे मर्मर ध्विन निकल रही है। छावावादी कवियों में केवल पंत ने इस प्रकार के प्रयोग की श्रीर कदम बढ़ाया पर वे किर भावनाश्रों श्रीर श्रादशों की श्रीर सुद्द गये। श्रागे चलकर १६४० के बाद श्रशेष श्रादि ने इस प्रकार के प्रयोग किये।

कलावाद का एक रूप सम्वेदनावाद (Impressionism) भी है। इसमें शब्दों की ध्वनि से वर्ण्यवस्तु का संकेत मिलता है अर्थान किन के शब्द व्याकरण और शब्दकीश से विद्रोह करके नवीन अर्थों सम्वेदनावाद को व्यक्त करते हैं। इस तरह इसमें किन वर्ण्यवस्तु की गित या ध्वनि का अनुकरण करने वाले शब्दों का ही व्यवहार करता है। ये शब्द सांकेतिक होते हैं। संवेदनावादी किन सर्वथा निरंकुश होता है।

भाषा, छन्द श्रीर कला-सीन्दर्भ के शास्त्रीय नियमों से मुक्त, वह श्रपनी श्रसामान्य सम्वेदनाश्रों के प्रति ही उत्तरदायी होता है। छायावादी कविता में यह 'वाद' नहीं श्रा सका था, श्रय प्रयोगवादी कविता में उसके दर्शन हो रहे हैं। उदाहरण के लिये एक कविता दी जा रही है जिसमें वर्णविन्यास, स्वर-विस्तार या स्वर-संकीच, छन्द-मुक्ति, शब्द-संगीत, विराम, श्रर्थविराम, सम्बोधन-चिन्ह, विन्दु, पड़ी पाई श्रादि में भी श्रर्थ-ट्यंजना मरने की कोशिश की गयी है:—

खामोश.

हो, होरा.....न खो, रो, मगर — जी। जिन्दगी संसार की श्राखिर त्ही।

श्रो सात्रिर ! खिलापरवर यह

वे---रही

ग्राखिर

वह भी है

तू-ही!

त्—ही!

त्-ही [शमशेर वहादुर सिंह ]

1.1

की गित श्रीर लय की श्रिमिन्यक्ति कविता में सफलतापूर्वक हुई है। छोटे-छोटे ध्वन्यात्मक शब्दों से ही जैसे मर्मर ध्विन निकल रही है। छावावादी कवियों में केवल पंत ने इस प्रकार के प्रयोग की श्रीर कदम बढ़ाया पर वे किर भावनाश्रों श्रीर श्रादशों की श्रीर सुद्द गये। श्रागे चलकर १६४० के बाद श्रशेष श्रादि ने इस प्रकार के प्रयोग किये।

कलावाद का एक रूप सम्वेदनावाद (Impressionism) भी है। इसमें शब्दों की ध्वनि से वर्ण्यवस्तु का संकेत मिलता है अर्थान किन के शब्द व्याकरण और शब्दकीश से विद्रोह करके नवीन अर्थों सम्वेदनावाद को व्यक्त करते हैं। इस तरह इसमें किन वर्ण्यवस्तु की गित या ध्वनि का अनुकरण करने वाले शब्दों का ही व्यवहार करता है। ये शब्द सांकेतिक होते हैं। संवेदनावादी किन सर्वथा निरंकुश होता है।

भाषा, छन्द श्रीर कला-सीन्दर्भ के शास्त्रीय नियमों से मुक्त, वह श्रपनी श्रसामान्य सम्वेदनाश्रों के प्रति ही उत्तरदायी होता है। छायावादी कविता में यह 'वाद' नहीं श्रा सका था, श्रय प्रयोगवादी कविता में उसके दर्शन हो रहे हैं। उदाहरण के लिये एक कविता दी जा रही है जिसमें वर्णविन्यास, स्वर-विस्तार या स्वर-संकीच, छन्द-मुक्ति, शब्द-संगीत, विराम, श्रर्थविराम, सम्बोधन-चिन्ह, विन्दु, पड़ी पाई श्रादि में भी श्रर्थ-ट्यंजना मरने की कोशिश की गयी है:—

खामोश.

हो, होरा.....न खो, रो, मगर — जी। जिन्दगी संसार की श्राखिर त्ही।

श्रो सात्रिर ! खिलापरवर यह

वे---रही

ग्राखिर

वह भी है

तू-ही!

त्—ही!

त्-ही [शमशेर वहादुर सिंह ]

1.1

कहलाते हैं का इसमें विश्वनाथ ने अलंकार को रस, माव आदि का उपकारक अर्थात उसे अप्रधान माना है और यही उचित भी है, क्योंकि काव्य में प्रधानता वर्ण्यवस्तु या प्रस्तुत की ही होती है, अप्रस्तुत की नहीं। मनुष्य शरीर और आत्मा से अकत है। वह अपने शरीर को वस्त्रामूषण से सुशोभित करता है। किन्तु वस्त्राभूषण कृत्रिम और शरीर के वाहर की वस्तुर्य हैं। वस्त्राभूषण के निना भी रहा जा सकता है किन्तु चेतना के निना शरीर नहीं रह सकता और न शरीर के निना चेतना ही रहती है। इसी तरह काव्य में अर्थ, शब्द तथा अलंकार की स्थित है। अलंकार के निना भी काव्य हो सकता है किन्तु शब्द और अर्थ के साहत्य या संयोग के निना काव्य नहीं हो सकता।

इस दृष्टि से काव्य की ज्ञातमा (भाव ) और शरीर (शब्द ) दीनों ही श्रावश्यक श्रीर श्रन्योन्याश्रित प्रतीत होते हैं श्रीर श्रतंकार श्रनिवार्य नहीं. ऐच्छिक मालूम पड़ता है। सभ्य होने पर मनुष्य चन्नाभूषण धारण करता श्रीर किसी न किसी प्रकार की शारीरिक सजावट ग्रावश्य करता है। उसी तरह भाषा भी सम्यता के विकास के साथ अधिकाधिक संक्षिप्र और अलंकत होती जाती है। कोई व्यक्तिविरोप सामदायिक भाषा में श्रतंकारों को नहीं भरता विलक मत्येक व्यक्ति श्रीर प्रत्येक युग भाषा के निर्माण श्रीर उसके सौन्दर्य की श्रिभिवृद्धि में योग देता है। इस प्रकार भाषा में अलंकारों का प्रचलन हो जाता है। वे सामृहिक बनकर भाषा के गुण के रूप में बदल जाते और कृत्रिम न रहकर भाषा के शरीर के ग्रंग की तरह प्रतीत होने लगते हैं। ग्रतः यह धारणा निर्मूल है कि:-(१) बोलचाल की भाषा में अलंकार नहीं होते अतः उसमें काव्य रचना नहीं हो सकती ग्रीर (२) ग्रसाधारण व्यक्ति या प्रतिभाशाली कवि ही ग्रलंकारी का प्रयोग कर सकता है, सामान्यजन नहीं। जिस तरह वस्त्रादि सभ्य मानव के श्रंग के रूप में हो गये हैं उसी तरह श्रतंकार बाह्य होते हये भी भाषा के श्रंग के रूप में स्वीकृत हो गये हैं: अतः वे कृत्रिम नहीं मालूम पड़ते । किन्तु आलं-कारिकों ने तो ग्रलंकारों को सामान्य भाषा से लोकोत्तर ग्रौर दिचित्र उक्ति माना है ग्रर्थात उन्होंने स्वाभाविक नहीं क्रविम ग्रलंकारों को ही महत्त्व दिया है। रवामादिक भाषा वन की तरह है जिसमें वनस्पति स्वच्छन्द रूप से विकसित ग्रौर प्रसरित होती है, किन्तु ग्रातिशय श्रलंकृत मापा उपवन की तरह है जिसमें पेड़-

शब्दार्थयोरित्यरा ये धर्माः शोभातिशायिनः ।
 रसादीनुपकुर्यन्तोऽलंकारास्तेऽङगदादिवतः ॥

<sup>—</sup>साहित्यदर्पण-दशम् परिच्छेद ॥ १ ॥

पौधों के ऊपर माली की कैंची का नियंत्रण रहता है। श्रिधिक वस्त्रालंकारों द्वारा भी शरीर का स्वाभाविक सौन्दर्भ श्रावृत या विकृत हो जाता है, उसी तरह श्रस्वाभाविक श्रौर श्रानावश्यक श्रलंकारों से भाषा श्रौर भाव दोनों का सहज सौन्दर्भ ढक जाता है, श्रथांत उसमें श्रलंकार ही प्रधान हो जाता है श्रौर श्रलंकार्थ गौण। परिणामस्वरूप काव्य का काव्यत्व चीण हो जाता है। इसीलिये साहित्यदर्पणकार ने श्रलंकार को काव्य की श्रात्मा नहीं विलेक शब्द श्रौर श्रार्थ की शोभा को बढ़ाने वाला, उनका श्रस्थिर धर्म श्रौर रस, भाव श्रादि का उपकारक माना। इस दृष्टि से श्रलंकार रीति या शैली को श्रौर भी सुन्दर बनाने वाले होते हैं। वे काव्य के साधन हैं, साध्य नहीं।

छायाबादी किवयों ने इस बात को ग्राच्छी तरह समका था। उन्होंने ग्रालंकारों का प्रयोग किया है ग्रीर बहुत ग्राधिक किया है, किन्तु उनके ग्रालंकार काव्य की प्रेषणीयता में सहायता पहुँचाने वाले हैं, वाधा उपस्थित करने वाले नहीं। वे यह मानते हैं कि मान ग्रीर भाषा की तरह ग्रालंकारों का स्वरूप भी बदलता रहता है; विभिन्न भावों को व्यक्त करने में ग्रालंकारों के वँधे-वँधाये नियम ग्रीर उनका ग्रुकवत प्रयोग साधक नहीं, वाधक हैं। सामन्तग्रुगीन किवता की स्थृल ग्रालंकारप्रियता ग्रीर एक ही प्रकार के ग्रायस्तुतों की ग्राशोभन ग्रावृत्ति के विरोध में ही छायाबाद का ग्राविभीव हुग्रा। पल्लव की भूमिका में पंत लिखते हैं:—

"श्रीर इनकी भापालंकारिता ? जिनकी रंगीन डोरियों में वह कविता का हैंगिंग गार्डन—वह विश्व-वैचित्र्य भूलता है, जिसके हृद्पट पर वह चित्रित है... इन साहित्य के मालियों में से जिसकी विलास-वाटिका में भी श्राप प्रवेश करें, सबमें श्रिधिकतर वही कदली के स्तम्भ, कमलनाल, दाड़िम के बीज, शुक, पिक, खंजन, शंख, सर्प, सिंह, मृग, चन्द्र, चार श्रांखें होना, कटाच्च करना, श्राह छोड़ना, रोमांचित होना, दूत भेजना, कराहना, मूर्छित होना, स्वप्न देखना, श्रामसार करना—वस इसके सिवा श्रीर कुछ नहीं।

"मान और भाषा का ऐसा शुक्तप्रयोग, राग और छुन्दों की ऐसी एकखर रिमिक्तम, उपमा तथा उत्प्रेचाओं की ऐसी दादुरावृत्ति, अनुपास एवं तुकों की ऐसी ग्रश्नान्त उपलवृष्टि क्या संसार के और किसी साहित्य में मिल सकती है !"

पंत 'पल्लव' ( चतुर्थ संस्करण ) की भूमिका-पृष्ठ ९-१० ]

सभी छायावादी कवियों में प्राचीन काव्य-परम्परा में पाये जाने वाले वेंधे-वेंधाये अन्तंकारों का विरोध करने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। अप्रस्तुत-विधान में अधिकतर रूप, गुण और प्रभाव के साम्य या वैपम्य के आधार पर अप्रस्तुतों की योजना की जाती है। इसका उद्देश्य यह होता है कि वर्ण्यवात प्रधिक स्पष्ट होकर पाठक के लिये बोधगम्य हो जाय। प्रतः सचा किय केवल ऐसे ही प्रप्रत्तों का विधान करते हैं जो प्रस्तुतों के रूप-गुग्ग-प्रभाव को स्पष्ट करते हैं। किन्तु ग्रम्यासशील ग्रीर रुद्धिपय किय कृतिमता की प्रवृत्ति के कारण केवल रूप-साम्य के ग्राधार पर बाह्य ग्राकृति की नापजीख कर के ग्रप्रस्तुत-विधान करते हैं जिससे प्रस्तुत के रूप-गुग्ग-प्रभाव का स्पष्ट होना तो दूर, पाठक पर उसका उल्टा ही प्रभाव पढ़ता है। उदाहरण के लिये यदि ग्राव्त को खंजन या मीन कहा जाय तो रूप-गुग्ग के साम्य के कारण ये ग्रप्यान्तत करते में सहायक होते हैं किन्तु यदि उसे शराव का प्याला या ग्राम की फाँक कहा जाय तो उससे ग्रांख की सीन्दर्य-भावना बिल्कुल नष्ट हो जाती है। किन्तु परिपाटी-विहित काल्य में इस तरह की उपमान्नों की भरमार रहती थी ग्रीर ये ग्रप्यत्तुत इतने ग्राधिक दुहराये जाते थे कि उनका प्रभाव विलक्तल नष्ट हो गया था; उनमें नबीन ग्रार्थ व्यक्त करने की शक्ति नहीं रह गयी थी। ग्रतः छापानादी कवियों का परम्पराभुक्त ग्रप्रस्तुतों का त्याग करना स्थामाविक ही था।

श्रालंकारिकों ने श्रलंकारों को शब्दालंकार श्रीर श्रर्थालंकार इन दी भेटों में वाँटा है। शब्द में चमत्कार उत्पन्न करने वाली श्रप्रख्तत-योजना को शब्दालंकार श्रीर श्रर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाली की ग्रर्थालंकार कहते हैं। शब्द तो काव्य-पुरुप के शरीर की तरह है और छायावादी कवि अन्तस्तीन्दर्भ के द्रष्टा थे, ग्रतः उन्होंने परिपारी-विहित शब्दालंकारों का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने शब्द में पहले से अधिक सीन्दर्य उत्पन्न किया है, उसे अधिक शक्ति पदान की है; परन्तु इसे श्रतंकार रूप में नहीं मानना चाहिए। राज्दालंकार भी उनकी कविता में दिखलाई पड़ते हैं किन्तु उन्होंने जानवूम्त कर उनकी योजना नहीं की है। वे स्रनजाने ही ग्रथवा ध्वनि-साम्य के कारण स्ना गये हैं। स्रयीलंकारों में भी वही वात दिखलाई पड़ती है। किसी भी छायावादी कवि ने पारिहत्व पदर्शित करने, उक्तिवैचित्र्य का . चमत्कार दिखलाने श्रथवा मात्र श्चलंकारों का प्रयोग करने के लिए त्रालंकारों का प्रयोग नहीं किया है। बरतुतः उन्होंने ग्रप्रस्तुत-विधान में सर्वथा त्वच्छन्द प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया है। यही नहीं, लक्त्णा-व्यञ्जना के ग्राधिक्य के कारण उनके ग्रामलुत-विधान में ग्रानेक नवे प्रवोग भी दिखलाई पड़ते हैं जिनका श्रलंकार-शास्त्र में चर्चा या नामकरण नहीं हुश्रा है। ऐसे श्रलंकारों में से कई श्रंगरेजी के श्रलंकारों के समान हैं श्रोर श्रन्य भारतीय वकोक्तिवाद या व्वनिवाद की सीमा में आ जाते हैं।

शब्दार्लकारों में श्रनुपास, यमक, वकोक्ति श्रौर श्लेप प्रधान हैं। इनमें

अनुमास श्रीर यमक का प्रयोग जानवूंभ कर तो नहीं किया गया पर श्रमजान में वे श्रवश्य श्रा गये हैं श्रीर उनसे काव्य की शोभा वढ़ी है, घटी नहीं। पाठक का ध्यान भी उधर नहीं जाता श्रीर वे भाषा के प्रवाह श्रीर लय में श्रपना योगदान कर जाते हैं। श्लीप का प्रयोग भी हुश्रा है किन्तु श्रधिकतर परोच्च प्रस्तुतों के चित्रण में ही। प्रतीकों के रूप में श्लिष्ट पद प्रयुक्त हुए हैं पर वहाँ वे श्लीप श्रलंकार के रूप में नहीं बिल्क प्रतीक के रूप में सौन्दर्य उत्पन्न करते हैं:—

तिर रही खोल पालों के पर ! [ पन्त ]

रतेष--(१) जो घनीमृत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में ग्राँस बनकर वह ग्राज बरसने ग्राई। (२) ग्रो री मानस की गहराई! [ प्रसाद ]

यहाँ घनीभूत, दुर्दिन श्रीर मानस श्लिए पद हैं। घनीभूत शब्द द्वारा गहरी श्रीर वादलरूप वाली पीड़ा का अत्यन्त श्रवसादमय भाव व्यक्त होता है श्रीर दुर्दिन शब्द द्वारा मेघाच्छ्रत्र दिन श्रीर दुर्भाग्य के दिन ये दोनों अर्थ व्यक्त होकर काब्य के सौन्दर्य को बढ़ाते हैं। इन श्लिए पदों के कारण पूरी कविता के श्रर्थ में उत्कर्ष श्रा गया है। पीड़ा घने वादलों की तरह सघन होकर दुर्भाग्य के च्लाों में, जो बदली के च्लाों जैसे हैं, श्राँस वनकर वरसने श्राई है। पुराने हंग के श्लेप श्रव्लंकार द्वारा इस प्रकार का श्रर्थोंत्कर्प नहीं उत्पन्न हो सकता। उससे केवल शब्द का चमत्कार ही उत्पन्न हो सकता है। वक्रोक्ति का श्रव्लंकार रूप में प्रयोग छायावादी कविता में नहीं हुशा है। लाच्चित्र प्रयोगों के रूप में वक्रोक्ति या वाक्य-मंगिमा बहुत श्रधिक दिखलाई पड़ती है जिसकी चर्चा बाद में की जायेगी।

छायावादी कविता में अधिकतर अर्थालंकार ही मिलते हैं, शब्दालंकार

नहीं। इसका कारण पहले बताया जा चुका है कि इस काल के कवियों की पद्दति श्रन्तर्मुखी थी श्रीर वे श्रपने हृदय के भावों के तीव श्रावेग को उत्तेजना के चणों में सहज रूप से व्यक्त करने के अम्यासी थे। ऐसी अवस्था में कवि के भाव ग्रपने ग्राप सीवे टंग से व्यक्त होते जाते हैं, उसे शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करने के लिये ग्रावसर नहीं रहता । ग्रात्माभिन्यंत्रक कवि की भावनायें स्टम कौर संश्लिष्ट होती हैं ग्राँग उसकी कल्पना भी तीत्र ग्रौर सुद्दम होती है जो विना प्रयास कवि की मावनायों की स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सहायक होती है। श्रतः उसे काव्य के त्रर्थ में भी चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयास नहीं करना पट्ता। पहले ही कहा जा चुका है कि भाषा में भावों को व्यक्त करने की शक्ति तभी ग्राती है जब उसमें थनेक प्रकार के ग्रालंकार मिलकर उसके ग्रंग वन जाते हैं। इस तरह भावनात्रों की सूरमता त्रीर संश्लिएता के साथ ही मापा भी ग्रपने ग्राप त्रलंकृत ग्रीर संश्लिष्ट हो जाती है। यही वात छायावादी कविता में भी दिखलाई पड़ती है। छायाबादी कवियों ने एक नई भाषा का निर्माण किया है जिसमें भावों के पकट करने की अधिक शक्ति है और जो भावों के सौन्दर्य के कारण ही अधिक सुन्दर हो गई है। इसीलिये पन्त स्पट घोषित करते हैं कि ''ग्रालंकार केवल वाणी की सजावट के लिये ही नहीं वरन् भाव की अभिन्यिक के भी विशेष द्वार हैं, भाषा की पुष्टि के लिये, राग की पूर्णता के लिए ग्रावश्यक उपादान हैं। वे वाणी के ग्राचार-च्यवहार, रीति-नीति हैं, पृथक् स्थितियों के पृथक् सक्त, भिन्न-भिन्न ग्रावस्थाय्रों के भिन्न-भिन्न चित्र हैं।" इसका ग्रर्थ यही है कि उन्होंने ग्रालंकार को काव्य के गुख के रूप में स्वीकार किया है; शरीर-स्थित भ्रात्मा के रूप में नहीं। इसीलिये छायाबादी कविता रीतिकालीन त्रालं कारिकता का प्रवल विरोध करते हुये भी त्रालंकारों का सर्वथा त्याग न कर सकी। उसमें प्रयुक्त स्त्रलंकार ऊपर से जड़े या पहनाये हुये नहीं मालूम पड़ते, वे कान्य-शरीर के अंग रूप में दिखलाई पड़ते हैं।

छायावादी किवता में चित्रात्मकता श्रिधिक दिखलाई पड़ती है, उसमें वर्ष्यवस्तु के स्थान पर उसका प्रतिनिधित्व करने वाले श्रथवा साहर्य श्रीर साधम्य प्रदर्शित करने वाले श्रप्रस्तुत विश्रों का विधान श्रिधिक हुश्रा है। श्रप्रस्तुत-विधान श्रथिलंकारों के रूप में भी होता है। यद्यपि इस काल के किवयों ने श्रलंकारों की योजना जानवूम कर नहीं की है—श्रीर सम्भवतः वे जानते भी न होंगे कि उन्होंने किन-किन श्रलंकारों का प्रयोग किया है—फिर भी भाषा की शक्ति श्रीर सामर्थ्य के रूप में उनकी किवता में श्रनेकानेक श्रयांलंकारों की योजना स्वतः हो गई है। विश्व-साहित्य, विशेषकर प्राचीन भास्तीय काव्य-साहित्य के श्रध्ययन

के कारण ग्रलकार संस्कार रूप में उनके मन की भाषा में समाये हुये थे। ग्रात: कान्य-रचना में कवियों ने उनका पर्याप्त उपयोग किया है। इसीलिये छायावादी कवियों में भारतीय ग्रौर पाश्चात्य दोनों ही प्रकार के ग्रर्थालंकारों का विधान दिखलाई पड़ता है। ध्यान देने की बात यह है कि पुराने ऋलंकारों में भी इन किंदियों ने नये अप्रस्तुतों का प्रयोग ही अधिक किया है, पुराने परिपाटीविहित श्रप्रस्तुतों का नहीं । साहश्यमूलक ग्रीर विरोधमूलक दोनों ही प्रकार के ऋलंकारों में यह प्रश्वति प्रचुर मात्रा में दिखलाई पड़ती है। सादृश्यमुलक ग्रलंकारों में उपमा, उत्मेका, रूपक, रूपकातिशयोक्ति, तुल्ययोगिता, दृष्टान्त स्रादि का प्रयोग र्छाधक हुन्ना है। वैपम्यमुलक ग्रलंकारों में विरोधामास की ग्रोर द्यायाचादी कवियों की प्रवृत्ति सबसे अधिक है। इनके ग्रातिरिक्त सन्देह, श्रन्योक्ति, यथासंख्य, सहोक्ति, हद्गुण, पर्याय, स्मरण श्रादि श्रलंकारों का प्रयोग भी यज्ञतत्र दिखलाई पड्ता है। पश्चिमी ढंग के ब्रालंकारों में विशेषग्-विषर्यंय, ध्वन्यात्मकना श्रौर मानधीकरण श्रतंकार भी प्रधान रूप से श्रपनाये गये हैं। यद्यपि लाक्षिकता और ध्वनि-सिद्धान्त की दृष्टि से देखा जाय तो ये प्रयोग भी भारतीय ही कहलायेंगे । उनके कारण छायावादी काव्य का सौन्दर्य शदश्य बढ़ा है, इसिएये उनका प्रहण किसी भी तरह अनुचितं नहीं कहा जायेगा।

यों तो छायावादी कविता में सभी छालंकार प्रचुर मात्रा में मिलते हैं किन्तु उनमें भी सबसे छाधक उपमा का ही प्रयोग किया गया है। उपमा एक ऐसा छालंकार है जिसके विना किय ही क्या किसी भी व्यक्ति का काम नहीं चल सकता। कितता में प्रस्तुन को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने के लिये उसके समान जाति, द्रव्य, रूप, गुल, प्रभाव वाले छाप्रस्तुत का विधान किया जाता है और समानता-वाचक शाब्द 'सा', 'जैसा', 'सहश' छादि का प्रयोग किया जाता है। छाया वादी किवता में उपमा का प्रयोग तो छाधक छायश्य दिखलाई पड़ता है किन्तु साथ ही विशेष वात यह दिखलाई पड़ती है कि छाप्रस्तुत या उपमान छाधिकतर नवीन हैं छोर वाचक भी काव्य के संगीत छोर लय में थोगदान करने वाले हैं। 'पल्लव' में 'सा' 'सी' 'से' का प्रयोग बहुत छाधिक हुछा है और वह भाषा के माधुर्य को बढ़ाने वाला है। 'छाया' शोर्षक किवता में 'पंत' ने उपमाछों की माला सी गूँथ दी है। छायावादी उपमा की विशेषता यह भी है कि उसमें मूर्त प्रस्तुत के लिये छामूर्त छाप्रस्तुत और छामूर्त प्रस्तुत के लिये श्रमूर्त छाप्रस्तुत भी निरसंकोच रूप से किया गया है। कभी-कभी छामूर्त प्रस्तुत के लिये छामूर्त छापरतुत भी प्रमुक्त होता है। पंत और प्रसाद दोनों में यह प्रवृत्ति छामूर्त छापरतुत भी प्रमुक्त होता है। पंत और प्रसाद दोनों में यह प्रवृत्ति का छामूर्त छापरतुत भी प्रमुक्त होता है। पंत और प्रसाद दोनों में यह प्रवृत्ति का

शाधिक दिखासाई पदनी है । 'छाया' के दिये पना सार्व समानुत उपस्थित फर्सी हुये महते हैं:—

> गुर पत्त्वमा भी कविवी भी प्रशास के विश्वम भी, क्रियों के संभी दाय भी, नमों के साले अप मी।

रममें इसमाशंत्वी माला होने के कान्य मालीका हाईबार है। सी' की प्राकृति में दृष्ट में सम्मात्र माई है। बलाइ में क्षणा' की प्रमृत् भावना के लिये हानेक मुक्तियम् हें हामगुर्त की माला उपक्षित की है:—

कीमत रिमलन के संबद्ध में नहीं पहिता हो दिवती भी, गोगूजी के धूनित पर में दीवक के स्वर में दिवती भी। मंद्रल सानी की विस्तृति में मन का समाद नियस्ता क्यें, सुन्मित सहते की द्वारा में पुल्ले का विभव निष्यमा क्यें, पेशी ही भाग में स्वित्य अपने पर होंगुनी घरे हुये, गायन के सहन हत्वला का ध्रांती में बानी भरे हुये, भीता निश्रीय में स्वित्या नी हम बीन क्या रही हो बहती?

उपर्युक्त उद्धला में उपमा का प्रभेग िल्ह्स भने हंग के हुआ है। 'ल्झा' को दीनियाना, किल्हा और स्विनका के राज में की देखा ही गया है, उसे मायापिनी नार्स का राज में दिया गया है नाम ही उम उपमानों के लग, सुन, पर्म और किया का भी वर्णन दिया गया है। इसने माना चित्रमंत्री और भाव संक्षित्र हो गये है। इसने किया गया है। इसने माना चित्रमंत्री और भाव संक्षित्र हो गये है। इसने किया गया के सम्यक्ष योग से ने स्वयं ही उपस्थित होते गये है। ऐसे अवस्तुनों के कारण काल में मूर्तिमना झानी है और रंग, स्व, धानि, रंग में, रंस आदि ऐस्ट्रियिक धर्मी और उनके दिवयों का प्रत्यक्षीकरण पाठक की हो जाता है।

उपमा के बाद उत्मेदा धौर रूपक धालंकारी का ही मयोग श्रविक हुआ है। ये सब खलंकार प्रारम्भिक छावानादी कृषिता में ही ख्रिफ पाये जाते हैं जब कि किवरों में निर्वयक्तिकता ख्रिक भी। उत्तरकालीन छावाबाद में जब व्यक्तिगत सुख-दुख की माबना की सीधी ख्रिमिक्यक्ति होने लगी तो उत्तमें खलंकारों के प्रयोग के लिये ख्रिषक श्रवसर नहीं रहा। ख्रतः उत्पेद्धा, रूपक ख्रादि ख्रलंकार, 'पंत' 'प्रसाद', 'निराला', 'महादेवी' ख्रादि की किवताख्रों में ही ख्रिक दिखलाई पड़ते हैं। रूपक का विधान इस युग में नये प्रकार से हुआ है।

पुरानी कितता में साहर्य न रहते हुए भी तर्क द्वारा रूपकों का आयोजन कर लिया जाता था, किन्तु इस युग में अधिकतर साहर्य ग्रीर साधम्य मूलक ग्रमरत्तुतों का प्रतीकवत व्यवहार किया गया ग्रीर रूपक के वाचक पदों के स्थान पर लक्क पदों का प्रयोग किया गया। उसी तरह वर्ष्यवस्तु के स्थान पर उसकी व्यंजना करनेवाले ग्रमस्तुत चित्रों का भी प्रयोग हुग्रा। इस प्रकार रूपक, रूपकाति रायोक्ति, ग्रम्योक्ति ग्रादि ग्रलंकारों का छायावादी कविता में ग्रिधिक व्यवहार दिखलाई पड़ता है। ये ग्रलंकार प्रभावसाम्य पर विशेष ध्यान रखकर प्रयुक्त हुए हैं। रूपकों में भी सांग रूपक का विधान ग्रिधिक नहीं हुन्ना है, निरंग रूपक ही ग्रिधिक दिखलाई पड़ते हैं।

निरंग रूपक—व्योमवेलि, ताराश्रों की गति, चलते श्रचल, व्योम के गान। हम श्रपलक तारों की तन्द्रा, ज्योत्स्ना के हिम, शशि के यान।

[पन्त],

तरल मोती से नयन भरे! मानस से ले उठे स्नेह-घन, कसक विद्यु, पुलकों में हिमकन, सुधि स्वाती की छाँह, पलक की सीपी में उतरे।

[महादेवी]

तापस वाला-गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल; लहरें उर पर कोमल कुन्तल! गोरे थ्रंगों पर सिहर-सिहर, लहराता तार तरल सुन्दर, चंचल-श्रंचल सा नीलाम्बर!

[पन्त]

अन्योक्ति और रूपकातिशयोक्ति—

छायानाद-रहस्यवाद की कवितात्रों में रूपकातिशयोक्ति श्रौर श्रन्योक्ति श्रालंकारें की प्रमुरता है क्योंकि इनमें प्रतीकों श्रौर लान्निएक प्रयोगों के लिये श्रिधिक श्रयकाश रहता है। प्रभावसाम्य पर दृष्टि होने के कारण कि श्रप्रस्तुत की श्राकृति, गुण श्रादि की समानता पर ध्यान नहीं देता। इससे रूप-कातिशयोक्ति या श्रन्योक्ति श्रलंकार की योजना के लिये कि को बहु धा विवश हो जाना पड़ता है। श्रान्योक्ति में प्रस्तुत का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रप्रस्तुत के वर्णन द्वारा ही प्रस्तुत की श्रोर संकेत किया जाता है; रूपकातिशयोक्ति में प्रस्तुत का उल्लेख किये विना ही श्रप्रस्तुत से उसका श्रमेद दिखलाया जाता है श्रर्थात उप-

भाग के हाम ही उपनेप का चीन कमार भाग है। उद्यास से किस्ती में क्षप्रिक्त कार्काति वसरे ही क्षप्रसाहे गई है।

177 T. T.

TE CALLEGAM PER CONTRACTOR घी, उम कानन में दिए हैं। यम प्राप्त के वे असमूस क्या के राल्ट वर्षेट. एक्ट्रेसीनवी कार्स रामीनवास--द्या प्रारं ने में महे है। स्वयं वनमें में У. nen rin en en. महत्त्वा समस्या माती विषय-निम गैला. સ્થાર્ભ જા મારા થઈ મરવતા. × को । दिया स्वयन्तर्दे वरोधी जानी ।

[ पश्चिल-निगहा ]

इनमें फूल श्रीर माली सब्द मुख्य की धीर उनके सीव्दर्व की हुसी इंडि ने देखने वाले पुरुष की धोर मंदि। कने हैं। पूर्व कविता जन्तीकि है। निगला की 'जलद के मिन', बयन की 'मपुशाला', मायनलाल चर्चेंदी की 'फुल की चार' और प्रसाद की 'लटर' जादि कविनार्वे इसी प्रकार की दैं।

रूपकानिगागोहिह---

क्रमल पर जो चान संजन ने प्रथम पंय पटकाना नहीं ये जानते नपन चोली चोट कर खब पंख की ये विकल करने लगे हैं भ्रमर की।

[ ग्रन्थि—पन्त ] भंभा, भंतीर, गर्जन है, विजली है, नीरद-माला। पाकर इस शन्य हृदय को सबने छ। घरा टाला । बाँघा है विधु को किसने इन काली जंजीरों से। मण्याले फण्यों का नुसा क्यों मरा हुआ ही थें से ।

श्रिंस-- प्रसाद ी

इनके ग्रांतिरिक्त स्मरण, मुद्रा, यथासंख्य, सहोक्ति, पर्याय ग्रांदि ग्रालंकारों का व्यवहार भी यत्रतत्र हुन्ना है। विरोधामास ग्रीर स्मरण पन्त के प्रिय ग्रालंकार हैं। उनकी 'ग्रांस्' शीर्षक कविता में रूपक ग्रीर स्मरण ग्रालंकार का सुन्दर सांकर्य दिखलाई पड़ता है—

खेंच ऐंचीला भ्रू-सुरचाप शैल की सुधि यों वारम्वार हिला हरियाली का सुदुक्ल, मुं ला भरनों का भलमल हार, जलद-पट से दिखला सुख-चन्द्र, पलक पल-पल चपला के मार भग्न उर पर मूधर सा हाय, सुमुखि धर देती हैं साकार।

[ 'ग्राँसू'-पल्लव ]

छायावाद-युग की कविता में प्रभावसाम्यमूलक अप्रस्तुतों के श्रातिरिक्त तुलना श्रीर विरोधमूलक अप्रस्तुतों की भी कमी नहीं है। भाव श्रीर उक्ति के चमत्कार के लिये विरोधाभास श्रलंकार की योजना बहुधा की जाती है श्रीर लाच्चिक या व्यंजक पदों द्वारा उसकी योजना होती है। वस्तुतः उसमें विरोध नहीं, विरोध का श्राभास ही दिखलाई पड़ता है, जिससे काव्य का चमत्कार बढ़ जाता है। रीतिकालीन कवियों में धनानन्द ने विरोध का चमत्कार सबसे श्रिषक दिखलाया है। उर्दू किवयों में भी विरोध द्वारा चमत्कार उत्पन्न करने की प्रवृत्ति दिखलाई पड़ती है। बहुधा शिलप्ट पदों के प्रयोग से ही विरोधजन्य चमत्कार उत्पन्न होता है। प्रसाद श्रीर महादेवी में यह प्रवृत्ति बहुत श्रिधक दिखलाई पड़ती है:—

शीतल ज्याला जलती है, ईंधन होता हग-जल का ?

[ 'श्रॉस्'-प्रसाद ]

नाश भी हूँ मैं श्रनन्त विकास का कम भी, त्याग का दिन भी चरम श्रासक्ति का तम भी, तार भी श्राघात भी, भंकार की गति भी, पात्र भी, मधु भी, मधु भी, मधु विस्मृति भी, श्राधर भी हूँ और स्मिति की चाँदनी भी हूँ।

[ 'नीरजा'-महादेवी ]

यहाँ शन्दों के कारण निरोध तो अवश्य मालूम पड़ता है किन्तु संश्लिष्ट और सूक्ष्म भावों की अभिन्यक्ति बहुत अधिक हो सकी है। प्रथम तो विरोध के कारण पाठक का ध्यान किनता की ओर आकृष्ट होता है पर जब वह उसके अर्थ की ओर प्रवृत्त होता है तो विरोध केवल ऊपरी मालूम पड़ता है। ऊपर की किनता में 'शीतल ज्वाला' निरह की नेदना का प्रतीक है जो दुखद थीर मुगद कोनी कोश है। उनी नगर सक्षेत्रे की प्रकृत परिश्व में भी प्रतमा के उसीर नदिश में तिक यद का व्यक्तिक दें। अभे पर निर्देश म रामन से अगर है।

्रामके प्रातिषय सुद्ध प्रायः अन्तरिय धालंडले के की एक्क्स कर्ति दिने या रोजी----

हुमार्गा-( प्रमंत्रमार्गः )

वेते विवृति है में उसरी पार्ती । बना पर केटि !

िनहेन-भीत किया सुन ]

संभागना—

भंगता स्थान वर कार्य, भारताता वर्ष में दिया। उस मारन रमती सीना क्षातिक मत्तर भी देखी।

ियोग-मनाद

परिकर्शकुर-( नानिज्ञाय (उटेन्य )

नदार सेथ नाटवदस्य निज सानित्यस्य निर्मात!

िद्रापर-गमनी है

उस और शन्ति शिव तो यो वस्तरान्यन्यायाः!

× × ×

वद नहीं गुप्रा धंगार-सुग्न-गा महातौर।

[ राग मी शितरपूरा- निराता ]

परिकर—( साभिमाप विशेषण )

दिम परिमल मी रेरानी नायु,

[पन्त ]

मुक्ति-पत्त की यह शीनल बार, जगत की ज्वाला करती शान्त । तिमिर का रुप्ते की दुर्यभार, तेज श्रमिताभ श्रलीकिक कान्त । [ प्रसाद ]

सहोत्ति—( सहभाव )

तरित् के ही संग तरल तरंग में तरित ट्वी थी इमारी वाल में।

[पन्त]

× × ×

तुल्ययोगिता—( धर्मेंक्य )

निज पलक मेरी विकलता साथ ही अविन से, उर से मृगेक्षिण ने उठा।

[ ग्रन्थि—पन्त ]

विषमालंकार-( विरूपकार्योत्पत्ति )

सदियों का दैन्य तिमस्तन्त्म धुन तुमने कात प्रकाश-सूत।

[ बापू के प्रति-पन्त ]

. संदेह—

मद भरे ये निलन-नयन मलीन हैं, ग्रल्प जल में या विकल लघु मीन हैं?

[ नयन—निराला ]

व्याजस्तुति—( स्तुति द्वारा निन्दा )

चिल्लाया किया दूर दानव! बोला मैं — "धन्य श्रेष्ठ मानव!"

× × ×

ऐसे शिव से गिरिजा-विवाह करने की मुभको नहीं चाह!

[ अनामिका—निराला ]

भारतीय त्रालंकारों के त्रातिरिक्त छायावादी कविता में पाश्चात्य ढंग के कुछ, त्रालंकारों का व्यवहार भी हुन्ना है जिनकी चर्चा ऊपर हो चुकी है। उनमें सबसे

महत्वपूर्ण मानवीकरण अर्लंकार है जो अर्लंकार से अधिक

पाश्चात्य एक दृष्टिकोण हैं। सर्वात्मवादी दर्शन ग्रौर व्यक्तिवादी श्रातंकार कल्पनातिरेक के कारण इस दृष्टिकोण का प्रसार यहाँ भी दुश्रा। श्रातः काव्य में भी उसका ग्रा जाना स्वामाविक

था। इसिलये छायावादी किवता में चित्रमयी भाषा में प्रस्तुनों भ्रीर ग्रप्रस्तुतों की मूर्त्ति चित्रित करने के प्रयत्न में मानवीकरण का विधान स्वतः हो गया है। पहले कहा जा चुका है कि रस-सिद्धान्त की दृष्टि से निर्जाव प्राकृतिक वस्तुत्रों में रित-भाव का चित्रण रसाभास कहलाता है। किन्तु इस युग में निर्जाव भ्रीर निरीन्द्रिय पदार्थों में चेतना का ग्रारोप करके उनका मानवीकरण किया गया है। कुछेक उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं:—

[ 2 ]

रूपसि ! तेरा घन-केशपाश ! श्यामल-श्यामल, कोमल-कोमल, मरभित केशपाश लहराता िनीरजा-महादेवी न

[ 7 ]

इस सोते संसार बीच, जगकर सजकर रजनी बाले. कहाँ बेचने ले जाती हो ये गजरे तारांवाले ?

िरामक्रमार वर्मा ]

प्राक्रतिक वस्तुत्रों के अतिरिक्त छायावादी कवियों ने मनोवृत्तियों की भी त्रजीवता प्रदान करके मूर्तरूप में चित्रित किया है। कामायनी के सभी पात्र ननोवृत्तियों के मानवीकृत रूप ही हैं। 'लजा' सर्ग में लजा का मानवीकृत रूप चित्रित करते हए कवि कहता है:-

> वैसी ही माया में लिपटी, श्रधरों पर श्रॅंगुली धरे हुये, माधव के सरस कुन्हल का आँखों में पानी भरे हुये। नीख निशीथ में लतिका सी तम कीन थ्या रही हो बदती ? कोमल बाँहें फैलाती सी छालिंगन का जाद पढ़ती।

> > ि मसाद ]

विशेषण्विपर्यय-मानवीकरण की तरह ही विशेषण्विपर्यय भी छायावादी कवियों का एक प्रिय श्रालंकार है। लाह्मिशक प्रयोगों के भीतर यह भी समाविष्ट हो जाता है। किन्तु अंग्रेजी में यह एक अलंकार है इसलिये श्रलंकार रूप में भी इस पर विचार कर लेना उचित होगा:-

> सुरीले टीले श्रथरों बीच, श्रधूरा उसका लचका गान। [ 'उच्छ्वास'--पन्त ]

तत्र शिथिल सुरिभ से धरणी में विछलन न हुई थी सच कहना

िकामायनी---प्रसाद

बचों के ततले भय सी।

[पन्त]

वेदना के ही सरीले हाथ से ।

[ ग्रन्थि<del>~</del>~पन्त ]

थके हुए दिन के निराशा भरे जीवन की [ लहर-प्रसाद ]

पहली पंक्ति में सुरीले और लचका विशेषण अधरों और गान के लिए अयुक्त हुए हैं जब कि वे अन्य वस्तुओं के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। विशेषणविपर्यय के कारण शब्दों के अर्थ में विशिष्ट चमत्कार उत्पन्न हो गया है। उसी तरहः—'कम्म मौहँ', 'तरल आकांत्ता', 'भीगी तान', 'गीला गान' आदि में विशेषण विपर्यय का चमत्कार दिखलाई पड़ता है। ध्वन्या-स्मकता अँग्रेजी का एक अलंकार अवश्य है और छायावादी कविता में उसका प्रयोग भी हुआ है, किन्तु मेरे विचार से ध्वन्यात्मकता शब्द का गुण है, अलंकार नहीं। अतः उसका विचार शब्दचयन वाले अध्याय में किया जायेगा।

## चित्रग्।कला

काव्य में चित्रण-कला का बहुत श्रधिक महत्व है। काव्य भाय या वन्तु का शब्दिन्त्र है। शब्दों द्वारा ग्रर्थ की ग्रामित्यक्ति करके कवि ग्रापनी ग्रनु अति की दुसरी तक पहुँचाता है। उपन्यासकार श्रीर नाटककार तथा दार्शनिक श्रीर वैशानिक भी शब्दों के माध्यम से ही श्रपने भावों को श्राभिव्यक्त करते हैं पर श्राज के युग में, जब कि प्रेस के कारण लेखकों श्रीर विद्वानों को भाषणशक्ति का सहारा नहीं लेना पड़ता, काव्य और नाटक के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार का साहित्य ' दृष्टि-ग्राश्रित ) होने के कारण एक प्रकार से दृश्य साहित्य हो गया है ग्रार्थात पाठक उसकी छुपी पुस्तकों में पढ़ लेता है। इस तरह कथा, निवन्ध श्रादि का लेखक श्रपनी रचनाश्रों को छुपा कर निश्चिन्त हो जाता है कि पाठक उसे पहेंगे। वह पाठकों की दृष्टि पर ही भरोसा रखता है, कान, नाक, त्वचा श्रादि श्रन्य इन्द्रियों पर नहीं । परन्तु कवि-नाटककार को पाठक की दृष्टि ही नहीं, उसकी अवरोहिद्रय पर भी भरोसा रखना पड़ता है। जन लिखने ग्रौर छापने की क्ला का ग्राविष्कार नहीं हुग्रा था उस समय भी दृश्य ग्रीर अन्य कान्य का वर्गांकरण था श्रौर श्राज के इस वैज्ञानिक युग में भी नाटक, सिनेमा, कवि-सम्मेलन, काव्य-पाठ ग्रादि का महत्व ग्रातुरण दिखलाई पड़ता है। इसका मतलव यही है कि काव्य दृष्टि पर ही नहीं, अविखेन्द्रिय पर भी आश्रित है, उत्तर्में चित्रकला ग्रौर संगीतकला के तत्व पर्याप्त मात्रा में मिले हुए हैं। कवि काव्य-रचना करते समय वर्ण्यवस्तु या भाव को इश्यरूप में देखता या ध्वनिरूप में सुनता है। उसी तरह पाठक भी कविता पढ़ते समय वर्ष्यवस्तु या भाव की मूर्त-रूप में मानस-प्रत्यव् करता या करना चाहता है। यही नहीं, कवि बहुधा गुन-गुनाते हुए कविता लिखते हैं ताकि शब्दों का स्वर उनके कानों तक पहुँचना रहे श्रीर वे उनकी कलात्मकता की जाँच करते रहें । पाठक भी कविता को उचारण के साथ पढ़ता या मन ही मन उसे गाता चलता है।

इससे यह स्पष्ट है कि काव्य रूपाश्रित ग्रौर शब्दाश्रित दोनों ही है। किन्तु ग्रान्य इन्द्रियों के विषयों की भी वह उपेता नहीं करता। रूप ग्रौर शब्द के ग्राविश्वित रस-गन्ध-स्पर्श का प्रत्यत्वीकरण भी काव्य द्वारा होता है, किन्तु ये ः भी शब्दाश्रित ही होते हैं। श्रोता या पाठक शब्द को सुनते समय केवल ग्रपने अवरोन्द्रिय से ही काम नहीं लेता; वह वर्ण्यवस्तु का रूप-रंग भी ग्रपनी कल्पना की आँखों से देखता चलता है और यदि गन्ध, स्पर्श, रस का भी शब्दों में वर्णन किया गया है तो पाठक या श्रोता कल्पना द्वारा घ्रासेन्द्रिय, त्विगिन्द्रिय श्रीर रसेन्द्रिय का श्रभ्यास करता चलता है। वर्णन की पूर्णता या काव्य की चित्रणकला की उत्कृष्टता इसी में है कि वर्णन या चित्रण सभी या त्रानेक इन्द्रियों के विषयों से त्राश्लिप्ट हो। वर्णन शब्द से काव्य के श्रवणाश्रित होने श्रीर चित्रण से उसके नयनाश्रित होने का बोध होता है। किन्तु घटना या दृश्य को जानने में कान और श्रांख ही नहीं, अन्य ज्ञानेन्द्रियाँ भी काम करती हैं 🕸 । इसलिए वर्णन या चित्रण द्वारा सभी ज्ञानेन्द्रियों के विषयों का मानस चित्र उपस्थित होता है। ये मानस-चित्र ( Mental images ) लेखक या वक्ता की संवेदना के नहीं, संवेदनाश्चों से सम्बद्ध वस्तुश्चों श्चौर व्यापारों के चित्र होते हैं। इन चित्रों को प्रेपित या प्रत्यक्त करने वाले शब्द ऐन्द्रियिक या मूर्त अर्थों की अभिन्यक्ति करनेवाले होते हैं; सूक्ष्म या पारिभाषिक अर्थों की श्रभिन्यक्ति करने वाले नहीं । कान्य में श्रतिन्याप्त, श्रतीन्द्रिय श्रौर पारिभापिक न्त्रथों से काम नहीं चलता; शास्त्र या ज्ञान-विज्ञान में इनकी त्र्यावश्यकता पड़ती है। काव्य में तो ऐसे ही ऋथीं की ग्राभिव्यक्ति होती है जो कवि के हृदय के स्पर्श से विशेषीकृत हो गये रहते हैं; जो इन्द्रियानुभूत ग्रौर चित्रात्मक या मुर्त होते हैं। पाठक या श्रोता भी उन्हें उसी रूप में ग्रहण करता है जिस रूप में कवि ने उन्हें जगत श्रीर जीवन से ग्रहण किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि वस्तु, घटना या भाव के ऐन्द्रियक ग्रौर मूर्त चित्रों का व्यापार करता है, अमूर्त, बुद्धिव्यायामसाध्य ग्रौर क्रमहीन तथ्यों का नहीं, ग्रर्थात जिन भावों का चित्रण किया जाता है वे निस्संग नहीं, इन्द्रियों के विपयों पर

<sup>\* &</sup>quot;'हर्य' शब्द के अन्तर्गत केवल नेत्रों के विषय का ही नहीं अन्य ज्ञानेन्द्रियों के विषयों ( जैसे शब्द, गन्ध, रस ) का भी ग्रहण समस्तना चाहिये । 'महकती हुई मंजरियों से लदी और वायु के सकोरों से हिलती हुई ग्राम की डाली पर काली कोयल बैठी मधुर क्क सुना रही है।" इस वाक्य में यद्यपि रून, शब्द और गन्ध तीनों का विवरण है, पर इसे एक हश्य ही कहेंगे। बात यह है कि कल्पना द्वारा अन्य विषयों की अपेत्ता नेत्रों के विषयों का ही सबसे अधिक आनयन होता है; और सब विषय गौणरूप से आते हैं। बाह्य करणों के सब विषय अन्तः करण में चित्र-रूप से प्रतिविग्न हो सकते हैं। इसी प्रतिविग्न को इम हश्य कहते हैं।" [ काव्य में प्राकृतिक हश्य—आचार्य रामचन्द्र ग्रुक्त]

ग्राभित होते हैं। उन विषयों के सामंजस्य ग्रीर ग्रीचित्व पर ही काव्य की प्रेपणीयता श्रीर प्रभावीत्पाटकता निर्मर करती है। कवि का काम चित्र का संघटन करके थोता या पाटक में भाव का संचार करना है न कि उपदेश देना या तर्कपूर्ण शैली में विषय का विश्लेषण करना । इसी बात को ग्राचार्य राभचंद्र शुक्त यों कहते हैं :- 'रत-विधायक कवि का काम श्रोता या पाठक में भाव-संचार करना नहीं, उसके समज्ञ भाव का रूप प्रदर्शित करना है जिसके दर्शन से श्रोता के हृदय में भी उक्त भाव की श्रनुभूति होती है जो प्रत्येक दशा में श्रानन्द स्वरूप ही रहता है।" (रस-मीमांसा-पृष्ठ, ८९)। वरहतः फिसी के कहने या उपदेश देने से बुद्धि भले ही ग्रामिभूत हो जाय, हृदय तो स्तरूप-चित्रण से ही प्रभावित होता है। इसलिये मात्र ब्रह्मि-संचालित वित्रा में स्थायित्य या ग्रानन्द नहीं रहता: इच्छा या भावना के थोग से ही स्थायी श्रीर श्रानन्दप्रद कियाशीलता का पादु भाव होता है। कवि यदि चुक्तियों में नीति की यातें करे या जनता की कान्ति करने के लिये ललकारे ग्रथया ग्रथशास्त्र या गणितशास्त्र का पाण्डित्य दिखा कर तथ्यचित्रण करे तो पाठको पर ठसका उतना प्रमाय नहीं पदेगा जितना सामाजिक वृगहयों या श्रन्याय-श्रनाचार का स्वरूपचित्रण करने से पड़ेगा । कहने का तात्पर्य यह कि काव्य में चित्रण ही प्रधान है ख्रीर यह चित्रण् भी कलात्मक ख्रीर सामंजस्यपूर्ण होना चाहिये।

कलात्मक चित्रण से ताल्पर्य यह है कि १—उसमें शब्द-योजना के कारण पाटकों या श्रोताग्रों का ध्यान श्राकुष्ट करने की शक्ति होनी चाहिए, २—उसमें विम्वचित्रण द्वारा भावों के स्करूप के प्रत्यक्षीकरण की शक्ति होनी चाहिए, ३—उसमें इत्तियों के विपयों का श्रीचित्यपूर्ण सामंजत्य होना चाहिए श्रथांत् श्रानुपात के श्रानुतार ऐत्द्रियिक विपयों का चित्रण होना चाहिए, ४—वर्ण्यवरत्त के विभिन्न ग्रंगों के चित्रण में भी सामंजत्य (Harmony), श्रान्वित (Unity), श्रीर सौष्ठव (Symetry) होना चाहिए। ४—उसमें श्रानुपंगिकता श्रीर श्रानुक्तम होना चाहिए। श्रीर ६—परिपार्श्व या परिवेश से उसका श्रानुक्त्य श्रीर प्रकृत सम्बन्ध प्रत्यन्त होना चाहिए। इन निथमों के व्यक्तिक्रम से चित्रण में दोप श्रा जाते हैं। चित्रण सम्बन्धी इन्हीं ब्रिट्यों को पुराने श्राचायों ने श्रपुष्टत्व, दुष्कमत्व, श्राम्यत्व, ज्याहतत्व, श्रार्श्वीलत्व, कष्टत्व, श्रादि श्रर्थ दोप कहा है।

ग्रपुष्टदुष्कममाम्यन्याहताऽश्लील कप्टताः ।
 ग्रनवीकृतनिर्हेतुप्रकाशितविरुद्धता ।।

शब्दयोजना द्वारा चित्रण को किस प्रकार ग्राकर्पक बनाया जाता है, इस सम्बन्ध में शब्दचयन वाले श्रध्याय में विचार किया जायगा। यहाँ चित्रण-कला के श्रन्य श्रावश्यक तत्वों पर विचार किया जा रहा है। चित्रण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी चित्रात्मकता है। इसी विशेषता के कारण पाठक या श्रोता कवि की श्रनुभृतियों का दृश्य रूप में श्रानयन करता है। पहले कहा जा चुका है कि उपदेश या तथ्य-कथन से भावानुभूति का प्रत्यचीकरण नहीं होता। शब्द तो श्रयों के संकेत या प्रतीक मात्र हैं। श्रतः शब्दों के प्रयोग द्वारा श्रर्थ को प्रकट कर देना मात्र कान्य नहीं है। कवि श्रर्थग्रहण नहीं करता, वह तो चित्र रूप में वर्ष्यवस्तु का प्रत्यचीकरण करता है अर्थात शब्दों के माध्यम से चित्रयोजना करता है जिसका पाठक या श्रोता द्वारा बिम्बग्रहण होता है। एक ही शब्द से विभिन्न पाठकों के मन में विभिन्न अर्थप्रतीति होती है। 'वन' शब्द को सुनकर कोई साखू-सागीन के वन की कल्पना कर सकता है ग्रौर कोई पलाश-वन या वयूल-वन की। ग्रातः किंव जातिवाचक शब्दों के व्यवहार से ही नहीं सन्तुप्र होता, वह अपने मन के अनुरूप वन का चित्र उपस्थित करता है, अर्था सामान्य को वह विशेष बनाकर पाठकों के सामने रखता है। ग्रातः वह ऐसे शब्दो का व्यवहार नहीं करता जो मात्र श्रर्थंग्रहण कराते या सामान्य श्रर्थ के बोधक होते हैं । अनुभूतियों के प्रत्यचीकरण के लिए वह ऐसी शब्दयोजना करता है

> संदिग्धपुनरुक्तत्वे ख्यातिविद्याविरुद्धते । साकाँज्ता सहचरभिन्नतास्थानयुक्तता ॥ स्रविशेषे विशेषश्चानियमे नियमस्तथा । तयोर्विपर्ययो विध्यनुवादायुक्तते तथा ॥ निर्मुक्तपुनरुक्तत्वमर्थदोषाः प्रकीर्तिताः ।

[ विश्नाथ कविराज—साहित्यदर्पण—सप्तम परिच्छेद, ९-१०-११]

"यह तो स्पष्ट है कि 'प्रतिविम्न' या 'हर्य' का ग्रहण ग्रिमधा द्वारा ही होता है। पर ग्रिमधा द्वारा ग्रहण एक ही प्रकार का नहीं होता। हमारे यहाँ ग्राचायों ने संकेत-ग्रह के जाति, गुण, किया ग्रीर यह ज्ञा ये चार विषय तो बताये, पर स्वयं संकेतग्रह के दो रूपों का विचार नहीं किया। ग्रिमधा द्वारा ग्रहण दो प्रकार का होता है—विम्नग्रहण ग्रीर ग्रथंग्रहण। किसी ने कहा 'कमल'। ग्रन इस कमल पद का ग्रहण कोई इस प्रकार भी कर सकता है कि लाई लिये हुए सफेद पंखड़ियों ग्रीर नाल ग्रादि के सहित एक फूल का चित्र ग्रन्तःकरण में थोड़ी देर के लिए उपस्थित हो जाय; ग्रीर इस प्रकार भी कर

जो 'विम्वग्रहण' कराने में सन्तम होती है । सशक्त कल्पना द्वारा ही भावों के स्राधार या विषय का पूर्ण स्त्रीर संहिल्छ चित्र उपस्थित किया जा सकता है ।

रमणीयता या सीन्दर्य ही चित्रण का लक्ष्य है। कवि तीन प्रकार के सीन्दर्य का चित्रण किया करते हैं: १--हप-सीन्दर्य २--भाव-सीन्दर्य और ३--कर्म-सीन्दर्म । रूप-सीन्दर्म में माप के विषय या श्रालम्यन के वाहा श्राकृति-सीन्दर्य पर कवि का ध्यान रहता है। रीतिकालीन सामंती कवियों में रूप-सीन्दर्य चित्रण की प्रवृत्ति श्राधिक थी। भाव-सीन्दर्य वस्तुगत नहीं श्रातमगत होता है, श्रतः उसके चित्रण में कवि वाह्य छाकृति की छोर भिलकुल नहीं या बहुत कम फ़ुक्ता है। वल्तुनः भाव-सीन्ट्र्य कवि के ग्रापने ही हृदय की सीन्ट्र्य-भावना का वर्ण्यवस्तु में आरोपमात्र है। छाषायाद-युग में भाव-सीन्दर्य का ही चित्रण हुआ : है यद्यपि रूप-सीन्दर्य की छोर से भी कवि विमुख नहीं रहे हैं। तीसरे प्रकार का सीन्दर्य है कर्म-सीन्दर्य। कर्म करते हुए मानव में जो सीन्दर्य होता है वह निष्किय-निटल्ले नायक-नायिका के रूप या हृदय में कभी नहीं मिल सकता। कर्म की च्यापार-श्टंखला में श्राद्यन्त नाना प्रकार के मतुष्यों, प्राणियों, प्राकृतिक दृश्यों श्रीर घटनाश्रों के प्रति व्यक्ति की जी मानसिक प्रतिकिया होती है, उसके उद्घाटन श्रीर प्रत्यचीकरण में कर्म-सीन्दर्य का दर्शन होता है। इसमें रूप-सीन्दर्य श्रीर भाव-सीन्दर्य दोनों का समावेश हो सकता है। श्रतः कर्म-सीन्दर्य किया-शील श्रीर गत्यात्मक सीन्दर्य है। पर प्रचन्ध काव्यों में ही इसके चित्रण के लिए श्रधिक श्रवकाश रहता है, गीत श्रीर प्रगीत मुक्तकों में नहीं। छायावाद-युग में प्रबन्ध काव्यों की रचना कम हुई श्रीर इस युग के श्रिधिक कवि कर्ममय सामाजिक जीवन से पराङ्मुख भी रहे, ग्रतः कर्म-सीन्दर्य का चित्रण छायावादी कविता में बहुत कम हुआ है। भाव-सीन्दर्भ का जो चित्रण इन कवियों ने किया है उसमें भी गत्यात्मकता कम, स्यैर्य श्रीर शाश्वतता अधिक लाने का प्रयतन किया गया है।

रूप-सौन्दर्य ग्रौर भावसीन्दर्य का चित्रण छायावादी कविता में पर्यात मात्रा में हुन्ना है। रूप-सौन्दर्य के चित्रण में इन्द्रियों के सभी विपयों का सामंजस्य

सकता है कि कोई चित्र उपस्थित न हो, केवल पद का अर्थ मात्र समफकर काम चल जाय। व्यवहार में तथा शास्त्रों में इसी दूसरे प्रकार के संकेत-प्रह से काम चलता है। "पर काव्य के हश्य-चित्रण में संकेत-प्रह पहले प्रकार का होता है। उसमें कवि का लक्ष्य 'विम्ब-यहण' कराने का होता है, केवल अर्थ-प्रहण कराने का नहीं।" [आचार्य रामचन्द्र शुक्क—चिन्तामणि, माग २—पृष्ठ १-२]

दिखलाई पड़ता है। निराला और प्रसाद ने रूप का संश्लिष्ट
रूप-सोन्दर्थ चित्रण अन्य किवयों को अपेद्मा ग्राधिक किया है। पन्त के
काचित्रण रूप-चित्रण में कलात्मक-सौष्ठव उतना अधिक नहीं है।
निराला ने 'भारती-वन्दना' शीर्पक किवता में भारत-श्री अथवा
लक्ष्मी का चित्र उपस्थित किया है, पर यह रेखाचित्र है जिसमें भाव-सौन्दर्थ
ही उभर कर सामने आता है:—

भारति, जय, विजय करे, कनक-शस्य-कमल धरे!

> लङ्का पदतल शतदल गर्जितोर्मि सागर - जल धोता शुचि चरण युगल स्तव कर बहु ऋर्थ-मरे!

तर-तृण्-वन-लता-वसन, ग्रंचल में खचित सुमन, गंगा ज्योतिर्जल-कण, घवल धार हार गले!

> मुकुट शुभ्र हिम-तुपार, प्राण प्रणव श्रोङ्कार, ध्वनित दिशायें उदार, शतमुख-शतरव-मुखरे !

> > [गीतिका—निराला]

इसमें शब्दों द्वारा ही किव भारतमाता की मूर्ति पाठकों के सामने ला देता है। 'भारतमाता' शब्द का प्रयोग जानबू सकर नहीं किया गया क्योंकि वह पश्चिम के अनुकरण पर गढ़ा गया शब्द है। भारती शब्द का प्रयोग करके किव भारत भूमि की ओर ही संकेत करता है, पौराणिक लक्ष्मी या सरस्वती की ओर नहीं। पूरी किवता में जो चित्र उपस्थित हुआ है वह भारत की सांस्कृतिक परम्परा के अनुरूप है। लक्ष्मी जी की जैसी मूर्ति हमारे यहाँ बनती है उसी से मिलता हुआ यह चित्र है, यद्यपि यह पौराणिक लक्ष्मी नहीं, भारत-लक्ष्मी का चित्र है। इसलिए दूसरी पंक्ति में कनक, शस्य, कमल शब्दों से भारत के धन-धान्य और प्राकृतिक सौन्दर्य से पूर्ण होने की बात कही गयी है। पौराणिक चित्रों में लक्ष्मी को शस्य धारण किये नहीं दिखाया जाता। फसलों की पकी पीत वालियों के सोने के

रंग का होने के कारण कनक शस्य कहा गया जिससे यह संकेत मिलता है कि भारत कृपि प्रधान देश है। कमल पुराने चित्रों में लीला-कमल के रूप में स्त्री के हाथ में दिखलाया जाता था, त्रातः यहाँ भी परम्परागत लीला-कमल वाला रूप तो सामने ग्राता ही है, कपल शब्द का भारत की सौन्दर्य-भावना से जो ग्रटर सम्बन्ध है, वह भी व्यक्त हो जाता है। 'घरे' शब्द से यह व्यक्त होता है कि पीत वालियाँ और कमल भारती के हाथों में है. अर्थात वह दो ही हाथों वाली है। इसके बाद के तीन पदों में भारती देवी के शरीर के निम्न, मध्य ग्रीर शीर्ष भाग का चित्र रेखात्रों द्वारा चित्रित किया गया है। पहले पद में चरणों का चित्र है। माता या देवी के पूच्य होने के कारण पहले उसके चरणों की ग्रोर ही ध्यान जाता है ; अतः कवि चरणों की खोर से ही वर्णन गुरू करता है। लंका शब्द से त्पष्ट हो जाता है कि भारत-भूमि का ही चित्र है। पदतल-शतदल कहने से कमल पर वैटी या खडी नारी मुर्ति का चित्र भी सामने ग्राता है ग्रीर यह भी प्रतीत होता है कि लंका उसके कमल-चरण की तरह है। सागर उन चरणों का ग्रपनी ध्वनि से स्तवन करता है। 'बहु ग्रर्थ भरे' श्लिप्ट पद है जिससे भाव भरे स्तवन श्रौर धन-सम्पत्ति का दान देकर स्तवन करने का संकेत मिलता है। दूसरे पद में भारती के बस्तों श्रीर हार का ही वर्णन किया गया है. उनके ग्रांगों के उमार ख्रादि का नहीं, क्योंकि देवी का नायिका जैसा वर्णन नहीं होना चाहिए : द्सरे, वस्र सुमन श्रीर हार ही पहले दिखते हैं। तरु नृण-वन-लता-सुमन श्रीर गंगा शब्दों से भी स्पष्ट है कि यह भारतमाता का ही चित्र है। ज्योतिर्जल कहने से गंगा की पवित्रता के साथ-साथ भारतमाता की पवित्रता का भी भाव व्यक्त होता है। तीसरे पद में शीश-मुक्ट श्रीर मुख से उच्चरित श्रोंकार ध्वनि का वर्ग्यन किया गया है। हिमाच्छादित हिमालय ही ग्राभ्रमुक्ट है, स्रोंकार ही प्राण-वाय से निर्मित ध्वनि है ग्रौर भारतवासी ही भारती के मुख हैं। इस प्रकार इस गीत में भारती का पूरा चित्र खड़ा हो गया है। यह एक रेखाचित्र है परन्तु रेखात्रों में रंग भी स्पष्ट उभरा हुन्ना है, कनक ग्रीर कमल लाल या पीत वर्ण की, गंगा श्रौर हिम श्वेत वर्ण को श्रौर वनलता हरे रंग को व्यक्त करते हैं। गर्जि-तोर्मि ग्रौर शतरव शब्दों से ध्वनि का चित्रण किया गया है। कमल ग्रीर सुमन से गन्य का चित्रण भी हो गया है। इस तरह रंग-रेखायों से आकृति चित्रित है। गन्ध ग्रौर शब्द का वर्णन ग्रा जाने से चित्र जीवन्त हो उठा है। ग्रनावश्यक वर्णनों में कवि नहीं उत्तम्ता है; रेखा-त्राकृति में ही उसने सांस्कृतिक श्रीर भौगोलिक तथ्यों को भी चित्रित कर दिया है। श्रालम्बन का यह एक पूर्ण शब्द-चित्रण कहा जायगा जिसमें प्रत्येक शब्द सार्थक, ग्रावश्यक

श्रीर श्रभिन्यंजक है। चित्रण में कमबद्धता, श्रवांछित का त्याग, संयम श्रीर सौष्ठव पूर्ण मात्रा में हैं।

रूप-सौन्दर्य कहीं तो रेखाश्रां द्वारा ही चित्रित किया जाता है, जैसा कपर दिखाया जा चुका है, श्रीर कहीं छाया श्रीर प्रकाश की कला द्वारा श्राकृति का श्रास्पष्ट किन्तु भावव्यं जक चित्र श्रांकित किया छायाचित्र जाता है। यह सभी श्रंगों को उभार कर रखने वाला चित्र नहीं होता पर प्रभावान्विति में संश्लिष्ट चित्रों से किसी प्रकार भी कम नहीं होता। प्रसाद जी की 'कामायनी' के श्रद्धा सर्ग का यह चित्र इसी प्रकार का है:—

हुद्य की अनुकृति बाह्य उदार एक लग्बी काया, उन्मुक्त;

2 धु पबन कीडिन ज्यों शिशु शाल, मुशोमित हो सौरम संयुक्त ।

मख्ण गान्धार देश के नील रोम वाले मेपों के चर्म,

देंक रहे में उक्तका वपु कान्त, बन रहा था वह कोमल वर्म ।

नील परिधान बीच मुकुमार खुल रहा मुहुल अधखुला अंग;

खिला हो इयों विजली का फूल मेच-चन बीच गुलाबी रंग ।

आह वह मुख्न पश्चिम के ब्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम;

अरण रिवमंडल उनको मेद दिखाई देता हो छिव धाम ।

दिर रहे थे धुँबराले बाल अंत-अवलंबित मुख के पास,

नील घन शादक से सकुमार सुधा मरने को विध के पास ।

इसमें एक व्यक्ति की ब्राकृति का छायाचित्र श्रंकित किया गया है। नील रंग का मेप-चर्म धारण करने के कारण सारा शरीर कृष्ण वर्ण का है, सिर पर काले धुंवराले वाल चन्द्रमा को घर कर विखरे काले वादलों जैसे हैं। काया लम्बी है, मुख गोरा श्रीर कुछ श्रधखुले श्रंग—जैसे हाथ-पाँव—भी कान्तिमान हैं जैसे बादलों के वन में विजली के फूल खिले हों। इस चित्र में लम्बाई, मोटाई श्रीर कुछ श्रंगों के पतलेपन का संकेत है। दो ही रंगों से चित्र तैयार हुशा है, काला श्रोर सफद या ललाई लिए हुए सफेद रंग। इस तरह यह एक सुन्दर छायाचित्र है जो रहस्य श्रीर कुन्हल उत्पन्न करके प्रभावित करता है। काले रंग से छाया श्रीर उज्जल रंग से प्रकाश या कान्ति का चित्रण किया गया है।

प्रकृति के छायाचित्र भी छायावादी कविता में बहुत मिलते हैं। सन्ध्या, रात्रि या उपा के समय के चित्र बहुधा इसी प्रकार के हैं। कहीं-कहीं तो एक ही रंग में पूरा चित्र ह्या गया है, दो रंगों की जरूरत ही नहीं पड़ी:—

मेघों का यह मएडल ग्रपार! जिसमें पड़ कर तम एक बार ही कर उठता है चीत्कार। ये काले-काले भाग्य ग्रंक नम के जीवन में लिखे हाय, यह ग्रश्रु विन्दु सी सरल वूँद भी ग्राज बनी है निराधार! यह पूर्व दिशा जो थी प्रकाश की जननी छ विमय प्रमापूर्ण निज मृत शिशु पर रख निमत माथ विखराती धन-केशान्यकार!

[ चित्ररेखा-रामकुमार वर्मा ]

इसमें काले रंग से कई छायाकृतियाँ चित्रित की गई हैं, मेच भयावने काले राच्स के रूप में दिखलाई पड़ते हैं जिनकी चपेट में पड़कर श्रंधकार मी चीत्कार कर रहा है, श्रन्धकार में गिरने वाली बूँदें भी काली मालूम पड़ रही हैं, प्रकाश मरे हुये बच्चे की तरह मृत्यु के श्रन्धकार में विलीन हो गया है श्रीर उसकी मां पूर्व दिशा बादलों के बाल विखराकर रो रही है। इस तरह इसमें काले रंग की गहराई श्रीर हलकेपन द्वारा चित्रण किया गया है। कहीं-कहीं केवल सफेद रंग के कम श्रीर श्रधिक उभार द्वारा ही चित्र श्रंकित किया गया है। पंत की चांदनी शीर्षक कविता इसका उदाहरण है:—

नीले नम के शतद्त्त पर वह वैठी शारदहासिनि
मृद्ध करतत्त पर शशिमुख धर नीरव ब्रानिमिप एकािकि ।

वह फूली वेला की वन जिसमें न नाल, दल, कुड्मल, केवल विकास चिर निर्मल जिसमें हुवे दश दिशिदल!

र वह शशि-किरखों से उतरी चुपके मेरे श्रांगन पर, उर की श्राभा में खोई श्रपनी ही छुवि से सुन्दर । इसमें चौँदनी के श्रनेक खण्डचित्र दिखलाई पड़ते हैं जो सफेद रंग से ही श्रद्धित हैं। यद्यपि एक ही कविता में श्रनेक चित्र देने में कोई भी चित्र पूर्ण रूप से उभर कर सामने नहीं श्राता किन्तु सब का सम्धिगत प्रभाव एक पड़ता है। इसका कारण सर्वेत्र उज्वल रंग की न्याप्ति है।

विम्बग्रहण के लिये चित्र का संश्लिप्ट होना आवश्यक है। संश्लिप्ट चित्रण से केवल आलम्बन के बाह्य रूप और उसके अवयवों का ही संश्लिप्ट चित्र परिस्पुट नहीं होता बल्कि भाव के ठहरने के लिये भी चित्रण अवसर प्राप्त होता है। रेखाचित्र, खण्डचित्र और छायाचित्र में वह प्रभावान्विति नहीं होती जो संश्लिप्ट चित्रों में। निराला ने जो चित्र दिये हैं वे अधिकतर संश्लिप्ट, सामंजस्य और सौष्ठवपूर्ण तथा सन्तुलित हैं और उनमें क्रमबद्धता और अखण्डता भी दिखलाई पड़ती है। एक कविता का कुछ अंश दिया जा रहा है—

बहुत दिनों चाद खुला श्रासमान,
निकली है धूप, हुश्रा खुश जहान।
दिखीं दिशायें भलके पेड़—
चरने की चले ढोर-गाय-मैंस-भेड़,
खेलने लगे लड़के छेड़-छेड़—
लड़िक्यां, घरों को कर मासमान।
लोग गांव - गाव को चले,
कोई बाजार कोई बरगद के पेड़ के तले,
जांविया—लंगोटा ले संभले
तगड़े-तगड़े सीचे नौजवान।

इसमें कई दिनों बाद श्रासमान खुलने पर श्रामीण जनता का कर्ममय प्रसन्न जीवन चित्रित किया गया है। जनता का जीवन गत्यात्मक श्रीर विविध रूप वाला है। उन सब रूपों को कुछ पंक्तियों में चित्र रूप में बद्ध कर देने का प्रयत्न किया है। चित्रण में 'कनवास' बड़ा है; पूरे गाँव का। क्रमबद्धता शुरू से अन्त तक है। श्रासमान खुलने के बाद सबसे पहले बादलों में छिपी दिशायें दिखने लगीं श्रीर पेड़ प्रकाश में क्तवकने, श्रपना रूप स्पष्ट करने लगे, दोर चरने के लिए गाँव से बाहर निकले; लड़के-लड़िक्यों, युवक-वृद्ध सभी प्रसन्न होकर कार्य-रत हो गये; कोई खेलने लगा, कोई कुश्ती लड़ने निकल पड़ा श्रीर बृद्ध बाजार की श्रीर चल पड़े क्योंकि उन्हें घर की चिन्ता रहती है। इस प्रकार यह

एक संश्लिष्ट चित्र हैं जिसमें ग्रानेक वस्तुग्रों ग्रौर घटनाग्रों का ऐसा संघटन हुग्रा है कि सब मिलाकर पूर्ण चित्र वन गया है।

ऊपर का चित्र बहुत सादा है, इसमें रंगों की वारीकी या विविधता नहीं है, गन्ध-शब्द ग्रादि का चित्रण है। केवल प्रकाश में उभरे दृश्य ग्रंकित हैं। किन्तु निराला ने बहुत ही सूक्ष्म विकास-क्रम, गित ग्रीर रंगों तथा ध्वनियों का सामंजस्य दिखलाने वाले चित्र भी ग्रंकित किये हैं:—

> सिख, वसन्त ग्राया ! भरा हर्प वन के मन, नवोत्कर्प छाया ?

> > क्सिलय-वसना नवयय-लितका मिलो मधुर प्रिय-उर तरु-पतिका

मधुप-वृन्द बन्दी, पिक स्वर नभ सरसाया! लता-मुकुल-हार-गन्ध-भार भर

वही पवन बन्द मन्द मन्दतर जागी नयनों में वन यौवन की माया !

त्राष्ट्रत सरसी-उर सरसिज उठे केशर के केश कली के छुटे

स्वर्ण-शस्य श्रंचल पृथ्वी का लहराया!

गीतिका

इस गीत में वसन्त ऋतु का एक दृश्य ग्रंकित है। इसमें रूप, गन्ध ग्रीर शब्द तीनों विषयों का समावेश हो गया है। पवन की गित का चित्र भी ध्वन्यात्मक शब्दों 'वन्द मन्द सन्दतर' द्वारा ग्रंकित किया गया है, 'छुटे' ग्रीर 'लहराया' शब्दों द्वारा भी पवन की गित ग्रीर प्रकृति की चंचलता का चित्रण हुग्रा है। एक ही साथ हुच में लिपटी किसलययुक्त लता, मंद पवन, मध्यों ग्रीर कोकिल की ध्विन, तालात्र में खिले कमल, उनके विखरे पराग, ग्रीर पृथ्वी की पकी फसलों की वालियों के मुक-मुक्तकर भूमने की किया का यह संश्लिष्ट चित्र है। इस तरह इसमें रूप-रस, गन्ध-स्पर्श सभी विषयों का मुन्दर सामंजस्य हुग्रा है।

निराला ने उपा के सन्धिकाल का एक सर्वोगपूर्ण चित्र खींचा है जिसमें -रात्रि का नायिका के रूप में मानवीकरण किया गया है:—

> (पिय) यामिनी जागी! अलस पंकजन्हग, अक्षा मुख, तक्षा अनुसगी!



खुले केश ग्रशेष शोभा भर रहे,
पृष्ठ-ग्रीवा-बाहु-उर पर तिर रहे,
बादलों में धिर ग्रपर दिनकर रहे,
ज्योति की तन्वी, तड़ित-द्युति ने च्नमा माँगी!
हेर उर-पट फेर मुख के बाल
लख चतुर्दिक चली मन्द मराल
गेह में प्रिय स्नेह की जयमाल
वासना की मुक्ति, मुक्ता त्याग में तागी!

यह सो कर उठी हुई अस्त-व्यस्त युवती का स्वामाविक और संश्लिष्ट चित्र है, विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं। इसमें वेशभूपा और वाह्याकृति के साथ वातावरण और आँगिक चेष्टाओं का चित्र भी बड़ी वारीकी के साथ अंकित किया गया है।

संशिताष्ट चित्रण किय के सहम निरीच्या का परिणाम है। उसमें वह आवश्यक वस्तुओं को चित्र के अंग रूप में चित्रित करता और अनावश्यक को छोड़ देता है। इस तरह वह छोटे 'कनवास' में ही अनेक वस्तुओं का अत्यन्त वारीक तृतिका से आलेखन करता है। ऐसे चित्र पूर्ण और अखरड होते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि जब अलंकारों या अपस्तुतों की अधिक सहायता ले कर चित्र तैयार होता है या उपदेश और ज्ञान का मोह भी किय के अपर हाबी हो उठता है तो उसके चित्र विकृत और विकलांग हो जाते हैं। सिनानन्दन पंत के चित्रों में संशित्रष्टता होते हुए भी ये दोप बहुधा देखे जाते हैं। उनकी 'नौका बिहार' 'संध्यातारा' आदि ऐसी ही किवतायें हैं:—

नीरव संध्या में प्रशान्त

हूचा है सारा ग्राम प्रान्त

पत्रों के ज्ञानत अधरों पर सो गया निखिल बन का मर्मर,

ज्यों वीणा में तारों के स्वर ।

खग-कूजन भी हो रहा लीन, निर्जन गोपय अत्र धूलि-हीन,

धूसर भुजंग सा जिहा चीण ।

भींगुर के स्वर का प्रखर तीर, केवल प्रशान्ति की रहा चीर
संघ्या प्रशान्तिकों कर गैंभीर।

श्रव हुश्रा सान्ध्य स्वर्णाम लीन सव वर्ण-वस्तु से विश्व हीन । गंगा के चल जल में निर्मल, कुम्हला किरणों का रक्तोत्पल है मूँद चुका श्रपने मृदु दल लहरो पर स्वर्ण रेख सुन्दर पड़ गयी नील ज्यों श्रधरों पर श्रक्णाई प्रखर शिशिर से डर ।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

पश्चिम नम में हूँ रहा देख उज्ज्ञल अमन्द नज्ञ एक अक्लुप अनिन्य नज्ञ एक, ज्यों मूर्तिमान ज्योतित विवेक उर में हो दीपित अमर टेक

 $\times$   $\times$   $\times$ 

दुर्त्तम रे दुर्त्तम अपनापन, लगता यह निखिल विश्व निर्जन वह निष्फल इच्छा से निर्धन! आकांद्रा का उच्छुसित वेग, मानता नहीं बन्धन-विवेक।

[ संध्या-तारा---पन्त ]

इसमें सन्ध्याकाल की नीरवता, धूमिलता, भींगुर की भंकार, बढ़ता हुआ अन्धकार, स्प्रींस्त के बाद गंगा की लहरों का नीली पड़ जाना और पश्चिम-नम में एक तारा का दिखलाई पड़ना इन सबका संश्लिष्ट चित्रण हुआ है। यहाँ किव की स्ट्रम दृष्टि दिखलाई पड़नी है। पर जब वह तारे को देख कर दर्शन का उपदेश करने लगता है और अपनेपन की दुर्लमता और आकांचा के उच्छुसित वेग की चर्चा करता है तो चित्र विकलांग हो जाता है। पाठकों का ध्यान प्रस्तुत से हट कर किव के उपदेश पर चला जाता है जिसे मानने के लिए वे बाध्य नहीं हैं। अलंकारों की अधिकता के कारण भी चित्र की स्वामाविकता कम हो गयी है। अ

#इस सम्बन्ध में निराला की ये पंक्तियाँ विचारणीय हैं जिन्हें उन्होंने अपनी काव्यकला की विवेचना करते हुए लिखी हैं:— "यह वात पन्त जी की कविता में नहीं । हर बन्द अपना राग अलग अलाप रहा है । उनकी अधिकांश रचनायें ऐसी हैं। सब जगह एक-एक उपमा, रूपक या उत्प्रेचा काव्य को कला में परिगणन कराने के लिए हैं, और इसे ही उनके आलोचकों ने अपूर्व कला समफ लिया है । उनकी दो एक रचनायें सम्बद्ध हैं पर वे भी उत्तम अरेगी की नहीं बन सकीं; उनके विषय की विशदता वैसी नहीं जैसी अलंकारों की चमक-दमक है । में लिख चुका हूँ, केवल रस, अलंकार या ध्वनि कला नहीं। अगर है तो

कित सदैव पूर्ण चित्र के माध्यम से ही अपनी अनुभूतियों को नहीं व्यक्त करता । वस्तुतः संश्विष्ट चित्रण के लिए सर्वत्र अवसर रहता भी नहीं । अतः किवता के बीच में वह अनेक खण्डिच तों का विधान करता है जो एक दूसरे से असम्बद्ध रहते हैं यद्यपि सब का भाव एक ही होता है। पन्तजी की किवताओं में ऐसे खण्डिच त्र ही अधिक मिलते हैं। कहीं-कहीं एक ही भाव को व्यक्त करने के लिए अनेक चित्रों का आलेखन होता है जो सिनेमा के गत्यात्मक चित्रों की तरह अपनी भलक दिखा कर तिरोहित हो जाते हैं। पन्त की 'मौन निमंत्रण' किवता में इसी तरह के अनेक खण्डिच हैं:—

सघन मेघों का भीमाकाश, गरजता है जब तमसाकार, दीर्घ भरता समीर निश्वास, प्रखर करती जब पावस-धार। न जाने तपक तिड़त में कौन मुक्ते इंगित करता तब मौन ?

#### $\times$ $\times$ $\times$

जुड्ध जल-शिखरों की जब बात सिन्धु में मथकर फेनाकार, बुलबुलों का ब्याकुल संसार बना, बिथुरा देती श्रज्ञात; उटा कर लहरों से कर कौन न जाने सुक्ते बुलाता मौन। कनक-छाया में जब कि सकाल खोलती कलिका उर के द्वार, सुरिभपीड़ित मधुपों के बाल तड़प बन जाते हैं गुँजार; न जाने ढुलक श्रोस में कौन खींच लेता मेरे हम मौन!

[पल्लव-पन्त।]

यहाँ मेचाच्छुन्न ख्राकाश, नुन्ध सागर ख्रोर सुनहरे प्रभात के तीन प्रकार के तीन चित्र ख्रांकित हैं। (पूरी किवता में ख्रोर मी चित्र हैं।) ये तीनों ही खरडिचत्र हैं ख्रोर परस्पर ख्रसम्बद्ध हैं, पर निमंत्रण देने की, ख्राकर्षण की शिक्त तीनों में है। यह इस किवता की ख्रसफलता नहीं विक्त सफलता है क्योंकि इस तरह से ही किव विश्ववैचित्र्य की विविधता का पूरा परिचय दे सका है।

कला के खरडार्थ में है, पूर्णार्थ में नहीं। खरडार्थ में पन्तजी की कला बहुत ही सुन्दर वन पड़ी है। उनके प्रशंसकों की दृष्टि इन्हीं खरडरूपों में वॅथ गयी है।" [ 'मेरे गीत ग्रौर कला'—प्रवन्ध-प्रतिमा—निराला ]

महादेवी वर्मा की कविताश्रों में संश्लिष्ट चित्रण से श्रिथिक फिल्म जैसी गत्यात्मक चित्रमाला दिखलाई पड़ती हैं जिनमें चटकीले रंगों के साथ विपाद का गहरा नीला रंग मिल जाने से धूपछाँही चित्रों की योजना हो जाती है। ये इतने जल्दी-जल्दी वदलतें हैं कि ठहर कर किसी एक को देखने का श्रियकाश पाठक को नहीं मिलता। इसी कारण महादेवी के चित्र श्रास्पष्ट श्रीर श्रापरिस्तर प्रतीत होते हैं। उनके चित्रों में इन्द्रियों के विपयों का समावेश भी प्रयांत मात्रा में हुशा है:—

रागमीनी तू सजिन, निःश्वास भी तेरे रॅगीले! लोचनों में क्वा मिंदर नव ! देख जिसको नीड़ की सुधि फूट निकली वन मधुर रव फूलते चितवन गुलावी में चले घर खग इटीले!

× ×

श्राज इन तिन्द्रल पत्तों में
उलमतीं श्रलकें सुनहली श्रसित निशि के कुन्तलों में,
सजिन नीलम रज भरे रँग चूनरी के श्रवण-पीले!
रेख सी लघु तिमिर लहरी
चरण छू तेरे हुई है सिन्धु सीमाहीन गहरी!
गीत तेरे पार जाते बादलों की मृदु तरी ले!
कौन छायालोक की स्पृति
कर रही रंगीन पिय के दूत पदों की श्रंक-संस्ति!
सिहरती पलकें किये देतीं विहँसते श्रधर गीले!

यह संध्या का धूपछाँही श्रीर गत्थात्मक चित्र है। पूरी कविता में लाल-पीले, धुँघले-काले रंगों का सुन्दर सामंजस्य हुश्रा है। चित्र भी श्रमेक हैं, दी-जल्दी वदलने वाले। सन्ध्या का मूर्तरूप, चिड़ियों का बोलते हुए श्रपने नीड़ों को लौटना; सन्ध्या के रंग-विरंगे बादलों की चुनरी; प्रकाश-श्रम्यकार का मिलन, सुनहले श्रीर काले वालों के गुम्फन की तरह; बढ़ता हुश्रा श्रम्यकार; गीन के स्वर; उड़ते हुए बादल—ये विविध चित्र एक के बाद एक सरकते हुए सिनेमा की रील के चित्रों जैसे मालूम पड़ते हैं। चित्रों की श्रमनुरूपता (Contrast) दिखाने वालो किंवतार्यं भी महादेवी ने लिखी हैं:—

> सब ग्रॉंब्रां के ग्रॉंस् उजले सबके सपनो में सत्व पता ! जिसने उसको ज्वाला सींपा उसने इसमें मकरन्द भरा,

त्रालोक लुटाता वह घुल घुल देता भर यह सीरभ विलया, दोनो संगी, पथ एक, किन्तु कन दीप खिला, कन फूल जला ?

> वह अचल धरा को मेंट रहा शत-शत निर्फर में हो चंचल, चिर परिभि बना भू को घेरे इसका नित उमिल करुणाजल,

क्य सागर-उर पापाण हुआ, कब गिरि ने निर्मम तन बदला ?

इसमें फूल ख़ौर दी।क तथा पर्यत छोर समुद्र के रूपों की भलक दिखाकर उनकी तुलना की गई है छोर इस तरह विविधता में एकता का समन्वित प्रमाव उत्पन्न करने वाला चित्र उपस्थित किया गया है।

रुग-चित्रों के सहारे भी भावनाथों का ही चित्रण किया जाता है किन्तु कहीं-कही भावनाथों को मूर्तरूप में भी चित्रित किया भावसीन्दर्य जाता है। छायावादी किवता में इस तरह के भाव-सीन्दर्य का ही चित्रण छाधिक हुआ है। कामायनी में असाद ने छानेक मनोमावों को मूर्तरूप में चित्रित किया है। सीन्दर्य शरीर श्रीर आतमा का एक गुण है किन्तु उसका भी मूर्तचित्र प्रसाद ने इस प्रकार उपस्थित किया है:—

सीन्दर्य का एक दूसरा चित्र प्रसाद ने इस प्रकार उपस्थित किया है :--

तुम कनक-किरण के श्रन्तराल में लुकछिपकर चलते हो क्यों ?

नत मलक गर्य बहन करते,

यौवन के घन रसकन दरते,

ऐ लाजमरे सीन्दर्य बता दो मीन वने रहते हो क्यों ?

श्रपरों के मधुर कगारों में

कलकल ध्वनि की गुंजारों में,

मधुसरिता सी यह हंसी तरल श्रपनी पीते रहते हो क्यों !

इन चित्रों में सीन्दर्य का मानवीकरण नहीं किया गया है बिल्क उसके ग्राश्रय-सुन्दर व्यक्ति-का चित्र उपस्थित किया गया है। इस चित्रण की विशेषता यह है कि इसमें सीन्दर्य की परिभाषा देने ग्रथवा बौदिक विवेचन करने का प्रयक्त नहीं किया गया, चित्रों द्वारा ही सीन्दर्य को मर्त किया गया है।

भावसीन्दर्य के चित्रण के लिये श्रिषकतर भावनाश्रों का मनोवैशानिक वर्णन ही पर्याप्त होता है। उदाहरणार्थ भेम का चित्रण भेम-न्यापार वर्णन हारा ही किया जा सकता है। जीवन के मार्मिक स्थलों का चुनाव करके ही किव भावनाश्रों का चित्रण किया करते हैं। प्रवन्धकाव्यों में क्रिया श्रीर घटना की योजना के कारण भावसीन्दर्य छिपा रहता है किन्तु प्रगीत मुक्तक श्रीर गीतों में उसकी श्रिमिन्यिक के लिये श्रिषक श्रवसर मिलता है। इनमें स्थायी भावों के श्रितिरक्त संचारी भावों का भी चित्रण विवृत रूप में दिखलाई पड़ता है। मावप्रधान कविताश्रों में श्रालम्बन श्रीर उद्दीपन का रूपचित्रण नहीं होता, श्रालम्बन तो बहुधा श्रवकट ही रहता है। छापावादी कवियों में प्रसाद श्रीर महादेशी ने इस तरह के भावचित्रण ही श्रिषक किया है। मैथिलीशरण गुप्त ने भी श्रापावादी कवियों ने भावचित्रण ही श्रिषक किया है। मैथिलीशरण गुप्त ने भी श्रापावादी कियों ने भावचित्रण ही श्रिषक किया है। मैथिलीशरण गुप्त ने भी श्रापावादी कियों ने भावचित्रण ही श्रिषक किया है। मैथिलीशरण गुप्त ने भी श्रापावादी कियों ने भावचित्रण ही श्रीषक किया है। मैथिलीशरण गुप्त ने भी श्रापावादी कियों ने भावचित्रण ही श्रीषक किया है। मैथिलीशरण गुप्त ने भी श्रापावादी कियों में भावसीन्दर्थ का सुन्दर चित्रण किया है:—

सजिन रोता है मेरा गान ! प्रिय तक नहीं पहुँच पाती है उसकी कोई तान !

प्रभाग पानी भी नहीं रखता अपनी बात,
अपनी ही आँखें उसे ढाल रहीं दिन रात।
जना देते हैं सभी अजान।
दुख भी मुमसे विमुख हो करेन कहीं प्रयाण,
आज उन्हीं में तो तनिक अटके हैं ये प्राण ?
विरह में आजा, तू ही मान!

इसमें दुःख को अनुभूति का मार्मिक चित्रण किया गया है। भगवतीचरण वर्मा, बच्चन, नरेन्द्र, सुभद्राकुमारी चौहान, नेपाली, जानकीवल्लभ शास्त्री आदि नये कवियों ने 'जीवन के अभाव, दुःख, प्रेम की असफलता या सफलता, पारियारिक सम्बन्ध आदि की रागात्मक अनुभूतियों का सुन्दर चित्रण किया है। प्रेम में मनुदार की भावना का चित्र सुभद्राकुमारी चौहान ने इस प्रकार रिया है:—

यह मर्म कथा श्रापनी ही है श्रीरों को नहीं सुनाऊँगी,
तुम रूटो सी-सी बार तुम्हें पैरों पड़ सदा मनाऊँगी।
वस, बहुत हो चुका, चमा करो, श्रवसाद हटा-दो श्रव मेरा।
सो दिया जिसे मद में मैंने, लाशो दे दो वह सब मेरा!
[ 'मतुहार'-सुमद्राकुमारी चौहान]

मत्नी का चित्र भगवतीचरण वर्मा इस प्रकार खींचते हैं:— हम दीवानों की क्या हस्ती, हैं छाज यहाँ कल वहाँ चले ! मस्ती का छालम साथ चला, हम धृल उड़ाते जहाँ चले !

× × ×

हम हंसते-हंसते ग्राज यहाँ प्राणों की वाजी हार चले, हम भला-बुरा सब भूल चुके, नतमस्तक हो मुख मोड़ चले !

 $\times$   $\times$   $\times$ 

श्रव श्रपना श्रीर पराया क्या श्रावाद रहें रुकने वाले, हम स्वर्थ वेंधे थे श्रीर स्वर्थ श्रपने बन्धन हम तोड़ चले !

[ 'प्रेमसंगीत'-भगवतीचरण वर्मा ]

दुनिया के रूप-रस को देखकर बच्चन के मुँह में पानी भर आता है पर इन्हें न पाकर वं कुछ होकर नियति को कोसने लगते हैं:—

मेरे साथ श्रात्याचार!
प्यातियाँ श्रमित्ति रसों की
सामने रख राह रोकी
पहुँचने दी श्रधर तक बस श्राँसुश्रों की धार!
भावना श्रमित्ति हृदय में,
कामना श्रमित्त हृदय में,
श्रांह को ही बस निकलने का दिया श्रधिकार!

[ श्राकुल ग्रन्तर-त्रच्चन ]

इन कवितायों में भावोच्छ्वास तो ख्रवश्य दिखलाई पड़ता है किन्तु भावों का क्रमबद्ध थ्रोर सूक्ष्म मनोवैद्यानिक चित्रण नहीं दिखाई पड़ता । ख्रतः कलात्मक दृष्टि से उत्तरकालीन छावावाद की कविता में चित्रण-सीन्दर्य कम मिलता है । नरेन्द्र को खन्य कवियों की ख्रयेका भाव-सीन्दर्य के चित्रण में ख्राधिक नफलता मिली है:—

वन्धन कोई बौंचे हजार पर रक न सकी यह हृद्य-वार !

उद्गम है छोटा सा ही मन

पथ आंखों में, बूँदों में गति,

पर बूँदों से बन महासिन्ध

यह प्रस लेती सारी संछति;

सागर में जग हमदीप बना देखा करता उसका प्रसार ?

मृद्ध पलकों के दो पुलिन बने लघु लहरें स्मिति की चड़ल जीगा, पर ज्ञाग में ही बन जाती है ; फिर यह प्रवाहिनी क्लहीन, सबको तराशती चलती है यदि रोके गति इसकी कगार!

[ प्रेमनदी-'प्रभातफेरी'-नरेन्द्र ]

X

इसमें रूपक के सहारे प्रेम की उद्दाम गित का चित्रण किया गया है।

कर्मसौन्दर्य के चित्रण के लिये प्रयन्थकाल्यों में ही अधिक
कर्मसौन्द्र्य अवसर रहता है, किन्तु प्रगीत मुक्तकों और मुक्त छुन्द में भी

उसका चित्रण यत्रतत्र दिखलाई पड़ता है। जिन कविताओं
में प्रयन्थात्मक अथवा महाकान्यात्मक गुण होते हैं उनमें कियाशीलता के
शीच सौन्दर्य का दर्शन होता है। 'साकेत' के अष्टम सर्ग में सीता का कर्मरत

श्रंचल पट कटि में खोस कछोटा मारे, सीता माता थीं श्राज नयी छिन घारे। ये श्रंकुर-हितकर कलश पयोधर पायन, जन-मातृ-गर्वमय कुशलवदन मनमावन!

रूप गुप्तजी ने सफलतापूर्वक चित्रित किया है:-

### रकने-भुकने में लिलत लंक लच जाती, पर अपनी छवि में छिपी आप बच जाती।

निराला ने 'राम की शक्ति-पूजा' 'सरोज-स्मृति' 'नाचे उस पर श्यामा' 'दान' आदि कविताओं में कर्मसौन्दर्य का सुन्दर चित्रण किया है। 'वह तोड़ती पत्थर' में सर्वहारावर्ग की स्त्री का कर्मरत रूप चित्रित किया गया है। यहाँ कर्म-सौन्दर्य के साथ ही रूप और मावसौन्दर्य का भी सुन्दर समन्वय हुआ है:—

ॅकोई नहीं छायादार पेड़ वह जिसके तले वैठी हुई स्वीकार: श्याम तन, भर बँघा यौवन, नत नयन, प्रिय-कर्मरत मन. गुरु हथीड़ा हाथ, करती वार-वार प्रहार:-सामने तर-मालिका श्रद्यालिका, प्राकार । X देखते देखा मुभे तो एक बार उस भवन की ख्रोर देखा छिन्नतार; देख कर कोई नहीं देखा मुभे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं. सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी भंकार। एक छन के बाद वह कांपी सुघर, हलक माथे से गिरे सीकर. लीन होते कर्म में फिर झ्यों कहा-'में तोडती पत्थर।'

इसमें सड़क पर धूप में बैठ कर पत्थर तोड़ती हुई स्त्री का रूप और वहाँ के बातावरण तथा उसके हृदय में उठते हुए भावों का संकेत द्वारा चित्रण किया गया है। इस चित्र में समाज के आर्थिक और वर्गीय वैपम्य का भाव भी स्पष्ट भत्तक रहा है।

१९३० के बाद सामाजिक और राष्ट्रीय संघर्ष की भावना व्यक्त करने वाली किवतायें अधिक लिखी जाने लगीं। ऐसी किवतायें तीन प्रकार की हैं—वर्णनात्मक, उद्घोधनात्मक और विचारात्मक। विचारात्मक शैली की किवताओं में चित्रणकला का अभाव है किन्तु वर्णनात्मक और उद्घोधनात्मक शैली की किव-

तायों में यत्रत्व शब्दा निवाण हुया है। मार्यनलाल चतुर्वेदी, नवीन, नरेन्द्र शर्मा, श्रांचल, फेदाग्नाय श्रमचाल श्रादि की कितिवार्थों में कर्मशीन्दर्य के ऐसे चित्र दिललाई पड़ते हैं। 'कैदी श्रीर कीकिला' कविता में मार्यनजाल चतुर्वेदी ने चेल के संवर्षम्य जीवन का सुन्दर निवाण किया है :—

> मया देख न सकती खंजीरी का पटना? इथकड़ियाँ वयो? यह ब्रिटिशराज का गहना! गिटी पर १ खंतु लियों ने निक्से गान! फोल्हू का नम्या चूँ !—जीवन की सान! हैं मोट खींचता लगा पेट पर जूँखा, खाली करता हैं ब्रिटिश खकड़ का कूँखा!

### × × × ×

रोपी काली, कमली काली मेरी लीट श्रंत्यला काली, पहरे की हुँकृति की व्याली, तिसपर है गाली पे श्राली।

इस काले संकट-सागर पर मरने की मदमानी कोक्लि बोलो तो ? अपने चमकीले गीतों को किस विधि हो तराती, कोक़िल बोलो तो ?

इसमें स्वतंत्रता के सैनिकों के जोत के संवर्ष श्रीर कट के जीवन का चित्रण किया गया है जिसमें स्वक्त कर्मसीन्दर्य उनके प्रति श्रद्धा श्रीर सहानुभृति की भावना उत्पन्न करता है। दिनकर ने भी 'दिल्ली', 'नयी दिल्ली', 'हिमालय', 'श्रालोक-धन्या', 'हाहाकार', 'दिगम्श्रिर', 'विषयगा' श्रादि श्रानेक वर्णनात्मक श्रीर उद्योधनात्मक कितायें लिखी हैं जिनमें सामाजिक वैषम्य, दर्ग-संघर्ष श्रीर क्रान्ति का चित्रण किया गया है। 'विषयगा' ( क्रान्ति ) का एक चित्र यहाँ दिया जा रहा है:—

> मन मन भन भन मन मन भनन भनन ! मेरी पायल भंकार रही तलवारों की भंकारों में, श्रपनी आगमनी बजा रही में श्राप मुद्ध हुंकारों में!

> > × × ×

पायल की पहली फमक, सृष्टि में कोलाहल छा जाता है, पड़ते जिस श्रोर चरण मेरे भ्गोल उघर दन जाता है! रयानों को मिलता दूध-यस्त्र, भूखे वालक श्रकुलाते हैं, मौं की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ीं की रात विताते हैं! मुफ विषयगिमनी को न शात किस रोज किघर से आकँगी! मिट्टी से किस दिन जाग कुद्ध अम्बर में आग लगाकँगी!

इसमें कान्ति द्वारा होने वाली उथल-पुथल का काल्पनिक चित्र खींचा गया है। भगवतीचरण वर्मा ने 'भैंतागाटी', 'ट्राम' ग्रादि कविताग्रों में कर्म-कोलाहल-मय यथार्थ जीवन के चित्र खींचे हैं। 'भैंसागाड़ी' का एक चित्र दर्शनीय हैं:—

> चरमर चरमर चूँ चरर मरर जा रही चली मैंसागाड़ी! उस छोर चितिज के कुछ छागे कुछ पाँच कोस की दूरीपर, भू की छातीपर पोड़ों से हैं उठे हुये कुछ कच्चे घर। मैं कहता हूँ खंडहर उसकी पर वे कहते हैं उसे प्राम, जिसमें भर देती निज धुंधलापन छसफलता की सुबह-शाम!

 $\times$   $\times$   $\times$ 

इस राजकाज के वही स्तम्म, उनकी पृथ्वी, उनका ही धन, ये ऐश और ग्राराम उन्हीं के ग्रीर उन्हीं के स्वर्ग-सदन ! उस दरें नगर का राग-रंग हंस हरा निरन्तर पागल सा, उस पागलपन से ही पोड़ित कर रहे ग्राम ग्राविकल कन्दन !

× × ×

दानवता का सामने नगर, मानव का क्वश कंकाल लिये— चरमर चरमर चूँ चरर मरर जा रही चली भैंसागाड़ी!

इस कविता में शोपक जमीदार-पूँजीपित वर्ग के ग्रत्याचारों का यथार्थ चित्रण किया गया है। प्रगतिवादी कही जाने वाली किताग्रों में ऐसे मार्मिक चित्र बहुत कम ग्रा सके हैं जिससे उनमें प्रमावीत्यादकता कम है। जो चित्र हैं भी उनमें कलात्मक सीप्टव नहीं है। वस्तुतः चित्रण सीन्दर्य छायावाद-युग के पृवार्द्ध में ही ग्राधिक दिखलाई पड़ता है; उत्तरार्द्ध में वर्णनात्मकता, बौद्धिकता श्रीर उपदेशात्मकता ग्राधिक होने से चित्रण सम्बन्धी कलात्मकता का ग्रामाव दिखलाई पड़ता है।

# शैलीगत विशेषताएँ

इस त्याद के प्रथम श्रान्याय में शिली का विश्लेषण करते हुए परिनेश के परिवर्तन के साथ शैली के परिवर्तन की बात कही जा चुकी है। काव्य-रूप, श्रलंकार, चित्रण-कला ग्राद्धि शैली के विभिन्न परलू हैं। इनके श्रतिरिक्त मार्ट्तिय श्रलंकारवादियों ने श्रीचित्य, गुण, शिलि श्राद्धि को भी शैली का श्रावर्यक श्रंग मान कर उनके सम्बन्ध में पर्यात विचार किया है। ह्यायादी कविता के सम्बन्ध से विचार करते समय शैली के इन पहलुश्री पर एक दृष्टि डाल लेना श्रावर्यक है। जैसा पहले कहा जा चुका है, शब्द श्रीर श्र्यं में चमत्कार या विशिष्टता उत्पन्न करने वाली शिति को ही शैली कहते हैं। किय की विशिष्ट भावानुमृति या विचारों को दूसरें। तक सफलतापूर्वक पहुँचाने के लिए शैली श्रत्यन्त श्रावर्यक होती है। जब विचारों का प्रायान्य होता है तो शैली ग्राह्मक होती है श्रीर जब भावना प्रधान होती है तो वह काव्यात्मक होती है। वालपर्य यह कि छुन्दोबद विचार काव्य नहीं हो सकते श्रीर न गद्य में श्रमित्यक भावानुमृतियों श्रक्ताच्यात्मक होती है। शैली में पूर्णता तब श्राती है जब कि सचना में प्रेपणीयता की शक्ति पूर्ण मात्रा में होती है। प्रो० मिडिलटन मरी के मत के श्रनुसार काव्य की उत्कृष्ट शैली के लिए तीन श्रावर्यक शर्ते हैं:— \*

[ J. Middleton Murry-The Problem of style-Page 95. ]

<sup>\*&</sup>quot;I evamined two qualities of style which are not infrequently put forward as essential, namely, the musical suggestion of the rythm, and the visual suggestion of the imagery, and I tried to show that these were subordinate. On the positive side, I tried to show that essential quality of style was precision; that this precision was not itellectual, not a precision of definition but of emotional suggestion;"

१- लय की संगीतात्मक ग्रामिव्यंजना।

र—प्रस्तुत ग्रौर श्रपस्तुत की रूपमयी ( चित्रात्मक ) ग्रिमिन्यंजना ।

३—सानुरूप भावाभिन्यंजना । ( Precise expression )

इन तीनों में सानुरूप भावाभिन्यं जना ही सब से प्रधान है। लय की संगीतात्मक अभिन्यित के विषय में 'छन्द और लयतत्व' शीर्षक अध्याय में विचार किया जायगा। रूपमधी अभिन्यं जना के सम्बन्ध में विचार किया जा चुका है। यहाँ शैली की इस तीसरी विशेषता के सम्बन्ध छ विस्तार से विचार किया जायगा।

प्रो॰ मरी के मत के अनुसार सानुरूप भावाभिव्यंजना ( Precise communication ) पर ही शैली की उत्कृष्टता निर्भर करती है। जहाँ श्रमिव्यक्ति में श्रीचित्य श्रथवा श्रनुरूपता नहीं है वहाँ शैली भी नहीं मानना चाहिये। श्रीचित्य का तात्पर्य यह नहीं है कि कवि की बौद्धिक विश्लेपण श्रीर तर्क द्वारा वर्ण्यव्रत की जाति-गुण -िक्रया श्रादि की परिभापा लिखनी चाहिये। गद्य में इस प्रकार की पद्धति अवश्य काम देती है किन्तु काव्य में यह शैली श्रनौचित्यपूर्ण मानी जायगी। कारण यह है कि कवि तथ्य का निरूपण नहीं करता, वह सत्य का साज्वात्कार श्रीर प्रत्यज्ञीकरण करता है। तथ्य तो जगत का प्रपंच, उसकी विविधता है; वह मेद-बुद्धि को जन्म देता है; किन्तु जगत की विविधता के भीतर जो एकता निहित है, भेद में जो ग्रामेद स्थित है--वही सत्य है । कवि उसी का साज्ञात्कार ऋौर प्रत्यचीकरण करता है । श्रतः वह वस्तु की मेदमूलक स्राकृति को छोड़कर स्रमेदमूलक छायाकृति या सूक्ष्म रूप की श्रोर श्रग्रसर होता है। तथ्य बाह्य वस्तु है ग्रौर सत्य उसकी श्रात्मा। पर तथ्य सत्य का ग्राश्रय लेकर ही ज्ञात होता है। कोई मुन्दर वस्तु तथ्य है पर उसका सौन्दर्य सत्य है जो एक, ऋखएड और भेद-रहित है। काव्य का सम्बन्ध इसी सत्य से है। वह श्रोता या पाठक की व्यक्तिगत सीमाग्रों ग्रौर धरातल से ऊपर उठाकर सामान्य भावभूमि पर पहुँचाता है जहाँ व्यक्तिगत सम्बन्धों का तिरोभाव हो जाता है ख्रौर तब सत्यगत सम्बन्धों का लोक ही रोप रह जाता है 18% यह सत्य शाश्वत या नित्य नहीं होता ग्रौर न वह ग्रलौकिक या

क्ष "हमारा मन जिस ज्ञान-राज्य में विचरण कर रहा है वह दोनुहाँ पदार्थ है। उसके एक ख्रोर है तथ्य और दूसरी द्रोर सत्य। जैसा है वैसे ही भाव को तथ्य कहते हैं ख्रीर वह तथ्य जिसका ख्राश्रय करके टिका है वह सत्य है। सुम्ह में जो 'में' वँधा हुद्या है वही मेरा व्यक्ति रूप है। यह तथ्य ख्रांघकार का निवासी है,

निरपेस्य ही है। वह सर्वथा लीकिक ग्रीर सापेक्ष्य है। फिर भी तथ्य की गुलना में वह श्रधिक चिरस्थायी ग्रीर व्यायक है। काव्य तथ्य से श्रधिक सत्य का ही सालात्कार कराता है।

सत्य महनीय है पर तथ्य से विच्छित्र नहीं है। श्रतः सत्य के प्रकाशन के लिए कवि को तथ्य का सहारा लेना ही पट्ना है। मनुष्य के मनुष्यत्य का चित्रण करने के लिए हमें 'व्यक्ति' मनुष्य को लेना परेगा, समष्टिगत 'मनुष्य' या मनुष्य जाति को नहीं। उसी तरह कि विलक्षल तटक्य हो कर काव्य रचना नहीं कर सकता, वह 'व्यक्ति' रूप में श्रपनी श्रनुभृति, कल्यना श्रीर भावना की श्रमिव्यक्ति करता हुश्रा सत्य का प्रकाशन करता है। जितनी ही गहराई के साथ वह सत्य का साझात्मार करता है, उतना ही महनीय श्रीर विशिष्ट उसका व्यक्तित्य वन जाता है। इस तरह व्यक्तित्व की विशिष्टता का सत्य के साझात्मार के साथ श्रमिन्यार्य सम्बन्य है। किव की शैली उसके व्यक्तित्व की ही काझ्यात्मक श्रमिन्यक्ति है, श्रतः शैली का भी सत्य के साथ घनिष्ट सम्बन्य स्वीकार करना पड़ता है।

यह पहले ही कहा जा चुका है कि गय में विचारों की ख्रौर किवता में भावनाखों की अभिन्यिक्त विशेष रूप से होती हैं। विचार बहुषा तथ्यमृतक होते हैं। साहित्य या कान्य तथ्य की माप-तोल करके उसकी परिभाषा नहीं बनाता न वैज्ञानिक की तरह उसका विश्लेषण ही करता है। ख्रतः कान्य की शैली, शास्त्र ख्रीर विज्ञान की शैली से मिन्न होती है। वह सत्याश्रित तथ्य की रागात्मक ख्रामिन्यिक्त करती है। वह ख्रामिन्यिक्त सत्य है पर तथ्यपूर्ण (Factual) उसे नहीं कह सकते। उस सत्य के कारण ही कान्य का साधारणीकरण होता है। छुन्द, ख्रालंकार, चित्रण, शन्द-योजना, शन्द-शक्तियाँ ख्रादि उस सत्य के प्रत्यदी-

वह श्रपने को स्वयं प्रकाशित नहीं कर सकता है। जभी इसका परिचय पूछा जायगा, तभी वह ऐसे बहे सत्य के द्वारा दिया जायगा जिसे श्राश्रय करके वह टिका हुशा है। "तथ्य खिरडत श्रीर स्वतंत्र है; सत्य के भीतर ही वह श्रपने वृहत् ऐक्य को प्रकाशित करता है। मैं व्यक्तिगत 'मैं' हूँ, इस छोटे से तथ्य के भीतर 'मैं मनुष्य हूँ' इस सत्य का जब मैं प्रकाश करता हूँ, तभी उस विराट एक के श्रालोक से नित्यता के भीतर उद्घासित होता हूँ। तथ्य के सत्य का प्रकाश ही प्रकाश है। चूँकि साहित्य श्रीर खितत-कला का काम ही प्रकाश करना है, इसिलिये तथ्य के पात्र को श्राश्रय करके हमारे मन को सत्य का खाद देना ही उनका काम है।"

<sup>—</sup>रवीन्द्रनाथ ठाकुर [ 'साहित्य का सार्था'—हजारी प्रसाद द्विवेदी ]

करण के साधन हैं ऋथीत शैली के ऋवयन हैं। इस विश्लेपण से हम निम्न-लिखित निष्कर्ष निकालते हैं:—

- १—कान्य की शैली कवि के न्यक्तित्व की ग्राभिन्यक्ति है।
- २-व्यक्तित्व का निर्माण सत्य के साक्षात्कार से होता है।
- २--किंव सत्यं को तथ्य के सहारे प्रत्यच्न या मूर्त करता है, तथ्य का निरूपण नहीं करता।
- ४-व्यक्तित्व की भिन्नता के कारण प्रत्येक किव की शैली भिन्न होती है।
- ४—विभिन्न युगों में सत्य का साद्धात्कार विभिन्न रूपों में होने से काव्य की शौली बदलती रहती है और काव्य-धारा अनादि से अनन्त की ओर प्रवाहित होती रहती है।
- ६—सानुरूप भावाभिन्यंजन या सत्य की श्रीचित्यपूर्ण श्रभिन्यक्ति के कारण ही कान्य-शौली में उत्कृष्टता उत्पन्न होती है।

सत्य की क्रौचित्यपूर्ण क्रिभिन्यिक की मात्रा के अनुसार विभिन्न कवियों की शैंली में क्रम्तर दिखलाई पड़ता है। क्रौचित्य युग क्रौर समाज सापेक्ष्य तत्व है क्रौर सौन्दर्य की सामान्य भावना इसीपर निर्भर करती है

श्रीचित्य- उसके रूप-सौ छव, गुण, शक्ति आदि का मूल्यांकन इसी युग-विचार सापेच्य श्रीचित्य के अनुसार होता है। काव्य का श्रीचित्य भी युग-सत्य के साचात्कार, तथ्य की स्वाभाविकता, छन्द, भाषा.

शाब्द श्रादि के संघटन के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिये भारतीय साहित्य-शास्त्रियों ने श्रीचित्य पर बहुत श्रिषक जोर दिया है। च्रेमेन्द्र ने तो 'श्रीचित्य विचार-चर्चा' में श्रीचित्य को ही रसिसिद्ध काव्य की श्रात्मा मान लिया है। उन्होंने श्रीचित्य के श्रान्त भेद-प्रभेद मानते हुए उनमें से २७ भेदों की चर्चा की है जिनमें पद, वाक्य, प्रवन्धार्थ, गुण, छन्द, श्रातंकार, काल, देश, श्रिभिप्राय, स्वभाव, श्रावस्था, नाम श्रादि विशेष उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार च्रेमेन्द्र ने काव्य के श्रान्य सभी तत्वों को श्रीचित्य का वशवतीं माना है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि श्रीचित्य का मानदण्ड प्रत्येक श्रुग में बदलता रहता है। श्रातः

अध्योचित्यस्य चमत्कारकारिणश्चारुचर्वणे । रसजीवितभूतस्य विचारं कुरुतेऽधुना ॥ श्लोक ३ श्रलंकारात्स्वलंकाराः गुणा एव गुणा सदा । श्रोचित्यं रसिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितं ॥ [पृष्ठ—११४] [च्चेमेन्द्र—'श्रोचित्यं विचार-चर्चां']

संस्कृत साहित्य में श्रोचित्य का जो स्वस्त्य मान्य था वह श्राज के तुग की स्वीकार्य नहीं होगा। किन्तु श्राज के तुग में भी किमी न किमी प्रकार का श्रीचित्य काश्य के लिए श्रिनियार्य है क्योंकि उसके विना काश्य में मनीज्ञा नहीं श्रा सकती जो साधारगोकरण के लिए श्राण्य्यक है। श्रायायार्थी कविता पूँजीवार्थी समाज की व्यक्तिवार्थी कविता है, श्रावः उनमें स्वक्ति के श्राहंभाय, यन्त्रमों से मुक्ति की कामना, पौराणिकता श्रीर श्रावेशानिकता के विगेष की भावना, लोकतंत्रात्मक विचार स्थादि की श्रामित्रकितों में ही श्रीचित्य का स्थरप दिखलाई पड़ना है। सामंती कविता में श्राप्यावहत्त कित्रमहत्त ) श्रीर श्राप्यान श्रुलशील व्यक्ति प्रवन्य की श्राप्याय थे, पर इस तुग में इन्हीं का महत्व श्राधिक हो गया। श्राचेवन में चेतना का श्रारोप भी लायावाद-तुग में उचित माना जाना रहा। रम श्रीर श्रलंकारों के श्रीचित्य सम्बन्धी परिवर्तन धारगा की चर्चा पिछले हो श्राथ्यार्थों में हो जुकी है। यहाँ श्रीली सम्बन्धी श्रीचित्य के सम्बन्ध में ही चित्रा किया जायगा।

काल्य का ग्रौंचित्य गय-साहित्य के श्रौंचित्य से भिन्न होता है, यह वात पहले कही जा चुकी हैक्ष । कवि को ग्रपने 'स्व' की ग्रामिल्यक्ति के लिए जितनी

[Stendhal;—quoted by Middleton Murry in the "problem of Style." Page—71]

<sup>&</sup>quot;Style is a quality of language which communicates precisely emotions or thoughts, or a system of emotions or thoughts, peculiar to the author. Where thought predominates, there the expression will be in prose; where emotion predominates, the expression will be indifferently in prose or poetry, except that in the case of overwhelming immediate personal emotion the tendency is to find expression in poetry. Style is perfect when the communication of the thought or emotion is exactly accomplished; its position in the scale of absolute greatness, however, will depend upon the comprehensiveness of the system of emotions and thoughts to which the reference is perceptible."

स्वतंत्रता ग्रौर सुविधा रहती है उतनी उगन्यासकार या नियन्वकार की नहीं। छायाचाद-युग में ब्रात्माभिन्यिकतपूर्ण कवितार्थे अधिक लिखी गयों; ब्रतः उनमें न तो जगत और जीवन का अधिक वस्तुगत चित्रण हुआ, न उनके तथ्यों का न्त्रीरा ही उपस्थित करने की कोशिश की गयी, किन्तु सामान्य सत्य का उद्वाटन उनमें अवश्य हुआ है। यह सत्य व्यक्ति की मानसिक दशा और तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों से सम्बद्ध है। सामन्ती सामाजिक ग्रौर धार्मिक बन्धनों से मुक्ति की जामना एक सत्य है जो विविध रूपों में छायावादी कविता में दिखलाई पड़ता है प्रौर पूँ जीवादी समाज में न्यक्ति की काल्पनिक स्वतंत्रता के भ्रम से उत्पन्न प्रध्यातम, प्राकृतिक दर्शन, मधुचर्या ह्यादि में लीन होने की प्रवृत्ति एक दूसरा ज़त्य है जो उसमें पर्यात मात्रा में मिलता है। देश-काल के श्रौचित्य से यही ात्पर्य है कि किसी युग की कविता में तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप व्यक्ति के 'स्व' की ग्राभिव्यक्ति होनी चाहिए । छायावादी कविता में यह श्रौचित्य है, इसमें कोई सन्देह नहीं। कुछ लोग कह सकते हैं कि छायायादी कविता पूँजीवाद की कविता है, अतः वह प्रतिकियावादी और हेय है। पर यह विचार स्वयं अनैतिहासिक, संकीर्ण और कुितसत समाजशास्त्रीय ज्ञान पर श्राधारित है। छायावाद-युग में समाजवादी यथार्थवाद की कविता नहीं लिखी जा सकती थी। स्थूल के प्रति अवज्ञा की भावना और सूक्ष्म का गाढ़ आकर्पण, अचेतन में चेतना का आरोप और सर्वेकता में आस्था, ये प्रवृत्तियाँ तस्कालीन सत्य को व्यक्त करती हैं, खतः उनकी श्रिमव्यक्ति श्रीचित्यपूर्ण ही मानी जायगी। हाँ, उत्तरकालीन छायाबाद की कविता में जो त्राति साधारणता, अश्लीलता, संकीर्ण वैयक्तिकता ग्रीर ग्रनुत्तरदायित्व की भावना भिलती है, वह ग्रवश्य श्रनौचित्य पूर्ण कही जायगी।

छायावाद-युग के पूर्वार्क की कविता की शैली में जो विराइता (Magnificence) दिखलाई पड़ती है, वह श्रीचित्य के कारण ही। श्रीचित्य श्रन्य वातों के श्रितिरिक्त विषय के चुनाय और किन की मितमा पर भी निर्मर करता है। प्रक्षिमाशाली किन सत्य का साक्षात्कार कर के जब उसका प्रत्यचीकरण करता है तो उसकी शैली में स्वभावतः विशदता श्रा जाती है, 'कनवास' बड़ा होने से यह विराट और व्यापक, गम्भीर और सूक्ष्म चित्रों का निर्माण करता है। किन्तु साधारण प्रतिमा का किन छोटे घेरे में ही सीमित रह जाता और तथ्य का व्योरा उपस्थित करने लगता है; श्रतः उसकी शैली में विशदता नहीं होती। छायावाद-युग के पूर्वार्क श्रीर उत्तरार्क की एक एक किनता लेकर तुन्ना करने से तह बात स्पष्ट हो जायगी:—

(१) रालम में शापमय यर हूँ, किसी का दीप निष्ठर हूँ। ताज है जलती शिखा, जिनगारियाँ श्टंगारमाला, ज्याल श्रज्ञय कीप सी, श्रंगार मेगे रंगशाला, नाश में जीवित किसी की साथ सुन्दर हूँ!

> > महादेवी-आधुनिक कवि ]

(२) यह दीपक है, यह परवाना !

ज्ञाल जगी है, उसके छागे जलने वालों का जमवट है,
भूल करे मत कोई कहकर यह परवानों का मरघट है !
एक नहीं हैं दोनों, मरकर जलना छौ जलकर मरजाना !
इनकी तुलना करने को छुछ देख न है मन अपने अन्दर,
यहाँ चिता चिन्ता की जलती, जलता है तूँ याव सा बनकर
यहाँ प्रणय की होली में हैं खेल जलाना या जल जाना !
लेनी पढ़े अगर ज्याला ही तुभको जीवन में मेरे मन,
तो न मृतक ज्याला में जल तू, कर सजीव में प्राण्-समर्पण,
चिता-दग्ध होने से बेहतर है होलो में प्रण् गँवाना ।

[ बचन-ग्राकुल ग्रन्तर ]

ये दोनों कवितार्ये एक ही विषय पर लिखी हुई हैं किन्तु दोनों कवियों की प्रितिमा में अन्तर होने के कारण पहली कविता की शैं ली विशदतापूर्ण है और दूसरी की अतिसाधारण। टोनों ही में वैयक्तिक भावना की अभिव्यक्ति हुई है किन्तु महादेवी ने शलभ और दीपक के प्रतीक द्वारा अपनी आतमा के अडिंग विश्वास तथा दुख की महानता की जो अभिव्यक्ति की है उसका स्पर्श मी विष्वा की कविता में नहीं दिखलाई पड़ता। महादेवी ने स्वेच्छापूर्वक दुख का वरण किया है और उसे वरदान मानकर विश्व की कल्याण-साधना में लीन प्रतीत होती हैं; वह स्वयं जलता हुआ तथा प्रकाशमान दीपक वन गई हैं।

इस तरह उन्होंने श्रव्यक्त प्रियतम की विरह्-साधना का विशद चित्र उपिश्यत किया है। किन्तु बचन ने श्रपने को दीपक से भिन्न मानकर उससे श्रपनी तुलना की है श्रीर श्रपने दुख को श्रिभशापपूर्ण मानकर श्रपनी व्याकुलता, चिन्ता श्रीर उच्छता की श्रिभव्यिक्त की है, श्रतः इसमें सत्य का वह सौन्दर्य नहीं दिखलाई पड़ता जो भेद में श्रभेद उत्पन्न करता है। यहाँ तो कुछ विश्वंखित तथ्यों का संग्रह कर दिया गया है जो किव की साधारण प्रतिमा का परिचायक है।

प्रतिभा के ग्रातिरिक्त विषय की भिन्नता के कारण भी शैली में ग्रन्तर ग्रा जाता है। इसका कारण यह है कि तथ्य पर ग्राधारित कविता की शैली उतनी विशाद नहीं होती जितनी सत्य पर त्र्याधारित कविता की । विज्ञान ख्रौर शास्त्र के चेत्र से लिये गये विषय बहुधा तथ्य होते है, सत्य नहीं। वे काव्य के सत्य से भिन्न होते हैं: उनसे सामान्य पाठकों का रागात्मक सम्बन्ध नहीं होता। श्रतः उनपर लिखी गई कविता भावप्रधान नहीं, बुद्धिप्रधान होती है। ऐसे विषयों की सातुरूप भावाभिन्यंजना नहीं हो सकनी क्यांकि कवि यदि विपय के प्रति ईमानदार है तो पाठक उससे दूर हो जाते हैं श्रौर यदि वह पाठकां के लिये विपय को प्रेपणीय बनाना चाहता है तो विषय उसके हाथ से छूट जाता है। इसी कारण अत्यन्त प्रतिभाशाली कवि भी विषय के चुनाव में गलती करने के कारण अपनी शैली में अनौचित्य दोप उत्पन्न कर सकता है। कविता कवि और सामाजिकों के बीच के सेत की तरह है जिसपर से भावनात्रों का ग्राना-जाना होता है। कवि की भावनायें या तो सामान्य पाठकों की भावनात्रों से मिलती-जुलती होती हैं या उनसे विलकुल भिन्न होती हैं। समान भावनात्रों की पाठक श्रासानी से प्रहण कर लेता श्रीर इसप्रकार कवि के साथ तादात्म्य भाव का श्रनुभव करता है। जहाँ कवि की भावनायें विशिष्ट होती हैं, उसके विश्वास विलकुल अपने भ्रीर भ्रत्य लोगों से भिन्न होते हैं भ्रीर उसकी काव्य की परिस्थितियाँ भी श्रसामान्य होतीं हैं, वहाँ किव श्रपनी शैली में ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है जिससे पाठक किव की तरह देखने ख्रौर सोचने के लिये विवश हो जाते हैं। जहाँ यह शक्ति नहीं होती वहाँ कविता ग्रासफल होती है। इस दृष्टि से भी छायावादी कविता पर विचार कर लेना समीचीन होगा।

छायावाद-युग के पूर्वोर्क्स में व्यक्तिवादी स्वतंत्रता की भावना का जोर श्रिषिक होने के कारण तथा पिछले युगों की स्थूल, इतिवृत्तात्मक श्रीर तथ्यवादी कविता की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप किव सामान्य विषयों किन्तु विशिष्ट भावनाश्रों की श्रीर श्रिषिक मुके थे। सामान्य से यहाँ यह तात्पर्य है कि जिन विषयों की पिछले युगों में उपेत्ता की गई थी या जो हेय श्रीर महत्वहीन सममें जाते थे उनकी तरफ इस युग के किवयों का ध्यान गया। विशिष्ट भावनाओं की अधिन्यिक का तात्पर्य यह है कि ये भाव किव के विलक्कल अपने और नवीन ये। इन विपयों और भावनाओं को लेकर किवयों ने एक नई, विशद और आकर्षक शैली को जन्म दिया। इस शैली में वह शक्ति अवश्य थी जिसने नई पीढ़ी के लोगों को किवयों के समान ही सोचने-विचारने के लिये मजबूर किया; अर्थात छायावादी किवयों ने अपनी शैली द्वारा लोकरूच का परिवर्तन और परिष्कार किया। प्रकृति-चित्रण पहले अधिकतर उद्दीपनरूप में ही होता था किन्तु इन्होंने उसे आलम्बनरूप में चित्रित किया। आध्यात्मक चिन्तन और भावना के लोक की ओर भी इन्होंने मार्ग-प्रदर्शन किया और ज्यक्ति को सामाजिक बन्धनों से सुक्त करने की कामना पाठकों के मन ने उत्पन्न की। इसप्रकार की किवता में जिन परिहिथतियों का चित्रण था वे भी आकर्षण थीं जिससे पाठकों का उसकी और आकर्षण बढ़ा। ऐसे विषयों, भावनाओं और परिह्थितियों को अनौचित्य पूर्ण नहीं कहा जा सकता।

सफल कवि श्रसामान्य भावनात्रों को व्यक्त करते समय भी कुछ ऐसी भावनार्ये अवश्य व्यक्त करता है जो सामान्य सत्य पर श्राधारित होती हैं श्रीर जिनके कारण पाठक कवि की विशिष्ट या ग्रसामान्य भावनाश्री को भी ग्रहण करने में समर्थ होता है। जहाँ इस सामान्य सत्य का ग्राधार छोड़ दिया जाता है वहाँ कविता दुर्वोध्य, ग्रस्पष्ट ग्रौर दुरुह हो जाती है। ऐसे कवि रहस्यवादी या प्रयोगवादी हो जाते हैं जिन्हें इस वात की विलक्क चिन्ता नहीं रहती कि पाठक उनकी रचनान्नों का त्रास्वादन कर सकेंगे या नहीं । इसप्रकार की कवितायें भी छायावाद युग में पर्यात लिखी गई । रहस्यवादी कवितात्रों में जहाँ लौकिक वस्तुत्रों श्रीर व्यापारों के प्रतीक श्रपनाये नाये हैं वहाँ तो उनमें बोधगम्यता है किन्तु जहाँ कवि श्रीर श्रज्ञात प्रियतम के बीच का गोपनीय सम्बन्ध ही व्यक्त हुआ है वहाँ स्वभावतः दुर्वोधता आ गई है। कहीं-कहीं श्राध्यात्मिक साधना के सूक्ष्म मार्गों श्रीर श्रनुभृतियों की भी ग्रिमिन्यक्ति हुई हैं जो सामान्य जन की श्रनुभृतियों से भिन्न हैं। ग्रेत: सामान्य जन के लिये वे दुर्बोध्य हैं। निराला श्रीर महादेवी की कविता में इसतरह की दुरुद्र श्रीर कप्टसाध्य भावाभिव्यंजना बहुत श्रिधिक हुई है। उदाहरण के लिये महादेवी की यह कविता देखिये:-

> टूट गया वह दर्पण निर्मम ! , उसमें हँस दी मेरी छाया,

उनकी तरफ इस युग के किवयों का ध्यान गया। विशिष्ट भावनाओं की अधिन्यिक का तात्पर्य यह है कि ये भाव किव के विलक्कल अपने और नवीन ये। इन विपयों और भावनाओं को लेकर किवयों ने एक नई, विशद और आकर्षक शैली को जन्म दिया। इस शैली में वह शक्ति अवश्य थी जिसने नई पीढ़ी के लोगों को किवयों के समान ही सोचने-विचारने के लिये मजबूर किया; अर्थात छायावादी किवयों ने अपनी शैली द्वारा लोकरूच का परिवर्तन और परिष्कार किया। प्रकृति-चित्रण पहले अधिकतर उद्दीपनरूप में ही होता था किन्तु इन्होंने उसे आलम्बनरूप में चित्रित किया। आध्यात्मक चिन्तन और भावना के लोक की ओर भी इन्होंने मार्ग-प्रदर्शन किया और ज्यक्ति को सामाजिक बन्धनों से सुक्त करने की कामना पाठकों के मन ने उत्पन्न की। इसप्रकार की किवता में जिन परिहिथतियों का चित्रण था वे भी आकर्षण थीं जिससे पाठकों का उसकी और आकर्षण बढ़ा। ऐसे विषयों, भावनाओं और परिह्थितियों को अनौचित्य पूर्ण नहीं कहा जा सकता।

सफल कवि श्रसामान्य भावनात्रों को व्यक्त करते समय भी कुछ ऐसी भावनार्ये अवश्य व्यक्त करता है जो सामान्य सत्य पर श्राधारित होती हैं श्रीर जिनके कारण पाठक कवि की विशिष्ट या ग्रसामान्य भावनाश्री को भी ग्रहण करने में समर्थ होता है। जहाँ इस सामान्य सत्य का ग्राधार छोड़ दिया जाता है वहाँ कविता दुर्वोध्य, ग्रस्पष्ट ग्रौर दुरुह हो जाती है। ऐसे कवि रहस्यवादी या प्रयोगवादी हो जाते हैं जिन्हें इस वात की विलक्क चिन्ता नहीं रहती कि पाठक उनकी रचनान्नों का त्रास्वादन कर सकेंगे या नहीं । इसप्रकार की कवितायें भी छायावाद युग में पर्यात लिखी गई । रहस्यवादी कवितात्रों में जहाँ लौकिक वस्तुत्रों श्रीर व्यापारों के प्रतीक श्रपनाये नाये हैं वहाँ तो उनमें बोधगम्यता है किन्तु जहाँ कवि श्रीर श्रज्ञात प्रियतम के बीच का गोपनीय सम्बन्ध ही व्यक्त हुआ है वहाँ स्वभावतः दुर्वोधता आ गई है। कहीं-कहीं श्राध्यात्मिक साधना के सूक्ष्म मार्गों श्रीर श्रनुभृतियों की भी ग्रिमिन्यक्ति हुई हैं जो सामान्य जन की श्रनुभृतियों से भिन्न हैं। ग्रेत: सामान्य जन के लिये वे दुर्बोध्य हैं। निराला श्रीर महादेवी की कविता में इसतरह की दुरुद्र श्रीर कप्टसाध्य भावाभिव्यंजना बहुत श्रिधिक हुई है। उदाहरण के लिये महादेवी की यह कविता देखिये:-

> टूट गया वह दर्पण निर्मम ! , उसमें हँस दी मेरी छाया,

उनकी तरफ इस युग के कवियों का ध्यान गया। विशिष्ट भावनार्थ्यों की स्थिमिन्यिक का तालप्य यह है कि ये भाव कि के विलक्कल स्थपने स्थीर नवीन ये। इन विषयों श्रीर भावनार्थ्यों को लेकर कियों ने एक नई, विशद श्रीर स्थाकर्षक शैली को जन्म दिया। इस शैली में वह शक्ति अवश्य थी जिसने नई पीढ़ी के लोगों को कियों के तमान ही सोचने-विचारने के जिये मजबूर किया; अर्थात छायावादी किवेगों ने स्थपनी शैली द्वारा लोकरच का परिवर्तन स्थीर परिकार किया। प्रकृति-चित्रण पहले स्थिकतर उद्दीपनरूप में ही होता था किन्तु इन्होंने उसे स्थालस्वनरूप में चित्रित किया। स्थाबाहिमक चिन्तन स्थीर भावना के लोक की स्थार भी इन्होंने मार्ग-प्रदर्शन किया श्रीर व्यक्ति की सामाजिक वन्धनों से मुक्त करने की कामना पाठकों के मन ने उत्सन्न की। इसप्रकार की कविता में जिन परिस्थितियों का चित्रण था वे भी स्थाक्यण थीं जिससे पाठकों का उसकी श्रीर स्थाकर्यण बड़ा। ऐसे विषयों, भावनार्थ्यों श्रीर परिस्थितियों को स्थनीचित्र पूर्ण नहीं कड़ा जा सकता।

सफल कवि श्रसामान्य भावनात्रों को व्यक्त करते समय भी कुछ ऐसी भावनार्ये अवश्य व्यक्त करता है जो सामान्य सत्य पर आधारित होती हैं चौर जिनके कारण पाठक कवि की विशिष्ट या त्रसामान्य भावनात्र्यों को भी ग्रहण करने में समर्थ होता है। जहाँ इस सामान्य सत्य का ग्राधार छोड़ दिया जाता है वहाँ कविता दुर्बोध्य, श्रस्पष्ट श्रीर दुरुद्द हो जाती है। ऐसे कवि रहस्यवादी या प्रयोगवादी हो जाते हैं जिन्हें इस वात की विलक्कल चिन्ता नहीं रहती कि पाठक उनकी रचनाओं का ग्रास्वादन कर सकेंगे या नहीं। इसप्रकार की कवितार्ये भी छायावाद युग में पर्यात लिखी गई। रहस्यवादी कवितायों में जहाँ लौकिक वस्तुय्रों श्रीर व्यापारी के प्रतीक अपनाये गये हैं वहाँ तो उनमें बोधगम्यता है किन्तु जहाँ कवि श्रीर श्रज्ञात प्रियतम के वीच का गोपनीय सम्बन्ध ही न्यक्त हुन्ना है वहाँ स्वभावतः दुर्वोधता श्रा गई है। कहीं-कहीं श्राध्यात्मिक साधना के सूरम मागों श्रीर श्रनुमूतियों की भी श्रभिव्यक्ति हुई हैं जो सामान्य जन की श्रनुभृतियों से भिन्न हैं। श्रतः सामान्य जन के लिये वे दुर्वोध्य हैं। निराला ग्रौर महादेवी की कविता में इसतरह की दुरुह ग्रौर कप्टसाध्य भागभिन्यंजना बहुत ग्रधिक हुई है। उदाहरण के लिये -महादेवी की यह कविता देखिये:--

> दृट गया वह दर्पण निर्मम ! . उसमें हॅंस दी मेरी छाया,

मुक्तमें रो दी ममना माया,
श्रश्रहास से विश्व सजाया,
रोह क्वेलते श्राँखिमचीनी प्रिय जिसके परदे में 'में' 'तुम'!
श्रपने दो श्राकार बनाने,
दोनों का श्रमिसार दिखाने,
भूली का संसार बसाने,
जो मिलमिल भिल्निस सा तुमने हुँसहँस दे हाला था निरुपम!

[ महादेवी ]

दस किया में ब्रह्म श्रीर जीय का श्राहै तरूप दिखलाया गया है। माया के पारण जो है तरूप दिखलाई पड़ता है वह अमपूर्ण है। जान के बाद जीव का वह अम हूट जाता है। माया ब्रह्म का ही श्रविद्यारूप है श्रीर जीव उसी के कारण मुख-दुख के बन्धनों में फँसता है। इस श्राध्यात्मिक तथ्य का चित्रण महादेवी ने प्रतीक श्रीर श्रम्योक्ति की पद्धित से किया है। श्रात्मसाज्ञात्कार या जान होने के बाद माया के कारण उत्पन्न है तभाव के मिट जाने की श्रनुभृति एस कविता में व्यक्त हुई है। यह श्रनुभृति सामान्य पाठकों की श्रनुभृति से मिश्न, कविद्यों की श्रपनी विशिष्ट श्रनुभृति है। पाठक जब तक श्रहेतवाद के दर्शन की श्रच्छी तरह नहीं समक्त लेता, इस कविता को नहीं समक्त सकता। किन्तु जहाँ रूपक, श्रम्योक्ति, रूपकातिशयोक्ति श्राटि पद्धतियों द्वारा लोक-सामान्य श्रनुभृतियों के सहारे विशिष्ट श्राध्यात्मिक या दार्शनिक श्रनुभृतियाँ श्रमिन्यक्त की जाती हैं वहाँ पाठकों का किय के साथ तादात्म्य-सम्बन्ध स्थापित हो जाता है क्योंकि श्रप्रतित बहुधा लौकिक श्रीर लोकपरिचित होते हैं। ऐसी कविताश्रों की समक्तने के जिये दर्शन या साहित्यशास्त्र की पुस्तकें पड़ने की श्रायर्यकता नहीं होती। विहान छौर दार्शनिक किशी कविता से श्रपने

मतलब का द्रार्थ निकाल सकते हैं, पर उस कविता की सफलता श्रीर महानता तो इसी बात पर निर्भर करती है कि साधारण पाठक के लिए भी वह बोधगम्य श्रीर रमणीय है या नहीं। उदाहरणार्थ पन्त की 'प्रथमरिहम' कविता का एक द्रांश यहाँ दिया जा रहा है:—

प्रथम रिश्म का श्राना रंगिनि, त्ने कैसे पहिचाना ? कहाँ-कहाँ हे बाल विहंगिनि, सीखा त्ने यह गाना ? सोई थी त् स्वप्न-नीड़ में पंखों के सुख में छिप कर, कृम रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना ! शिश-किरखों से उत्तर-उत्तर कर भू पर कामरूप नभचर, चूम नवल कलियों का मृदु मुख सिखा रहे थे सुसकाना ! स्नेहहीन तारों के दीपक, श्वास-श्रन्थ थे तह के पात, विचर रहे थे स्वप्न श्रवनि में, तम ने था म्रख्य ताना ! कृक उठी सहसा तहवासिनि, गा तू स्वागत का गाना ! किसने तुमको श्रन्तर्थांमिनि, वतलाया उसका श्राना ?

इस कविता को साधारण पाठक प्रक्रति-चित्रण के रूप में ग्रहण करेगा। पितयों के सहज ज्ञान का कवि ने सफलता पूर्वक चित्रण किया है। साथ ही रातः के अन्तिम प्रहर के प्राकृतिक वातावरण का सूरम चित्रण भी सफलत पूर्वक किया गया है। साधारण पाठक के मन को रमाने के लिए इतना हो पर्याप्त है। किन्त इसमें ऐसे प्रतीकात्मक शब्दों. सार्थक विशेपणीं। श्रीर संकेतात्मक परिस्थितियो की योजना हुई है जिनके कारण मनी-विज्ञान, सौन्दर्यशास्त्र ग्रौर दर्शनशास्त्र तीनों ही के जानकार श्रपने-ग्रपने दंग का श्रर्थ निकाल सकते हैं। 'रिष्म' शब्द प्रतीकवत व्यवहृत हुआ है जो प्रातिभ ज्ञान, प्रेरणा श्रीर ज्ञान तीनों के लिए है। उसी तरह 'रंगिनि' राब्द विहंग, कवि श्रीर साथक तीनों का वोध कराता है: 'स्वप्न-नीड़' नीद, कल्पनालोक तथा श्रम या श्रज्ञान की दशा का भाव व्यक्त करता है, 'कूक उठने' से पित्यों के चहक उठने, अवि-कलाकार के रचना करने और ज्ञानी के ज्ञान-दान करने का ग्रर्थ ध्वनित होता है। इस प्रकार यह कविता ग्रपनी विशद ग्रीर पूर्ण शैली के कारण साधारण पाठकों और विद्वानों के लिए समान रूपसे ग्रास्वाद ग्रौर रमणीय है। प्रसाद, पन्त, निराला ग्रौर महादेवी के ग्राधिकांश कान्य-साहित्य में महानता और सौन्दर्य का ऐसा सामंजस्य दिखलाई पड़ता है जिसमें पाटकों के मन की लौकिक भावभूमि में रमाने और साथ ही उससे जपर उठाकर श्रलीकिक सत्य की श्रीर श्रमसर करने की समता है।

नियय-यस्तु में शैली का पैसा ही सम्बन्ध है जैसा शरीर से उसके गुण-धर्म का । विषय-यस्तु में परिवर्तन का अर्थ है किव के परिवेश और उसके प्रति किव के एडिकीण में परिवर्तन । अतः विषय-वस्तु के बदलने के साथ काव्य-शैली में अनिवार्यतः परिवर्तन हो जाता है । रीतिकालीन काव्य-शैली में आयावादी काव्य नहीं लिखा जा सकता और न आयावादी शैली में यथार्थवादी काव्य की सकती है । दितीय साएउ में विषय-वस्तु के सम्बन्ध में विचार करते हुए कहा जा चुका है कि १९२९-२० के बाद किस तरह आयावादी किवता की विषय-वस्तु घारि-धरि बदलने लगी और किव कल्पना-लोक और प्रकृति के चित्र से लीयन की ठोत घरनी की और अवतर होने लगे । मानव का दुख-सुख उनके विन्तन की ठोत घरनी की और अवतर होने लगे । मानव का दुख-सुख उनके विन्तन का विषय दना, व्यक्तियाद अहंबाद और यथार्थवाद का रूप प्रस्तु करने लगा और नये किव आध्यात्वकत्ता का आवर्ष छोड़ कर अपनी निजी समस्याओं का लेखा-जोला उपिश्यत करने लगे । फलस्वरूप छोड़ कर अपनी निजी समस्याओं का लेखा-जोला उपिश्यत करने लगे । फलस्वरूप छोड़ कर श्रवनी निजी समस्याओं का लेखा-जोला उपिश्यत करने लगे । फलस्वरूप छोड़ कर श्रवनी निजी समस्याओं का लेखा-जोला उपिश्यत करने लगे । फलस्वरूप छोवावाद-युग के उत्तराई की काव्य-शैली बहुन कुछ बदल गयी । विषयानुरूप होना ही शैली का श्रीचित्य है । अतः इस काल की काव्य-शैली में आवित्य किस मात्रा में है, यह भी देख लेना चाहिये ।

इस काल में पुराने छायात्रादी कवियों में पन्त ग्रीर निराला की छोड़ कर श्रन्य किसी की शैली में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि उनकी विषय-वस्तु भी श्रिभिक नहीं बदली । पन्त तत्वचिन्तन श्रीर समन्वयात्मक मानवतावाद की श्रीर मुके। श्रवः उनकी शैली उत्तरीत्तर बुद्धिभार से बोिमतल होती गयी, उसमें पट्ले जैसी ताजगी और उत्फल्लता नहीं रह गयी। 'गुंजन', 'ज्योत्स्ना' ग्रौर 'युगान्त' में तत्वचिन्तन की ग्राधिकता होते हुए भी भावात्मकता का त्याग नहीं किया गया है, पर 'युगयाणी' में श्राति बीदिकता के कारण शैली गद्यात्मक हो गयी है। कवि ने स्वयं उत्त पुस्तक की भूमिका में कहा है; "युगवाणी में मेरी युगान्त के बाद की रचनार्ये संग्रहीत हैं, जिसमें मैंने युग के गद्य को वाणी देने का प्रयत्न किया है। यदि युग की मनोवृत्ति का किचिन्मात्र श्रामास इसमें मिल सका तो में ऋपने प्रयास को विफल नहीं समफूँगा।" इसमें ध्यान देने की बात यह है कि कवि ने प्रयास पूर्वक ये कवितायें लिखी हैं और भावकता को छोड़ कर बीदिक बातों की गद्यात्मक विवेचना की है। पहले ही कहा जा चुका है कि भावात्मकता या रागात्मक सम्बन्धों की ग्राभिव्यक्ति काव्य की ग्रानिवार्य शर्त है। ग्रतः युगवाणी की तथा तत्कालीन ग्रन्य प्रगतिवादी कवियों की किवतायों को यदि काव्य माना भी जाय तो शैली के कारण ही उनकी ग्रासफ-लता सिद्ध है। इन कविताग्रों में पुनकत्थान-युग की उपदेशात्मक, वर्णनात्मक

या तथ्यकथन वाली शैली दिखलाई पड़ती है। इनमें विषय परिवर्तन के कारण जो नई शैली आयी, उसमें शौचित्य का अभाव दिखाई पड़ता है क्येंकि इन कियों की दृष्टि तथ्याश्रित सत्य की ओर नहीं, मात्र तथ्य की ओर थी। इस प्रकार के विषयों पर लिखी गयी किवता की शैली छायावादी शैली से भिन्न होगी, यह निराला की अनेक किवताओं से स्पष्ट है। भिन्नुक दान, वह तीड़ती पत्थर, खुला आसमान, सरोजस्मृति, वन-वेला, कुकुरमुत्ता आदि किवतायें उन्होंने यथार्थवादी विषयों पर यथार्थवादी शैली में लिखी हैं जिनमें भावुकता के साथ ब्यंग का अद्मुत निश्रण हुआ है। 'वन-वेला' में तो छायावादी और यथार्थवादी दोनों शैलियाँ एक के बाद एक दिखलाई पड़ती हैं:—

वर्ष का प्रथम
पृथ्वी के उठे उरोज मंजु पर्वत निरुपम
किसलयों वेंचे
पिक-भ्रमर-गुंजभर मुखर प्राण् रच रहे सवे
प्रण्य के गान,
सुन कर सहसा,
प्रखर से प्रखरतर हुन्ना तपन योवन सहसा,
क्रिलंत, मास्वर
पुलकित शतशत व्याकुल कर भर
चूमता रसा को बार चार चुन्तित दिनकर।

फिर लगा सोचने वथास्त्र—"में भी होता
विद राजपुत्र—में क्यों न सदा कलंक दोता
वे होते—जितने विद्याधर—मेरे श्रतुचर,
मेरे प्रसाद के लिए विनतिसर उद्यत-कर,
देश की नीति के मेरे पिता परम पिटत
एकाधिकार रखते भी धन पर, श्रविचल चित
होते उत्रतर साम्यवादी, करते प्रचार
चुनती जनता राष्ट्रपति उन्हें ही सुनिधार,
पंसे में दस राष्ट्रीय गीत रच कर उन पर
कुछ लोग वेचते गा गा गईम-मईन स्वर

इस कल्पना में छायाबादी कवि के क्लपना लोक और उसके यथार्थ सामा-

जिक परिवेश की तुलनात्मक श्रीमन्यक्ति किय ने शैली के परिवर्तन द्वारा की है। जहाँ वह श्रम्तर्मुली श्रीर कल्पनाशील है, वहाँ शैली गम्भीर श्रीर गुम्फित है, पर जहाँ सामाजिक यथार्थ का चित्रण हुश्रा है वहाँ वह सरल, प्रवाहपूर्ण श्रीर व्यंगात्मक है। जपर के दोनों उदाहरणों में दोनों शैलियाँ स्पष्ट रूप से दिखलाई पर जाती है। शैलीगत श्रमनुरूपता के कारण इस कविता का सौन्दर्य बहुत बढ़ गया है। यथार्थ-चित्रण में स्वामाविकता श्रीर हार्दिकता है, कृतिमता श्रीर बौदिकता नहीं। इसलिए उस श्रंग की भाषा श्रलद्वारपूर्ण श्रीर प्रतीकात्मक नहीं है। परन्तु पन्त तथा श्रम्य प्रगतिवादी कवियों की कविता में यह कलात्मक सीष्ठक कम मिलता है। 'युगयाणी' की एक कविता लीजिये:—

इस सुद्र लेखनी से फेबल करता में छायालोक स्जन १ पेटा हो मरते जहाँ भाव, बुदबुद विचार छी स्वम सघन १ निर्माण कर रहे वे जग का जो जोड़ ईंट, चूना पत्थर जो चला हथीं है, घन, चण चण हैं बना रहे जीवन का घर १ जो किटन हलों की नोकों से छाविराम लिख रहे धरती पर जो उपजाते फल फूल छाछ, जिन पर मानव जीवन निर्मर १ इस छामर लेखनी से मित्वण में करता मधुर छाम्द्रत-वर्षण, जिससे मिटी के पुतलों में भर जाते प्राण छामर जीवन ।

में जन जीवन का शिल्पी हूँ, जीवित मेरी वाणी के स्वर, जन-मन के मांसखण्ड पर में मुद्रित करता हूँ सत्य श्रमर! [शिल्पी—पन्त]

इस कविता में किय ने अपनी तुलना अमजीवियों से की है और बताया है कि अमजीवी शारीरिक आवश्यकता की सामग्री का निर्माण और सुजन करता है पर किय मानव-आत्मा का शिल्पी है, वह सत्य का दर्शन कराता है। यह कथन अपने तई विलकुल सही है किन्तु यह विवेचना तो आलोचक करता है, किव यह नहीं कहता कि में यह करता हूँ। वह उदाहरण उपस्थित करता है, सिद्धान्त नहीं। इस किवता में पन्तजी ने प्रभावात्मक आलोचना लिखी है। तथ्य-निरूपण और बौद्धिक विवेचन के कारण शैली गद्यात्मक है। किव के विचार अर्जित हैं, अनुभृत नहीं; अतः उसकी शैली में औचित्यजन्य प्रभविष्णुता का अभाव है। इन्हीं तथ्यों का संश्लिष्ट चित्रण करके रागात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति करने पर शैली प्रभावपूर्ण हो जाती। दिनकर, भगवतीचरण वर्मा, नरेन्द्र, वचन, सोहनलालं द्विवेदी, नेपाली आदि किवयों में बौद्धिकता की जगह अतिशय भावकता

है जिससे वे भी यथार्थ से दूर जा पड़े हैं; ख्रतः उनकी किवता में ख्रिति साधारण्हन-दोप है। यदि किव वही वात कहता है जिसे सब जानते हें, छोर उसी दक्ष से कहता है जैसे सभी भापण देने वाले, कथावाचक या धर्मगुरु छोर पुरोहित कहा करते हैं तो ऐसी किवता में पाठक या श्रोता की रुचि नहीं होगी। ऐसी किवताओं में एक विशेषता होती है कि सुनाई जाने पर तो वे प्रभाव डालती हैं पर पढ़ने पर उनमें तत्वहीनता दिखाई पड़ती है। ऐसे किवयों में ख्रच्छे वक्ता या ज्यास का गुण होता है छोर उनकी शैली ज्यास-शैली होती है। भापण में कुछ शब्दों पर वार-वार जोर देना, उन्हें दुहराना, एक हो बात को कई तरह से कहना, वाग्विस्तार करना, स्वर को चढ़ाना उतारना छादि बातों को गुण रूप में माना जाता है, पर काव्य के लिए ये बातें छाधिकतर दोप मानी जाती हैं। दिनकर की कविता की व्यास-शैली का एक उदाहरण यह है:—

कत्र-कत्र में श्रवुध वालकों की भूखो हड्डी रोती है! 'दूध-दूध' की कदम कदम पर सारी रात सदा होती है! 'दूध-दूध!' श्रो वस्स मन्दिरों में वहरे पापाण यहाँ हैं! 'दूध-दूध!' तारे बोलो इन बचों के भगवान कहाँ हैं ! 'दूध-दूध!' दुनिया सोती है, लाऊँ दूध कहाँ किस घर से ! 'दूध-दूध!' हे देव गगन के, कुछ वूँदे टपका श्रम्बर से !

इन किवरों की राष्ट्रीय कवितायों की शैली भी बहुत कुछ इसी प्रकार की भावकतापूर्यो, यावेशमयी थ्रौर विद्वत दिखलाई पड़ती हैं।

इस काल के जिन कियों ने अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं जैसे असफल प्रेम, मिलन-विरद्द, आशा-निराशा, शोक आदि के सम्बन्ध में किया कि लिखी हैं उनकी काव्य-शैली पूर्ववर्ती छायावादी किवता की ज़िशद शैली से मिन्न, साधारण और सीबी है। ऐसी किवताओं में महानता और विराटता के दर्शन तो नहीं होते पर मनोवैज्ञानिक सत्य का प्रत्यच्चीकरण उनमें अवश्य हुआ है, अर्थात उनमें सामान्य मानव के गुण-दोषों की अमिव्यक्ति हुई है। अतः उनकी शैली कहीं साधारण, कहीं लिलत और कहीं उदात्त है। विराटता (grandure) और विशदता उनमें कम है पर मावनाओं की सचाई और तीखापन अधिक है। अतः उनकी शैली अधिकतर प्रमावपूर्ण है। इन किवताओं में किव और पाठक के बीच की दूरी बहुत कम हो गई है और किव अपने दिल की बात निस्संकोच होकर पाठकों से कह देता है। यह प्रवृत्ति कहीं नहीं शिष्टता की सीमा भी लॉप जाती है। अतः इन किवताओं की शैली में कृतिम साज-सजा, कल्पनाविरेक, कलात्मक पचीकारी आदि का अभाव है। जहाँ जुगुप्सा-

जनक छौर छाति साधारण तथ्यों का कथन मात्र रहता है वहाँ शैली आकर्षण की जगह विकर्षण उत्पन्न करती है। इन कवियों की प्रकृति-चित्रण सम्बन्धी और नामाजिक कविताओं में भी स्वच्छता, सरलता और सीधापन है जिससे वे बोध-गन्म और छाकर्षक हो गनी हैं। नवीन, वचन, दिनकर, नरेन्द्र, भगवतीचरण यर्मा, सुमद्राकुमारी चौहान, नेपाली, केदारनाथ अप्रवाल, केसरी, चन्द्रमकाशसिंह छादि की कवितायें इसी शैली में लिखी गई हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं:—

लुट रहा हास,
रे पके मुनहले खेतों में लुट रहा हास !
नीली श्रोहनी तैंभाल सुधर,
गाँव की वधू कुछ हलके कर
काटवी खेत, हिसवा सर-सर
खुरियां रन-रन, तिरती मिटास !
खिलहान बसे, गार पर गार
नेरे घेरे सब बाग-हार
भुरहरी रात पहुत्रा बवार
बहती महुए की लिए बास !

[ मधमाला-कुँवर चन्द्रप्रकाशसिंह ]

सामने पुरी काशों की रे, संकीर्ण सघन मुन्दर अपार, नीचे प्रयाग से आ आकर कर जाती है गंगा हुलार! में खड़ा यहाँ पर उत्तुक हो, इस वेला सब कुछ देख रहा, पर नहीं मानती, हठ करनी, खींचती मुक्ते चंचल क्यार! देखों वह वन की हरियाली आ रही उधर अंचल पसार! दक गई किन्तु वह रेत देख रह गयी राह में उसी पार! कब आती है कब विद्यती है, मेरे आँगन में हरियाली, इस आशा में धरहरा रहा रे अपलक नयनों से निहार!

[ उमंग-नेपाली ]

दोनों ही बातावरणप्रधान कवितायें हैं जिनमें चतुर्दिक की प्रकृति के खंड हर्यों (Landscapes) का स्हम निरीक्षण शब्दचित्र के रूप में किया गया है। कोई गृद, ग्रसाधारण, कल्पना-प्रसूत बात इसमें नहीं कही गयी है। भाषा ग्रांत सरल, व्यावहारिक और प्रांजल है, भावों में उल्लेकन नहीं है। इस प्रकार शैली में स्वच्छता और सरलता है। वस्तुगत और ग्रात्मगत शैली का यहाँ सुन्दर सामंजस्य हुया है। दूसरी किवता में य्रचेतन पदार्थों में चेतनता का ख्रारोप करके प्रकृति के प्रति तादातम्य भाव व्यक्त किया गया है जिससे पर्यात भावातमकता या गई है। ग्रालंकारों का प्रयोग नहीं हुया है। कथन की शैली वक्त नहीं है। प्रकृति-चित्रण के ग्रातिरिक्त ग्रान्य प्रकार की किवतायों में भी इसी प्रकार की स्वच्छ ग्रौर सरल शैली ग्रापनायी गयी है। बच्चन ने ग्रापने ग्रासपास की साधारण से साधारण वातों ग्रौर घटनाग्रों पर भी दृष्टि डाली है ग्रीर हर जगह मनोवैज्ञानिक तथ्यों का तर्कपूर्ण चित्रण किया है:—

त्राहि त्राहि कर उठता जीवन !

जब रजनी के सूने च्राग में,

तन-मन के एकाकीपन में,
किव श्रपनी विह्वल वाणी से श्रपना श्राकुल मन बहलाता,
त्राहि त्राहि कर उठता जीवन !

जब उर की पीड़ा से रोकर, फिर कुछ सोच समभ चुप होकर बिरही ग्रपने ही हाथों से ग्रपने ग्राँसू पोछ, हटाता नाहि नाहि कर उठता जीवन।

पंथी चलते चलते थककर बैट किसी पथ के पत्थर पर जब ग्रापने ही थकित करों से ग्रापना विथकित पांव दवाता, त्राहि त्राहि कर उठता जीवन !

[ बचन-एकान्त संगीत ]

इसमें एकाकी जीवन के तीन खरड-टर्स्यों का चित्रण किया गया है। तीनों ही मार्भिक दृश्य हैं जिनकी अभिन्यिक अत्यन्त सरल और स्वच्छ शैली में हुई है। किव का ध्यान अपनी भावना को पाठकों तक पहुँचाने की ओर है, कथन में वैचित्र्य या अन्ठापन उत्यन्न करने की ओर नहीं। इसलिये अनलंकृत और अपित साधारण होते हुए मी यह कविता मार्भिक है। यचन ने अधिकांश किव ताओं में तर्क, उदाहरण और विश्लेषण की पद्धति अपनाशी है और निष्कर्पवादी शैली का सहारा लिया है।

विभाजित करती मानव जाति धरापर देशों की दीवार, जरा ऊपर तो उठकर देख, वहीं जीवन है इस—उस पार । घूगा का देते हैं उपदेश यहाँ धर्मो के टीनेटार, खुला है सबके हित सब काल हमारी मधुशाला का दार। करें छाछो विस्मृत वे मेद, रहे जो जीदन में निप घोड़, क्रान्ति की जिहा बन कर छाज रही बुलबुल टाली पर टोड़। सुरा पी, मद पी, कर मधुपान रही बुलबुल डाली पर बोल।

[ बुरुबुल—स्पुगला ]

इस कविता में कवि ने मस्ती और मधुचर्या को ही संनार की सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान मानकर अपने मत के समर्थन में अनेक अकार के तर्र और उदाहरण उपस्थित किये हैं। इसकी भी भाषा—शैली स्वच्छ और नगल हैं। शैली की हिए से बच्चन ने छायायादी कविता में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिया है, इसमें कोई सन्देह नहीं।

श्रंचल श्रीर नरेन्द्र ने श्रावेशमयी शैंली का विधान किया है जो उनके शारीरिक रोमान्स की प्रदृत्ति के कारण स्थायी कर नहीं प्रत्ण कर नहीं है। श्रंचल में नारी के प्रति उद्दाम श्राकर्पण श्रीर वामना भरी है जिसकी श्रानिक्यिक वे सशक्त वाणी में करते हैं:—

टहर जाग्रो, घड़ी भर श्रीर तुमको देख लें श्रांतें! श्रभी कुछ देर मेरे कान में गृंजे तुम्लग भ्यः, बहे प्रति रोम से मेरे सरस डल्लास का निर्फाः, बुम्हा दिल का दिया शायद किरण सा व्यित उठ जलप । तुम्हारे रूप का सित श्रायरण कितना मुक्ते श्री का ! तुम्हारे कंठ की मधुबंसरी जलपार की चंनत ! तम्हारी चितवनों की छोड़ मेरी श्रांतमा उक्तत ! उनमें चित्रात्मकता की कमी है। उन्होंने बच्चन की तरह मार्मिक परिस्थितियों की तर्कपूर्ण व्याख्या भी नहीं की है। मानसिक घटन, कुंठा ग्रौर ग्रस्वास्थ्य के कारण उनकी शैंली में संयम ग्रौर पौरुप का ग्रमाव ग्राधिक दिखलाई पड़ता है जिससे भाष्ठकता का ग्रातिरेक जगह-जगह दिखलाई पड़ जाता है। सामाजिक ग्रोर राजनीतिक रचनाग्रों में उनकी शैंली कुछ भिन्न ग्रवश्य हुई है पर पौरुप का दर्प वहाँ भी नहीं दिखलाई पडता:—

बहुत दिनों तक दूर रह लिये श्राश्रो श्रंकमिलन कर लें । विरह-क्यथा के दिन समिरन कर इंड्तर श्रालिंगन भर लें ।

ग्रथवा---

य्राज न सोने दूँगी वालम, मेरे ग्रिधिक निदारे वालम। य्रार्थं निशा है विरी ग्रांघेरी, जगरमगर निशा गृंज रही है, चंचल है तारे, चंचल मन, ग्रागजग मिद्रा छलक रही है। × × ×

खोलो लोचन प्राण पियारे, मानो विल विल जाऊँ वालम ।
['ग्राज न सोने दँगी वालम'—प्रभात फेरी ]

इसकी शैली सरल श्रीर लिलत है, पर श्रंकमिलन, सुमिरन, निदारे, बालम, पियारे, जगर-मगर श्रादि शब्दों के कारण भाषा स्त्रीजनोचित हो गई है। भाषा का यह रूप उनकी श्रधिकांश कविताश्रों में देखा जा सकता है।

दिनकर श्रौर सोहनलाल द्विवेदी सामाजिक भावनाश्रों को व्यक्त करनेवाले किये हैं किन्तु चैयक्तिक किवतार्थे भी उन्होंने लिखी हैं। दिनकर की सामाजिक किवताश्रों में पौरुप का उनलता हुआ दर्प सर्वत्र दिखलाई पड़ता है जिससे उनकी शौली में श्रावेश, श्रोज श्रौर शक्ति श्रा गई है। वैयक्तिक रचनाश्रों में भी दिनकर ने श्रावेश श्रौर शक्ति का सहारा लिया है श्रौर इस प्रकार छायावादी शौली से श्रपने को कुछ श्रलग रखा है। किन्तु सच बात तो यह है कि दिनकर छायावाद-शुग से श्रिधिक पुनरुत्थान युग की काव्य-शौली को श्रपनाकर चलनेवाले हैं। क बदापि छायावादी शौली का प्रभाव भी उनपर श्रप्रत्यक्त रूपसे

क "ऐसी रोमाण्टिक शैली जो घरती से दूर दूर उपा के कनकाम पानत से होकर चलने की ग्रादी थी, ग्रपने प्रेमियों को घूल में लोटने नहीं दे सकती थी; उन्हें उस कठोर सत्यके सामने खड़ा नहीं कर सकती थीं जो देखने में कुरूप था, जिसके ताप से हलके रंग उड़ जाते थे, जिसे चित्रित करने के लिये टीक हृदय का लहू चाहिये था। रोमाण्टिक शैली के विशिष्ट पुजारी, जो ग्राहमशेष की कड़वाहट से घवड़ा कर सौन्दर्यवीच की रंगीनियों में श्रपने की

> में तरुण भानु सा अरुण भूमिपर उतरा रह विपाण लिये, सिर पर ले दिहा-किरीट दीमि का तेजवन्त धनु वाण लिये! स्वागत में डोली भूमि वस्त भूधर ने हाहाकार किया, वन की विशीर्ण श्रालकें ककोर मंका ने जयजयकार किया!

> > [ पुरुप-प्रिया--रसवंती ]

इस कविता की शैली में पेंक्प की दीति स्पष्ट दिखलाई पड़ती है, अलंकारों के कारण इसके प्रवाह में कोई वाधा नहीं उपस्थित होती। कहीं-कहीं विषय वर्ख का तद्रूप चित्रण करते हुए दिनकर की शैली अत्यन्त सरल और स्वच्छ हो जाती है:—

> में तरुण भानु सा अरुण भूमिपर उतरा रह विपाण लिये, सिर पर ले दिहा-किरीट दीमि का तेजवन्त धनु वाण लिये! स्वागत में डोली भूमि वस्त भूधर ने हाहाकार किया, वन की विशीर्ण श्रालकें ककोर मंका ने जयजयकार किया!

> > [ पुरुप-प्रिया--रसवंती ]

इस कविता की शैली में पेंक्प की दीति स्पष्ट दिखलाई पड़ती है, अलंकारों के कारण इसके प्रवाह में कोई वाधा नहीं उपस्थित होती। कहीं-कहीं विषय वर्ख का तद्रूप चित्रण करते हुए दिनकर की शैली अत्यन्त सरल और स्वच्छ हो जाती है:—

चित्रण एनकी विशेषता थी। श्रतः एनकी शैली में स्वच्छता के साथ गम्भीरताका सुन्दर समन्वय दिखलाई पड़ता है। एनकी कविता में व्यक्तिवाद श्रीर सामाजिकता तथा वस्तु-सत्य श्रीर भाव-सत्य का सुन्दर सामंजस्य हुश्रा है जिससे इनकी शैली में युग-सापेक्ष्य श्रीचित्य का गुण मिलता है:—

धक्-धक् धक्-धक् छो मेरे दिल ! तुल में सामर्थ्य रह जब तक तू ऐसे सदा तड़पता चल !

ग्रधश

तेरी झांला में पर्वत की भीलों का निस्तीम प्रसार मेरी झांला बसा नगर की गली-गली का दाहाकार! तेरे डर में बन्य झिनल सी स्तेद्द-श्रवस भीली बार्ते, मेरे डर में जनाकीर्ण मग की स्ती-स्ती रार्ते!

[ श्रज्ञेय—इत्यलम् ]

इन उद्धरणों में स्वच्छता श्रीर स्वष्टता के साथ-साथ माव गाम्मीर्य भी उभर कर श्रावा है। इन कवियों ने वातावरण के सूक्ष्म सीन्दर्य का भी स्पष्ट चित्र खींचा है श्रीर मनोवैशानिक सत्य के मेल ते श्रपनी भावनाश्रों को श्रीमन्यक्ति की नयी वाणी दी हैं:—

> फैला चारां श्रोर सघन हिम का जड़ सागर, लहर प्रकापन होन, होन वेला-स्वर-गर्जन, चन्द्रलोक पर का सा फैल रहा स्तापन, मट्राते हिममरी घाटियों में उन्मद घन!

> > ×. × ×

मृत्यु संचरण करती, इन सूने शिखरों से भुक कर देख रही नीचे गिरि की गहराई!

[ भीपण सुन्दरता—चन्द्रकुँवर वर्त्वाल ]

भारतीय साहित्यशास्त्र की दृष्टि से रस के प्रकाशक धर्म गुण हैं और उसके त्राकर्षक धर्म दोप । अभामह ने माधुर्य, प्रसाद और स्रोज की गुणरूप में

रसस्यांगित्वमातस्य धर्माः शौर्यादयो यथा ।
 गुणाः माधुर्यमोनोऽथ प्रसाद इति ते त्रिघा ।।
 साहत्य दर्पण ( ५-१ )

चित्रण इनकी विशेषता थी। श्रतः इनकी शैली में स्वच्छता के साथ गम्भीरताका सुन्दर समन्वय दिखलाई पड़ता है। इनकी कविता में व्यक्तिवाद श्रीर सामाजिकता तथा वस्तु-सत्य श्रीर भाव-सत्य का सुन्दर सामंजस्य हुश्रा है जिससे इनकी शैली में युग-सापेक्ष्य श्रीचित्य का गुण मिलता है:—

धक्-धक् धक्-धक् छो मेरे दिल ! तुल में सामर्थ्य रह जब तक तू ऐसे सदा तड़पता चल !

ग्रधश

तेरी झांला में पर्वत की भीलों का निस्तीम प्रसार मेरी झांला बसा नगर की गली-गली का दाहाकार! तेरे डर में बन्य झिनल सी स्तेद्द-श्रवस भीली बार्ते, मेरे डर में जनाकीर्ण मग की स्ती-स्ती रार्ते!

[ श्रज्ञेय—इत्यलम् ]

इन उद्धरणों में स्वच्छता श्रीर स्वष्टता के साथ-साथ माव गाम्मीर्य भी उभर कर श्रावा है। इन कवियों ने वातावरण के सूक्ष्म सीन्दर्य का भी स्पष्ट चित्र खींचा है श्रीर मनोवैशानिक सत्य के मेल ते श्रपनी भावनाश्रों को श्रीमन्यक्ति की नयी वाणी दी हैं:—

> फैला चारां श्रोर सघन हिम का जड़ सागर, लहर प्रकापन होन, होन वेला-स्वर-गर्जन, चन्द्रलोक पर का सा फैल रहा स्तापन, मट्राते हिममरी घाटियों में उन्मद घन!

> > ×. × ×

मृत्यु संचरण करती, इन सूने शिखरों से भुक कर देख रही नीचे गिरि की गहराई!

[ भीपण सुन्दरता—चन्द्रकुँवर वर्त्वाल ]

भारतीय साहित्यशास्त्र की दृष्टि से रस के प्रकाशक धर्म गुण हैं और उसके त्राकर्षक धर्म दोप । अभामह ने माधुर्य, प्रसाद और स्रोज की गुणरूप में

रसस्यांगित्वमातस्य धर्माः शौर्यादयो यथा ।
 गुणाः माधुर्यमोनोऽथ प्रसाद इति ते त्रिघा ।।
 साहत्य दर्पण ( ५-१ )

रण्न रण्न नुपूर, उर-लाज, लौट रंकिणी, श्रीर मलर पायल स्वर करें वार वार। (निराला-गीतिका)

एक बीखा की मृदु भंकार कहाँ है सुन्दरता का पार वुग्हें किस दंपेंग में सुकुमोरि दिखाऊँ में साकार। तुम्हारे छुने में था प्राण, संग में पादन गंगा त्नान तुम्हारी वाणी में कल्याणि त्रिवेणीकी लहरों का गान । (पन्त-पल्लव)

इन उदरणों में माधुर्य गुग के अधिकांश लक्त देखे जा सकते हैं। मताद, पंत, निराला, महादेवी, नरेन्द्र और 'नदीन' की कविता में माधुर्य गुण का सीन्दर्व श्राधिक दिखलाई पडता है।

मसाद गुरा युना करिना श्रीता वा पाठक के चित्त में तुरन्त न्यात हो जाती र्दे। उसकी भाषा सन्त ग्रीर सुबोध होनी है ग्रीर उसमें दुरुहना ग्रीर वकता नहीं होती। सभी रसो झीर स्चनाओं में यह गुरा रह सकता है। छायाबाद की भारिनक कवितायों में प्रसाद गुण का ग्रामाव सा है। उत्तरकालीन छायावादी किना उत्तरोत्तर प्रसाद गुणा युक होती गयी। इस काल के कियों में अनु-स्तियों की सद्याई और मावनात्रों की व्यापकता त्राधिक थी। त्रातः उनकी भाषा श्रीर शैंली भी स्वभावतः श्रिविक सरल श्रीर सुवीध हो गई। पहले कहा जा चुका है कि इस काल की कदिता में यथार्थ की प्रवृत्ति अधिक थी और उसके **थिपयों का विस्तार भी छाधिक हुछा । छातः उसमें समी प्रकार के विपयों, भावों** श्रीर रसी का समावश हुत्रा। ऐभी सभी कविताश्री में प्रसाद गुरा पर्याप्त मात्रा में दिखलाई पड़ता है । निराला, बन्चन, भगवतीचरण वर्मा, नेपाली श्रादि कवियों ने इस काल में श्रधिकतर प्रसाद गुण वाली कवितार्ये लिखीं। उदाहरण के लिये बचन की यह कविता देखिये—

तीर पर कैते स्कूँ में ग्राज लहरी में निमंत्रण। रात का ग्रांतिम प्रहर है भिलिमिलाते हैं सितारे, वद्म पर युग बाहु बांबे, में खड़ा सागर-किनारे । वेग से बहुता प्रभंजन, केश-पट मेरे उड़ाता, शून्य में भरता उद्धि उर की रहत्यमयी पुकारें। इन पुकारों की प्रतिध्वनि हो रही मेरे हृदय में, है प्रतिच्छायित जहाँ पर सिन्धु का हिल्लोल कम्पन !

( मधुकलश )

केवल सर्थ या भाग में ही दीवि जिल्लाई पड़नी है, श्रीत गुन्त के लिये मान्य भाषा मध्यन्यी निवर्धी का चालन नहीं दिवा गवा है—

यनिता की सम्भान हुई, मृत का न मुक्ते कुछ हीट हुआ।
रूपानि, मृत्या, सम्मान, किन्य का स्वीदी कभी न भीट हुआ।
जीवन की क्या नदल पहल है इसे न की पदनाना,
मेनाविन के एक इशारे क मिदना केवल जाना।
(दिनक्य-हेवार)

यह किया उत्सार की भावना व्यक्त करने जाती है हिन्तु इसकी भाग में स्रोत गण के वाचक वर्षों नहीं प्रयक्त हुये हैं।

इस युग की अधिकांता कविनायें सहाये शुल तुन्ह हैं क्येंकि पविषी ने श्राधियनम् स्कृतार भागनाथी यो हो। धानिन्त्रचित की है। जिस सुटा के कामण श्चान्तःपरण् प्रयोग्ना रोकर प्रानन्द्यय हो। याता के यही माध्यं गुरा है। मकमार भावनाओं में नित्त को इदिन करने की जिननी शानि होती है उतनी पदय भावनायो में नहीं। रन की दशा में चित्त की चार प्रावस्थार्वे होती हैं: कठिन, बीन, विश्वित और इत । बीर छादि रसी में चित्त फटिनवा हो स्थिति में रहता है, बैद्र आदि रही में वह दीम रहता है। शहरता और हास्य रहा में वह विद्येष की श्रयत्था में रहना है : किन्तु रति, शोक, विनोट श्रादि कीमल भाव चित्त को द्रक्ति करते हैं। इस द्रुति की श्रवस्था में जो मुख श्रानन्द उत्तव करना है वही मालुर्व है । छापावाडी कविता में संवीत धंगार, करण, विमलम्म शृंगार श्रीर शान्त ग्सी तथा उनके भावी की श्राभिव्यक्ति हुई है। इनलिये उसमें माधुर्य गुग्र स्वभावतः श्राधिक है । ऐसी कविताश्री में कीमल-काना पदावली का प्रयोग श्रधिक हुशा है। विज्वनाथ कविराज के श्रनुसार माधुर्व गुण्युक्त कविना में ट ठ ट द से भिन्न वर्ण भ्रयने वर्ग के पंचमान्तरों से युक्त होकर प्रयुक्त होने चाहिये श्रीर लख़ र श्रीर सु का भी प्रयोग होना चाहिये । इस नियम का पालन प्रयत्नपृवेक किसी छायावादी कवि ने नहीं किया है किन्तु विषय छीर भाव फे श्रनुसार उनकी भाषा में माधुर्य गुण की विशेषता स्वयं बहुत कुछ द्या गई हैं। मनोरम ग्रर्थ ग्रीर कर्णप्रिय शब्द ही माधुर्य गुए के लिये ग्रावश्यक हैं जो छायावादी कविता में सर्वत्र दिखलाई पढ़ते हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं---

> मीन रही हार ! प्रिय-पथ पर चलती सन कहते शृंगार ! कण कण कर कंकण, प्रिय किण किण रव किंकिणी,

रणन रणन नुपूर, उर-लाज, लौट रंकिगी. ग्रीर मुखर पायल स्वर करें वार वार। (निराला-गीतिका )

एक वीणा की मृदु मंकार कहाँ है सुन्दरता का पार तुम्हें किस दर्गण में सुकुमारि दिखाऊँ में साकार। तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान तुम्हारी वाणी में कल्याणि त्रिवेणीकी लहरों का गान। (पन्त-पल्लव)

इन उद्धरणों में माधुर्य गुण के ग्रधिकांश लच्चण देखे जा सकते हैं। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, नरेन्द्र और 'नवीन' की कविता में माधुर्व गुरा का सौन्दर्य त्राधिक दिखलाई पड़ता है।

प्रसाद गुरा युक्त कविता श्रीता या पाठक के चित्त में तुरन्त व्यात हो जाती है। उसकी भाषा सरल ग्रीर सुबोध होती है ग्रीर उसमें दुरूहता ग्रीर वकता नहीं होती। सभीरसों थ्रौर रचनाथ्रां में यह गुण रह सकना है। छायाबाद की प्रारम्भिक कवितात्रों में प्रसाद गुण का ग्रमाव सा है। उत्तरकालीन छायावाठी किविता उत्तरोत्तर प्रसाद गुण युक होती गयी। इस काल के कवियों में अनु-भूतियों की सचाई ग्रीर भावनाग्रों की व्यापकता ग्रधिक थी। ग्रतः उनकी भाषा श्रीर शैली भी स्वभावतः श्रधिक सरल श्रीर सुवोध हो गई। पहले कहा जा चुका है कि इस काल की कविता में यथार्थ की प्रवृत्ति ग्रिधिक भी ग्रीर उसके विपयों का विस्तार भी ऋषिक हुआ। अतः उसमें सभी प्रकार के विपयों, भावों श्रीर रसों का समावेश हुआ। ऐसी सभी कविताओं में प्रसाद गुण पर्यात मात्रा में दिखलाई पड़ता है । निराला, बच्चन, भगवतीचरण वर्मा, नेपाली ग्राहि किवियों ने इस काल में अधिकतर प्रसाद गुण वाली कवितायें लिखीं। उदाहरण के लिये वचन की यह कविता देखिये-

तीर पर कैसे रुकूँ में आज लहरों में निमंत्रण। रात का ग्रांतिम प्रहर है फिलमिलाते हैं सितारे, वत्त पर युग बाह बांवे, मैं खड़ा सागर-किनारे। वेग से बहता प्रमंजन, केश-पट मेरे उड़ाता, शूत्य में भरता उद्धि उर की रहत्यमयी पुकारें। इन पुकारों की प्रतिष्वनि हो रही मेरे हृदय में, है प्रतिच्छायित जहाँ पर सिन्धु का हिल्लोल कम्पन !

( मधुकलश )

इसमें उत्साह की मायना व्यक्त हुई है, संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग भी हुआ है, किर भी भाव श्रीर भाषा की सरलता श्रीर मुबोधता के कारण इसमें प्रसाद गुण पूर्णमात्रा में है। बचन के स्वर में स्वर मिलाते हुये शियमंगल सिंह 'सुमन' अपनी प्रसाद गुण युक्त शैली में कहते हैं—

[हिल्लोल]

श्रोज, माधुर्य श्रीर प्रसाद गुणों का प्रकारान छायावादी कवियों ने जानवूक कर नहीं किया है क्योंकि वे सचेष्ट होकर काव्य रचना करने में विश्वास नहीं करते ये श्रीर न प्राचीन शास्त्रीय नियमों से ही वैंध कर चलने को तैयार ये। किन्छ भाव, भाषा श्रीर श्रमिक्यिक्त का परस्पर इतना घनिष्ट सम्बन्ध है कि सचेत होकर चेष्टा पूर्वक रचना न करने पर भी श्रमिक्यिक्त में भावानुरूप गुण श्रा हो जाते हैं। श्रतः इस युगं के सभी कवियों में तीनों गुण किसी न किसी मात्रा में पाये जा सकते हैं।

भारतीय साहित्यशास्त्र में रीति को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। रीतिवादी वामन तो रीति को ही काव्य की आत्मा मानते हैं । किन्तु अधिकांश आचायों ने रीति को काव्य का बाह्य स्वरूप ही माना है। रीति-विचार वामन के ही अनुसार विशिष्ट प्रकार की पदरचना हो रीति है। आचायों ने रीति और गुर्ण का सम्बन्ध स्थापित कर के इस बात का विचार किया था कि किस रीति में कोन से गुर्ण होते हैं। इन रीतियों का विभाजन आचायों ने देशों के अनुसार किया था जैसे वैदर्भी, पाञ्चाली, गौड़ी, लाटी, मागधी, आवन्ती आदि। कम या अधिक समस्त पदों

<sup>ः</sup> रीतिरातमा काव्यस्य ।--वामन

तथा कोमल अथवा कठोर वर्णों के प्रयोग के अनुसार इन रीतियों का विभाजन हुआ था। गुर्णों के अनुसार भी इनका विभाजन किया गया था जैसे वैदर्भी रीति में सभी गुणो की कल्पना की गई थी। किन्तु यथार्थरूप से किसी भी कवि ने श्रपने देश के श्रनुसार काव्यरीति का श्रयलम्बन नहीं किया। दएडी ने शुरू में ही कह दिया था कि प्रत्येक किंव की अलग अलग रीति होती है जैसे ईख, दूध, गुड़ श्रादि की मिठास भिन्न-भिन्न होती है । कुन्तक ने देश के श्रनुसार नहीं, किन के स्वभाव के अनुसार रीतियों का विभाजन किया तथा सुकुमार, विचित्र श्रीर मध्यम, इन तीन मार्गों की उड़ावना की। कुन्तक का यह सिद्धान्त बहुन कुछ मान्य है। प्रत्येक किन अपनी परिस्थितियो और संस्कारों के अनुरूप अपनी विशिष्ट शैली का निर्माण करता है; दूमरो की शैली का अनुकरण करने वाले सच्चे कि नहीं होते 🕆। पहले ही कहा जा चुका है कि रीति अथवा शैली कवि के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करनी है। छायावाद-युग व्यक्तिवाद का युग था, ग्रतः इस काल के सभी कवियो ने ग्रपनी ग्रपनी विशिष्ट शैलियों का निर्माण किया। भौगोलिक श्राधार पर निर्मित संस्कृत साहित्य के रीतियों या मार्गों को हिन्दी कविता, विशेष कर छायाबाद-युग की कविता में हूँ इना उचित नहीं है। इसीलिये शैली का विचार करते समय वैश्मीं, पाञ्चाली, गौड़ी श्रादि रीतियों को छायावादी कविता में हूँ दुने का पयत्न यहाँ नहीं किया गया; श्रौचित्य, विशदता, लालित्य, विराटता, स्पष्टता, सरलता त्र्यादि पर ही जो पाश्चात्य त्रीर भारतीय हिंछ से कान्य के गुगा माने गये हैं. इस ब्रध्याय में निशेष रूप से विचार किया गया है।

इति मार्गेद्वयं मिन्नं, तत्स्वरूपनिरूपणात् ।
 तद्भेदास्तु न शक्यन्ते वक्तुं प्रति कविस्थिताः ॥
 इत्तुद्धीरगुडादीनां माधुर्यस्थान्तरं महत् ।
 तथापि न तदाख्यातुं सरस्वत्यापि शक्यते ॥

कान्यादर्श, १ । १०१-१०२

† अन्धास्ते कवयो येषां पन्धाः चुग्णः परैर्भवेत । परेपां तु यदा क्रान्तः पन्थास्ते कविकुखराः ॥

गंगावतरण काव्य-१। १७

# भाषा चौर शब्द-चयन

रचना-प्रक्रिया वाले श्रध्याय में किवना की प्रेपणीयता श्रीर भाषा के सम्बन्ध में पर्यात विचार किया जा चुका है श्रीर बताया जा चुका है कि काव्यभाषा बोलचाल की साधारण भाषा से भिन्न श्रीर उत्हृष्ट (Heightened) होती है। यह भी कहा जा चुका है कि गग्न की, विशेष कर विज्ञान श्रीर शास्त्र के गंच की भाषा में बीदिकना श्रीर तर्केष्ठिंद्ध के कारण संकेतमह बाले श्रीर पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग होता है, परन्तु किवता की भाषा में भाषासमकता की ही प्रधानता रहती है । सहम निरीक्षण श्रीर रागान्मकता के मेल से भाषा चित्रात्मक हो जाती है। किवता के लिए ऐसी ही भाषा उपयुक्त होती है। छन्द की लय की तरह भाषा में भी श्रपनी स्वतंत्र लय होती है जो उच्चारण, व्याकरण श्रादि के नियम। से नियंत्रित होती है। शब्द-चयन भी उस लय को नियमित बनाता है। इसी कारण विभिन्न देशों की भाषा

<sup>\*</sup> The distinction which needs to be kept clear does not set up fictions in opposition to verifiable truths in the scientific sense. A statement may be used for the sake of the reference, true or false, which it causes. This is the scientific use of language. But it may also be used for the sake of the effects in emotions and attitude produced by the reference it occasions. This is the emotive use of language. The distinction once clearly grasped is simple. We may either use words for the sake of the references they promote or we may use them for sake of the attitudes and emotions which ensue."

<sup>[</sup>I. A. Richards—Principles of literary Criticism— Page 267]

की लय (Cadence) विभिन्न होती है और एक ही देश की भाषा की लय भी विभिन्न युगों में भिन्न रूगों में दिखलाई पड़ती है। माषा की लय युग और देश के जीवन की लय के मेल में रहा करती है। वात्प्य यह कि जीवन भाषा सामाजिक होती है और समाज के जीवन की लय के अनुरूप होती है। भाषा की सामाजिकता का अर्थ यह है कि उसमें प्रेषणीयता की पूरी शक्ति है अर्थात उसमें समाज द्वारा मान्य वर्णों, शब्दों, पदों, मुहावरों और व्याकरण-नियमों को अहण किए गया है; भाषा की लय के साथ उनका होना आवश्यक है। काव्यमापा भी उस लय के बिना जीवन्त नहीं हो सकती। क्ष काव्य की भाषा बोलचाल की भाषा से भी उसी प्रकार भिन्न होती है जिस प्रकार विज्ञान या शास्त्र की पारिभाषिक शब्दों वाली भाषा से। इसका कारण कि की रागात्मकता या उसके व्यक्तित्व की विचित्रता है जो भाषा को उत्कृष्ट या विचित्र अर्थात बोलचाल की भाषा से भिन्न बना देती है।

भाषा का व्यवहार यों तो सभी करते हैं पर सच्चा किन उसे अपनी नश-वर्तिनी बना कर रखता है। वह शब्द-शिल्पी और भाषा की प्रकृति से पूर्ण परिचित होता है। भाषा की प्रकृति से परिचित होने के कारण वह उसकी लय को पकड़ कर अपनी किनता को प्रेषणीय बनाता है। शब्द-शिल्पी होने के कारण वह काव्य भाषा में आकर्षण और सौन्दर्य उत्पन्न कर के उसे उत्कृष्ट बनाता है। अतः भाषा की प्रकृति या लय और उसकी शैली, दोनों ही दृष्टियों से यहाँ छायाबादी काव्य के सम्बन्ध में विचार किया जायगा।

कविता को छायाबादी कवियों ने नयी भाषा दी, इसमें दो मत नहीं हो सकते। व्रजभाषा और वँगला की कोमलकान्त पदावली की तुलना में पुनरुत्थान-युग की काव्यभाषा अस्यन्त नीरस और गद्यात्मक थी। छायावादी कवियों ने

<sup>&</sup>quot;'A living language analyses into idioms; idioms are the live organisms of speech—words are molecules and letters atoms. Now this organic unit, this idiom, is instinct with rhythm; it has irrefrangible intonation, and poetic rhythm is but the extension and the aggregation of these primary rhythms Even measured, regularly accented verse is successful only in so far as it makes use of or accomodates itself to these idioms."

[ Herbert Read—Collected Essays—Page 55 ]

जो बुद्ध के बाद के संस्कृत किय श्रीर दार्शनिकों में नहीं। इसिलिए, यह निर्विवाद है कि बजमापा के बाद की जो भाषा होगी, उसमें बजमापा के कुछ चिह जीवन की शिक्त या रूप के तीर पर श्रवश्य होंगे। खड़ी बोली का उत्थान बजमापा के पश्चात होता है, इसिलिए बजमापा के कुछ जीवन-चिन्ह उसमें रहने जरूरी हैं। हम देखते हैं कि बजमापा में 'श, स' दोनों 'स' बन गये हैं, 'प' 'ख' ही गया है, 'ग, न' 'न'में ही श्रा गये हैं, बहुत जगह 'व' 'ब' बन गया है। खड़ी बोली में शुद्ध उच्चारण की श्रोर ध्यान रहने पर भी वणों की यह श्रशुद्धि ही जैसे श्रव्छी लगती है, इसकी विशेषता हम श्रव्छी तरह देख लेते हैं। जब कोई उर्दू मिली चलती जवान लिखता है, बस 'वश्य' की जगह, वेबस 'विवश' की जगह करन 'किरण' की जगह श्रांत हैं। ......कुछ हैं।, यह मालूम हो जाता है कि वर्णा में 'श, ग, व' खड़ी बोली के प्रागी को खड़कते हैं।"

शैलीगत विशेषताओं का विवेचन करते हुए कहा जा चुका है कि गुण-रीति में वर्ण-योजना का विशेष महत्व है। देशकाल के अनुसार वर्ण-योजना का स्वरूप बदलता रहता रे। उदाहरण के लिए पंजाबी या राजस्थानी भाषा बंगाल के लोगों को बहुत श्रुतिकटु प्रतीत होती है। उसी तरह संत्कृत के संयुक्ताल्यों के उचारण में कष्ट होने के कारण प्राकृत-अपभ्रंश में संयुक्ताल्य वाले पदों का रूप बदल गया था जैसे 'धर्म' का 'धम्म',कृष्ण का 'करह' आदि। उस काल में ये रूप सुल-नुख के कारण सुकर और श्रुतिमधुर माने जाते थे, किन्तु हिन्दी के लिए प्राकृत-अपभ्रंश के वे रूप भी कटु हो गये अतः फिर उनका रूप बदल कर धरम और कान्ह या कन्हैया हो गया।

> दोल्ला महँ तुहुँ वारिया मा कुरु दीहा माणु । निह्ये गमिही ग्लडी दडवड होइ विहासु ॥

यह दोहा अपभ्रंश-भाषा-भाषियों के लिए चाहे जितना मधुर रहा हो, हिन्दी बंकिने वालों को तो इसके शब्दों का उचारण करना भी कठिन प्रतीत होता है। संस्कृत का दुर्लम अपभ्रंश में दोल्ला और हिन्दी में दुल्लह या दुलहा, दूल्हा हो गया है। हिन्दी वालों को दूल्हा शब्द जितना मधुर लगता है उतना दुर्लम या दोल्ला नहीं। पुनरावर्तन की प्रवृत्ति के कारण हिन्दी में प्रान्तीय भाषाओं और वोलियों के परम्परागत तन्द्रव रूपों को छोड़कर संस्कृत के तत्सम रूपों को प्रहण करने की प्रवृत्ति इस तरह अस्वाभाविक प्रतीत होती है। अतः निराला जी का उपर्युक्त मत सर्वथा उचित है। छायावादी कवियों को उत्तराधिकार में द्विवेदी- युग की तत्सम-शब्दों वाली भाषा मिली जो जनता की भाषा अथवा हिन्दी की

चैतियों से दूर होती जा रही थी। दिवंदी-सुगीन कवियों को भाषा-संस्कार की धुन इतमी खिल्ड थी कि उन्होंने दर्ग-संगी। की द्योर बहुन कम ध्यान दिया था। ख्रतः उनकी भाषा में श्रुतिकदृत्य था। द्वाप्यदन्त दीप ध्याधक है। छावावादी कवियों ने पाल-भाषा के गधारक स्वस्थ की बदल पर उसे कीमल-मान्त पदावली से युक्त को खब्द की काव्य की पाल की मानतुत्व ध्वनिखयहों के मनाह की द्यार कुछ ही कवियों ने ध्यान दिया। निराला धीर पन्त ने इस दिशा में सबसे छात्रिक प्रथम किया। पना में शहल विशेष मूमिका में वर्ण-संगीत के प्रमुख्य में विचार परिते हुए किया है:—

"ग्राम-संगीत के मूल तन्तु स्वर हैं, न कि न्यंजन;......कविता में भी भाषना सा रूप स्वरं। के सम्मिन्नण, उनकी यथीलित मेंत्री पर निर्भर करता है; ध्वनि-चित्रण की छीड़ रूर (जिनने नम स्वरंजन प्रधान रहता, यथा—"वन वमंड नभ गरणन घोरा।" । जन्यन व्यरंजन-संगीत गावना की अभिव्यक्ति की प्रस्कृदित करने में प्राय: गीगुरूप से साध्यता मान करना है।"

स्तर है कि पन्तजी भाषा की लग्न को भाषानुक्य मोड़ने के लिए इतने क्षेत्र हैं कि वे स्वज्जन झीर हार वर्गों का स्ववहार भी सोच समक्त कर करते हैं। उन्हों का दिया हुआ उदाहरण लीजिये:—

१—्रम्यभन सा आशा का छोर अनिल में शक्का ग्रमी अछोर। १—्रमें उन्न ले जाता जब हुत दल-बल युन श्रम बातुल चोर!

[ पल्लव ]

पहले में 'थ्रा' स्वर की ग्रावृत्ति से ग्राशा के फैलाव का स्वरूप व्यंजित होता है। दूसरे में लगु व्यंजन वर्गों की श्रावृत्ति से वातुल-चोर के घुस ग्राने ग्रीर उड़ा ले जाने की किया व्यक्त हो जाती है।

छायावादी धवियों न श्रधिकतर श्रवनी वैयक्तिक रुचि के श्रतुरूप वर्ण-संगीत की योजना की है। भारतीय साहित्यशास्त्र में परुप तथा संयुक्त वर्णों श्रीर रेफ की श्रधिकता की दुःश्रवत्व दीप माना गया था। उच्चारण श्रीर श्रवण की किंदिनता को दूर करने के लिए हिन्दी में संयुक्ताक्षर वाले शब्दों का रूप बहुत कुछ वरल गया जैसे धर्म-कर्म का धरम-करम, कर्ण-पर्ण का कान-पान श्रादि। श्रायावादी कवियों ने श्रधिकतर संस्कृत के तत्सम शब्दों को श्रहण किया श्रतः उनका वर्ण-संगीत हिन्दी भाषा की विकसित प्रकृति के श्रतुरूप नहीं था। फिर भी उन्होंने श्रपनी रुचि के श्रतुरूल वर्ण-संगीत लाने के लिए तत्सम रूपों में बहुत कुछ हेर-फेर किया। उन्होंने कहीं-कहीं 'ख' की जगह 'न' का भी मयोग

किया है जैसे गण, कण, बाण, प्राण, शरण, मरण, किरण की जगह गन, कन, बान, प्रान, सरन, मरन, किरन। यद्यि भाषानुक्त वर्ण-योजना के लिए सभी छावाबादी किवयों ने सचेत प्रयत्न नहीं किया है किर भी यह गुण उनकी कविता में बहुधा दिखलाई पड़ता है:—

प्राण-धन को स्मरण करते, नयन भरते, नयन भरते!

[निराला]

इन दो पंक्तियों में न, ए ग्रीर र की ग्रावृत्ति से जलवारा की भरभर की ध्वनि निकलती है जिससे ग्राँस् की भड़ी लगने का ग्रर्थ व्यक्त हो जाता है। भयानकता या रीट्र हर्य का चित्रण करने के लिये पन्त ने 'परिवर्तन' में परुप वर्णों के योजना द्वारा भावाभिष्यक्ति की है:—

> लन्न ग्रलन्ति चरण तुम्हारे चिह्न निरन्तर छोड़ रहे हैं जग के बिन्न बन्दस्थल पर ! शत-शत फेनोच्छुसित स्प्रीत-फूत्कार भयंकर

इसमें त, ए, श परप वर्ग हैं। संयुक्त वर्गों की भी श्रिधिकता है; श्रान्तिम पंक्ति में फ श्रार त वर्ग की श्रावृत्ति से सर्प के फुफकारने की ध्वनि र्गकलती है। भाषानुरूप वर्ग-संगीत या ध्वन्यात्मकता का गुर्ण निराला की कविता में भी बहुत मिलता है:—

> कण्-कण् कर कंकण्, प्रिय किण-किण् स्व किकिणी, रणन-रण्न नुपुर उर-लाज, लीट रंकिणी; ग्रीर मुखर पायल स्वर करे बार बार!

> > [गीतिका]

इसमें ग् श्रीर र वर्णों के योग श्रीर श्रावृत्ति से श्राभूपणों की भनकार ध्वनित होती है ।

निराला ने अपने निश्न्य 'मेरे गीत और कला' में यह शिकायत की है, 'श्रव वर्ण-विचार द्वारा काव्य-कत्ता का रूप निर्णय करता हुआ कहता हूँ कि खड़ी बोली के कोमल कवि और किन्हीं-किन्हीं विचारों से सर्वश्रेष्ठ कवि श्री सुमिशानन्दन जी पन्त के वर्ण-सौन्दर्य के मुख्य आधार यही श, ण, व और ल हैं।' इसका यह उदाहरण उन्होंने पन्त जी की किवता से दिया है:—

'क्हाँ-क्ट्रों यह पूर्ण पुरातन वह मुवर्ण का काल ?'
'नीले नभ के शतदल पर वह बेठी शाख हासिन।'
'मुनेलिण सार्थक नाम' व्यादि

यह तन है कि उपर्तुक्त पंक्तियों में ही नहीं, पन्त की कविता में सर्वत्र श, ए, व, ल का प्रचुर प्रयोग दिखलाई पड़ता है किन्तु त्वयं निराला की विवासों में सम्भवतः इन वन्तों की योजना कम नहीं हुई है:—

बीग्रा-निन्दित वाग्री बील !
संशय-ग्रंथकारमय पथ पर भूला प्रियतम तेरा—
मुधान्तर धवल विमल मुख खोल ।
थिये, ज्ञाकारा प्रकाशित कर के
ग्रुप्त करक करकमय पथ पर
शिद्द क ज्योतना-घट श्रपना भर के ।

[ प्रलाप-श्रनामिका ]

दनमें माधुर्य-भाव का चित्रण करते हुए किय ने माधुर्य गुण के लिए वर्जित ट्यमें के परंप वर्णों, संयुक्तावरों श्रीर रेप का प्रयोग तो किया ही है श्रपने 'रा, ग्,य, ल' के सिद्धान्त की भी पूरी श्रवहेलना की है। निराला या पन्त में ही नहीं, इस गुग के सभी कवियों ने तत्सन शब्दों को प्रहण करने की प्रवृत्ति श्रिषक होने से हिन्दी के लिए श्रुतिकह माने जाने वाले वर्णों का प्रयोग भी निःसंशय हो कर किया है। जहाँ प्रसाद गुग् की श्रोर उनकी वृत्ति रमी है वहाँ भाषा की लय श्रयश्य हिन्दी के ख्रानुक्ल हुई है:—

कुछ न हुन्ना, न हो
मुक्ते विश्व का सुव-श्री,
यदि केवल पास तुम रहो ! [ उक्ति—निराला ]
तुम्हे खोजता था में, पा नहीं सका,
हवा बन वहीं तुम जब मैं थका, रुका ।
[ प्राप्ति—निराला ]

इन पंक्तियों में न संस्कृत के शब्दों की ही भरमार है न तो श ए व ल या टबर्ग के पचप वर्णों की ही। छायाबाद-सुग के दूसरे दशक में भाषा को संस्कृत के धाल्याभाविक दबाव से मुक्त करने का प्रयक्त प्राधिकांश कवियों ने किया; वचन, भगवतीचरण वर्मा, नरेन्द्र, छांचल, नेपाली, गुरुभक्त सिंह छादि की भाषा में वर्णे-संगीत का विधान पहले से विलक्कल भिन्न प्रकार का दिखलाई पंडता है:—

मधुप्पास बुकाने हम ग्राये। पग-पायल की कानकार हुई पीने की एक पुकार हुई, बत हम दीवानों की टोली चल देने को तैयार हुई।

[ बचन- मधुत्राला ]

इसमें एक भी ग्राप्रचित संस्कृत राव्द नहीं है; ग्रातः प त्र र स जैसे कोमल वर्णों की योजना स्वामात्रिक रूप से हो गयी है।

शन्दालंकार से वर्ण-संगीत में चमस्कार उत्पन्न होता है। छायावादी कविता में अनुपास, यमक खादि का जानवृक्त कर विधान नहीं हुआ है ख्रतः अनुपास से ख्रलकृत भाषा ख्रधिक नहीं प्रयुक्त हुई है। प्रभावान्त्रित के लिए शन्दों के दुइरे प्रयोग से भी वर्ण-संगीत की सुन्दर योजना हो गयी है:—

> वन वन उपवन छाया उन्मन-उन्मन गुंजन नव वय के छालियों से गुंजन।

श्रथवा

चमक-समकमय मंत्र वशीकर छहर-भहरभय विप-सीकर!

विय-सीकर! [पन्त-पल्लव]

यहाँ वर्णां की आहित से ही भ्रमर की गुंजार और वर्णा की भूमभूम ध्विन निकल रही है।

> भेरी भररर भरर दमामे, घोर नकारों की है चोप। कड़-कड़-कड़, सन-सन वन्दूकें ग्रारर ग्रारर ग्रारर तोप, × × ×

[ नाचे उस पर श्यामा-निराला ]

इसमें भेरी, बन्दूक ग्रौर तोप की ग्रावाजों का ग्रनुकरण करके शब्द गड़े -गये हैं, ग्रतः वर्णों की ग्रावृत्ति सहज ही हो गयी है।

कुछ किवयों में कुछ वर्णों का मोह भी दिखलाई पड़ता है। पन्त का स ख्रौर र का मोह सा सी ख्रौर रे के रूप में सर्वत्र दिखलाई पड़ता है जैसे:—

## तुम्हारी सुधि की सुरिभित साँस रूप का राशि राशि वह रास

[ पल्लव ]

'सा' ते जो नेरी वाणी का सम्बादी स्वर एकदम रे हो गया, यह उन्नति का कम संगीत प्रेमी पाठकों को खटकेमा नहीं, ऐसा मुक्ते विश्वास है।"

इस बक्तव्य से स्पष्ट हैं कि पन्त यग्र-संगीत या भाषा की लय की योजना के लिये सचेत रहे हैं, यह दूसरी बात है कि उनका प्रयत्न उनकी श्रपनी रुचि के श्रमुख्य था, समाज की बचि या भाषा की प्रकृति के श्रमुख्य नहीं।

## [ २ ]

वर्ण र्यार शब्द का श्रन्योन्याक्षित सम्बन्ध हैं क्योंकि वर्णों के योग सेही पदा श्रथवा सब्दों का निर्माण होता है। सब्द का प्रयोग श्रर्थप्रतीति शब्द-शिल्प के लिये होता हैं फिन्तु कभी-कभी ध्वन्यात्मक ग्राथवा निरर्थक पदां से भी अर्थ ध्वनित होता है। साहित्यकार अथवा कवि का सम्पूर्य व्यापार ही शब्दों का व्यापार है अतः जिस कवि का शब्द पर जितना अधिक अधिकार होता है वह उतना ही सकल कवि होता है। महाभाष्यकार ने तो यहाँ तक कह दिया है कि एक शब्द को भी अप्रगर सम्यक् प्रकार से समभक्तर सुन्दर ढंग से प्रयोग किया जाय तो उससे मर्त्य ग्रीर स्वर्गे लोक में वांछित फल की प्राप्ति होती हैं। तालर्य यह कि कवियों के लिये ग्राधिक से अधिक शब्दों का ज्ञान ही आवश्यक नहीं हैं, शब्दों की अन्तरात्मा को पहचानना भी जरूरी है। काट्य शब्द श्रीर श्रर्थ के साहित्य से उत्तन्न होता है श्रतः -सन्द-शिल्प अर्थात शब्द और अर्थ का सम्यक संयोग ही कवि की विशेषता को भगट करता है। व्याकरणशास्त्र में प्रयोग के लिये उपयुक्त ऐसे शब्दों की पद कहते हैं। इसीलिये किंव भावों के श्रनुकूल पदावली का चयन करता है श्रीर वाणी द्वारा मूर्ति या चित्र कला की तरह ही वस्तु को रूपायित कर देता है। राब्द उसके लिये प्रस्तर या घातु के समान हैं जिनको वह अपनी सूफ, पहचान, काट-छांट ग्रीर रूप-परिवर्तन द्वारा सजीव बना देता है। काव्य को शब्द ग्रीर

एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुग्डुपयुक्तः म्वर्गेलोके च कामधुक् भवति ।

श्चर्य से सहित कहने का ( शब्दार्थी सहिती कान्यम् ) तात्पर्य यही है कि काव्य शब्दजाल मात्र नहीं है, वह मुन्दर श्चर्य से समन्वित जीवन्त वस्तु है )

पहले कहा जा जुका है कि द्विवेदी-युग में पुनन्त्यान की प्रशृत्ति के कारण हिन्दी भाषा को समृद्ध श्रीर व्यवस्थित करने की श्रीर लेखकों का ध्यान जितना या उतना शब्द-शिल्प की श्रीर नहीं; इसी कारण खड़ी बोली की तत्कालीन किवता में ब्रजभाषा श्रथवा उर्दू के काव्य जैसा लालित्य नहीं है। छायाबाद युग के किवों ने यद्यपि उत्तराधिकार रूप में द्विवेदी-युग की भाषा ही भास की किन्तु उन्होंने श्रपने शब्द-शिल्प के कीशल द्वारा माषा के रूप को भी बहुत कुछ बदल दिया। निराला ने श्रपनी एक किवता में वर्ण श्रीर शब्द के चमत्कार का सुन्दर वर्णन किया है।

वर्ग्-चमत्कार!

एक एक शब्द वँधा ध्वनिमय साकार पद पद चल रही भावधारा, निर्मल कल कल में वँध गया विश्व सारा, खुली मुक्ति बन्धन से वँधी फिर छापार! शत रात रंग खिला, मिला प्राण, गूँजे गगनाङ्गण में ये छागएय गान दिखी रूप की छाँव भंकृत कर स्वरतार।

िगीतिका ]

निराला ही नहीं श्रन्य छायावादी किवयों में भी शब्द-शिल्प का कौशल पूर्ववर्ती किवयों की श्रपेद्धा बहुत श्रिषक दिखलाई पड़ता है। इसका यह श्रर्थ नहीं कि छायावादी किवता में शब्द-शिल्प सम्बन्धी दोप हैं ही नहीं। प्रारम्भिक छायावादी किवताश्रों में ऐसे दोपों की श्रिकता है किन्तु बाद की किवताश्रों में शब्द चयन श्रीर भाषा का सीष्ठव पर्यात मात्रा में दिखलाई पड़ता है।

कहा जा चुका है कि छायावादी किवयों ने भाषा को पहले से अधिक समृद्ध बनाया | इसका कारण यह था कि उनका शब्द-भागडार विशाल था और उन्होंने शब्दों की अन्तरात्मा का परिचय प्राप्त किया था। शब्द की

शब्द की ग्रातमा के ज्ञान का तात्पर्य यह है कि उनका उचित स्थान स्थारमा का ज्ञान पर उपयुक्त रीति से प्रयोग होना चाहिये। एक ही ग्रार्थ के

वाचक श्रानेक शब्द हो सकते हैं; उनमें से फिस जगह कौन शब्द श्रार्थ-चमत्कार को बढ़ाने वाला होगा वह जानना ही काव्य-कौशल है। पर्यायवाची शब्द समानार्था होते हुये भी श्रापनी विशिष्टतार्श्वों से युक्त होते हैं जैसे स्त्रीवाचक शब्द नारी कामिनी, वनिता, गृहिणी, महिला, तन्बी श्रादि में यदि प्रसंग के श्रनुरूप भाव व्यक्त करने वाले शब्द का प्रयोग न किया जाय तो भाव सी-दर्य नष्ट हो जायगा। किव यदि इन शब्दों के सूक्ष्म भेद को नहीं जानता है तो उसकी कविता में पदगत श्रनौचित्य-दोप श्रा जायगा। प्रसाद श्रीर मैथिलीशरण गुन ने प्रकरण के श्रनुरूप नारी श्रीर श्रवला शब्दों का निम्नलिखित उद्धरणों में सुन्दर प्रयोग किया है:—

(१) नारी तुन केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग-पग-तल में।

(२) श्रवला-जीवन हाय, तुम्हारी वहीं कहानी, श्रांचल में हैं दूध श्रीर श्रोंकों में पानी।

सार्तीय दृष्टि से तन्वी शब्द का प्रयोग विरह-दुर्वल नायिका के लिये ही होना चाहिये। निराला ने झभिमार के त्यानन्द से उत्फुल्ल कान्तिमती स्त्री तथा त्रपनी कुमारी पुत्री के लिये इसका प्रयोग किया है जो त्रमुचित है:—

> ज्योति की तन्त्री, तहित युनि ने चमा मांगी। [गीतिका] यन जन्मसिद्ध गायिका तन्त्रि ! [सरोज-स्मृति]

पंत की शब्दों की प्रस्तरातमा का ज्ञान बहुत अधिक है किन्तु उनमें भी कहीं-कहीं अनुपयुक्त शब्द-चयन दिखलाई पड़ता है। उन्होंने बहुधा अनुप्रास-मीट के कारण ज्ञानपयुक्त पर्यायदाची शब्दों का व्यवहार किया है।

ग्रम्बुधि के जल ने ग्रथाह छवि

द्याग्वर में उज्वल श्राहाद । [ श्रनंग, पल्लव ]

यहाँ सीन्द्र्य की द्यायहता व्यक्त करने के लिए अम्बुधि से अधिक उपयुक्त शब्द चलनिधि होता; उसी तरह उच्चल आहाद की अभिव्यक्ति के लिये अम्बर शब्द अधिक उपयुक्त नहीं है। किन्तु उसी किन्ता के प्रथम बन्द में उपयुक्त शब्दों का चुनाव हुआ है।

यहाँ नायक, सूत्राघार (सूत्रधार), मनोदिकार, ग्रानंग, मानस ब्रादि शब्दों का सार्थक ग्रार सामित्राय प्रयोग हुन्ना है जिससे काव्य-सोन्दर्य वढ़ गया है। ध्वनियाचक शब्दों का पन्त ने कहीं-कहीं मनमाना प्रयोग भी किया है:— एक्पामय है इमना माद (पहता) तेमि क्षीचा भी सुंबाद (प्रवेग)

यहाँ भार भी जागद सार या असीम होना भारित था जीर सुंबार की जगर भंदर का, दर्शकि नार संगीत या दोग का शास्त्र है और मुंधार भीरे की होती है, योगा की नहीं।

प्रभाः ने श्रिषणार सानिष्राण श्रीर स्वंत्रह श्रव्हों पर प्रयोग विचा है:— हतर भर खाँगों देशा नहीं, भूषिणा श्रवनी रंगमधी, श्रित्रह भी लगुरा श्राई वन, समय गा मुस्टर श्रावन देशने को श्रद्रष्ट नर्शन !

इसमें मुभिद्या, रंगमधी और अदट नर्गन का प्रयोग कामिन्राह है, अदह जो इसमें नाल नचाता है उनकी देखने काला समय के गांधान के देखता है।

चत चक्र वदल् का जीविभस

व्यक्ति व्यनों देना फेरी ! [नामायनी ]

प्रमाने प्रत्येक शब्द तील कर रखा गया है, पर्यादवाली शब्द यहाँ काम नहीं दे सकते। चक्र श्राकाश श्रीर पहिषा का शब्द द्यन करता है। जितिज की चक्रवाल करते भी हैं। श्राशक कियों की शब्दों का सूत्रम भेर अल न होने से सनकी क्षिता में मासिकता श्रीर चमत्कार नहीं ह्या पानाः—

> तृर देश के श्रतिथि ब्योम में क्षाये यन काले सजनी ! श्रंग-श्रंग पुलक्ति वसुधा के शीवल हरियाले सजनी !

> > [ ग्नारंती-दिनकर ]

यहाँ छापे की जगह छाये होना चाहिये था, तभी दूर देश से छाने का बीच होता। दूर देश के छाने वाले छातिथि को 'काले चन' कहना ठी ह नहीं है। ऐसे बादलों को मेनक मेहुर मेच कहा है। ब्योम शब्द विस्तार नहीं प्यानि का बीवक है छातः यहाँ गगन शब्द का प्रयोग ठिचत था। उसी तगह वसुणा की जगद पृथ्वी या घरती का प्रयोग करना छाधिक ब्यंजक होता। 'हरियाले' का तो प्रयोग ही छाशुद्ध है; हरियाली संगा है जिससे हरा विशेषण बनता है, हरियाला नहीं। बाद के छायावादी कवियों में भावुकता और छातमरित का छातिरेक हो जाने से शब्द-शिलंग का छमाव दिखलाई पड़ता है।

#### शब्द-भ्रम--

शब्द का तमुचित ज्ञान न होने और शब्द की द्रिद्रतों के कारण छायावाद के श्रनेक कवियों को शब्द-भ्रम भी हो गया है श्रीर उन्होंने जहाँ-तहाँ गतत शब्दों का प्रयोग कर दिया है। कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं:— गाऊँगा जब तक एक नहीं होकर मिलते संवर्ष-प्रणय । [बचन] त्रान ग्राँस तेरी विजली से कौंध-कौंध जाती है। [दिनकर] भरी सेज इमड़ी फूलां से। [ नरेन्द्र ] चद्या चल अधर मरोर कमान, रोकनी हूँ चंचल मुसकान । [नरेन्द्र] रत्नाकर का भीपण प्रलाप. बट्वानल का उत्ताव-ताव। भगवतीचरण वर्मा ] किन घड़ियों में तुमत्को माँका तुके भॉकना पाव हल्ला। माखनलाल चतुर्वेदी ] तुभे भिली हरियाली डाली [ माखनलाल ] स्खे सुमना के दल पर में-मधु हूँ संचालन करती [ सुभद्राकुमारी ] नम के दर्पण में छांकत है निमल तुम्हारा ही प्रतिविम्य। [ रामकुमार वर्मा ]

तुमुल तम में जब एकाकार केंग्रना एक साथ संसार।

पन्ती

उपर्युक्त टखरणों में बहे श्रव्हों में छपे शन्दों का प्रयोग या तो शन्दभ्रम के कारण हुशा है या जान चूक्तकर उन शन्दों में नया श्रर्थ भरने के छिए। प्रण्य केवल दाम्पत्र प्रेम के श्रर्थ में प्रयुक्त होता है। श्राँखें कौंधती नहीं, चींधिया जाती हैं। शस्या उमड़ेगी तो सोने वाला वह जायेगा। श्रोठों को कोध में चवाते हैं, पिद्धास था लाज में तो दवाते ही हैं। रत्नाकर धनयुक्त होने का श्रर्थ देता है यहाँ तिन्धु का कोई दूसरा पर्याय उचित होता। देलने के लिए कांकना शब्द श्रर्थ-संकोच उत्तत्न करता है। मधु का संचार होता है, संचालन नहीं। प्रतिचिन्न तो केवल केनरा में श्रंकित होता है, दर्पण में वह विन्वित होता है। तम तुमुल नहीं, निविद्या गहन होता है। तुमुल विशेषण ध्वनिवाचक शब्दों के साथ ही श्राता है।

विशेषणों के प्रयोग द्वारा भी छायावादी किवयों ने काव्य-सौन्दर्य में दृद्धि की है। श्रलंकार वाले श्रध्याय में विशेषण-विपर्यय श्रलंकार की चर्चा हो चुकी है। पन्त द्वारा प्रयुक्त 'नील भंकार' में नील विशेषण से नीले श्राकाश का बोध होता है, श्रतः यहाँ श्राकाश के शब्द श्रीर रंग दोनों गुणों को सुन्दर ढंग से एक में मिला दिया गया है। पिरकर श्रलंकार में सामिप्राय विशेषणों का प्रयोग होता है, उसकी चर्चा पहले हो चुकी है। 'कामरूप नभचर' में कामरूप बादलों का सुन्दर श्रीर सामिप्राय विशेषणों के प्रयोग से श्रत्यन्त कुशल हैं। श्रसाद श्रीर महादेवी ने भी विशेषणों के प्रयोग में श्रत्यन्त कुशल हैं। श्रसाद श्रीर महादेवी ने भी विशेषणों के प्रयोग में

पर्यात कीशल दिखलाया है । विशेषखों में कहीं-कहीं सुन्दर लाचिखिक प्रयोग भी हुआ है ।

निराला—चरड दिवाकर, ज्योतिर्मयी लता, अपलक तप, स्निग्ध आलोक, शिथिल तंत्री, सोई तान आदि ।

पन्त—नील भंकार, कामरूप नमचर, पीन पुकार । रेशमी वायु, ऐंचीला भ्रू, स्थोतिर्मय जीवन, नीली चुप्पी, मधुर रोर, निराकार तम, चमत्कृत चित्र, मनोरम मित्र, विकृत भूत, उज्वल श्राहाद, मुरीले श्रथर, कनक छाया, विचक वचपन, लचका गान श्रादि ।

प्रसाद—मदकल मलय, श्रनन्त नीलिमा, किशोर मुन्दरता, उज्यल चरदान, सुरभित लहर, नीली किरणें, बीहट बेला, श्रालोकमधुर शोमा, सुमन्यमा, श्रालंबली बाहुलता, शीवल ज्याला, शिथिल मुरभि, सजल संसृति, नील श्रावरण, ढीली सॉस, मादन कम्पन श्रादि।

महादेवी—पुलिकत स्वप्न, उन्मन निद्रा, हिम अधर, नीरव उछुास, ध्रचणवान, शापमय वर, निर्मम दर्पण, दीवानी चोट, सोने के सपने, बुमते प्राण, गादा विपाद, शीतल चुम्बन आदि।

दिनकर—ग्रपरूप विभृति, भीगी तान, ग्रोदी ग्राँच, उद्दाम किरण, उत्रतता मन, शीतल तम, चिकत पुकार, तृषित व्यथा, सगुण कल्पना, हरित खोत, कच्ची धृप, तेजबन्त धनुवाण, ग्रादि ।

बच्चन—मदिराभ श्रधर, कमनीय कमर, मादक दर्शन, तरल उन्माद, फिलमिल भाँकी, सिन्दूरी साड़ी, मानिक मदिरा, मंत्रित श्रंजन श्रादि ।

इन यिशेषणां के तुन्दर ग्रीर चमत्कारपूर्ण होने का कारण यह है कि वे कहीं सामिप्राय हैं, कहीं उनमें विरोध का चमत्कार है ग्रीर कहीं लादाणिकता है। इससे भाषा व्यञ्जक ग्रीर चित्रमयी वन गई है। बाद के किवयों ने सरल सुनोध ग्रीर बोलचाल की भाषा ग्राधिक ग्रयनायी, ग्रतः उन्होंने ऐसे विशेषणों की योजना की तरफ ग्राधिक ध्यान नहीं दिया। किन्तु कहीं कहीं छायावादी किवता में भी ग्रातिसाधारण ग्रयवा ग्रनुपयुक्त विशेषणों का प्रयोग हुग्रा है। तुमुल तम, हरियाली डाली में तुमुल ग्रीर हरियाली ग्रनुपयुक्त ग्रीर ग्रगुद्ध विशेषण हैं। इन्छ ग्रन्य उदाहरण दिये जा रहे हैं।

| (१)  | सूखे मह में मा शिदा का     |              |
|------|----------------------------|--------------|
|      | स्रोत द्विपा।              | [ बीएा—पंत ] |
| _(२) | दुख पहुंचेगा उन्हें भ्रगार | [ ,, ,, ]    |
| ( )  | डन पद पद्मों का प्रभ रजकण  | [ यञ्चन ]    |

| (Y)  | पदचाप शीघ्र पदराग तीव्र           | [ बच्चन ] |
|------|-----------------------------------|-----------|
| (x)  | फालानिल की कुख्रित गति से         | [ पन्त ]  |
| (६)  | मृन्मरण वाँघ दो                   | "         |
| (0)  | लोटता राशि-राशि हिम हास           | 33        |
| (5)  | चिर दिवस, चिर ग्रानादि            | [ बच्चन ] |
| (8)  | थिन्दुश्रों की छ <b>नती</b> छनकार | [ पन्त ]  |
| (20) | प्रिये लालस सालस वातास            | [ पन्त ]  |

किता में शब्दों का अपन्यय भी नहीं होना चाहिये। थोड़े शब्दों में अधिक अर्थ भर देने से काड्य-सीन्टर्य तो बढ़ता ही है, शब्दों का शब्द-अपव्यय अपन्यय भी नहीं होता। शब्द-शिल्प के जाता कि इसी कारण और शब्दों के व्यवहार में बहुन सतर्क रहते हैं और इस बात का पुनक्षित हमेशा व्यान रखते हैं कि कहीं पादपूर्ति के लिये अनावश्यक शब्दों का प्रयोग न हो जाय अथवा एक ही अर्थ के बाचक कई

शन्दों का प्रयोग या एक ही शब्द की पुनरुक्ति न हो जाय। छायाबाद के कुछ फ़वि नैसे निराला, प्रसाद, महादेवी इस ग्रोर विशेष सचेष्ट रहे हैं किन्तु अन्य किनियों में इस सतर्कता की कमी दिखलाई पड़ती है। पुनवक्ति-दोप के कारण भाषा के गटन और भावों के साँष्टव में बाधा उपस्थित हो जाती है। ग्रनावश्यक श्रीर भरती के शब्दों के कारण भी यही होता है। पूर्ववर्त्ता छायावादी कवियों का ध्यान इस श्रोर श्रधिक था। इसीलिये पल्लव की भूमिका में पन्त ने लिखा है:-"खड़ी बोली की कविता में कियाओं और विशेषतः संयुक्त कियाओं का प्रयोग कुशलतापूर्वक करना चाहिये नहीं तो कविता का स्वर (expression शिथिल पड़ जाता है; ग्रीर खड़ी त्रीली की कविता में यह दोप सबसे ग्रिधिक मात्रा में विराजमान है। 'है' को तो जहाँ तक हो सके निकाल देना चाहिये। इसका प्रयोग प्रायः व्यर्थ होता है.....समासी का भी अधिक प्रयोग अच्छा नहीं लगता, समास का काम तो न्यर्थ बढ़कर इधर उधर बिखरी तथा फैली हुई शब्दों की टहनियों को काट-छाँटकर उन्हें सुन्दर ग्राकार-प्रकार देने तथा उनकी मौसल हरीतिमा में छिपे हुये भावों के पुष्यों को व्यक्त भर कर देने का है। समास की कैंची ग्रधिक चलाने से कविता की डाली टूँठी तथा श्रीहीन हो जाती है।"

पन्त ने किवता की भाषा को बदलने के लिये जितनी दलीलें दी हैं वे सभी मान्य नहीं हुई किन्तु इससे भाषा सम्बन्धी खच्छन्दता की प्रवृत्ति अवश्य बढ़ी। भाषा की गठन और सुन्दर शब्दों के चयन की ओर अधिक ध्यान देते हुये भी

| (Y)  | पदचाप शीघ्र पदराग तीव्र           | [ बच्चन ] |
|------|-----------------------------------|-----------|
| (x)  | फालानिल की कुख्रित गति से         | [ पन्त ]  |
| (६)  | मृन्मरण वाँघ दो                   | "         |
| (0)  | लोटता राशि-राशि हिम हास           | 33        |
| (5)  | चिर दिवस, चिर ग्रानादि            | [ बच्चन ] |
| (8)  | थिन्दुश्रों की छ <b>नती</b> छनकार | [ पन्त ]  |
| (20) | प्रिये लालस सालस वातास            | [ पन्त ]  |

किता में शब्दों का अपन्यय भी नहीं होना चाहिये। थोड़े शब्दों में अधिक अर्थ भर देने से काड्य-सीन्टर्य तो बढ़ता ही है, शब्दों का शब्द-अपव्यय अपन्यय भी नहीं होता। शब्द-शिल्प के जाता कि इसी कारण और शब्दों के व्यवहार में बहुन सतर्क रहते हैं और इस बात का पुनक्षित हमेशा व्यान रखते हैं कि कहीं पादपूर्ति के लिये अनावश्यक शब्दों का प्रयोग न हो जाय अथवा एक ही अर्थ के बाचक कई

शन्दों का प्रयोग या एक ही शब्द की पुनरुक्ति न हो जाय। छायाबाद के कुछ फ़वि नैसे निराला, प्रसाद, महादेवी इस ग्रोर विशेष सचेष्ट रहे हैं किन्तु अन्य किनियों में इस सतर्कता की कमी दिखलाई पड़ती है। पुनवक्ति-दोप के कारण भाषा के गटन और भावों के साँष्टव में बाधा उपस्थित हो जाती है। ग्रनावश्यक श्रीर भरती के शब्दों के कारण भी यही होता है। पूर्ववर्त्ता छायावादी कवियों का ध्यान इस श्रोर श्रधिक था। इसीलिये पल्लव की भूमिका में पन्त ने लिखा है:-"खड़ी बोली की कविता में कियाओं और विशेषतः संयुक्त कियाओं का प्रयोग कुशलतापूर्वक करना चाहिये नहीं तो कविता का स्वर (expression शिथिल पड़ जाता है; ग्रीर खड़ी त्रीली की कविता में यह दोप सबसे ग्रिधिक मात्रा में विराजमान है। 'है' को तो जहाँ तक हो सके निकाल देना चाहिये। इसका प्रयोग प्रायः व्यर्थ होता है.....समासी का भी अधिक प्रयोग अच्छा नहीं लगता, समास का काम तो न्यर्थ बढ़कर इधर उधर बिखरी तथा फैली हुई शब्दों की टहनियों को काट-छाँटकर उन्हें सुन्दर ग्राकार-प्रकार देने तथा उनकी मौसल हरीतिमा में छिपे हुये भावों के पुष्यों को व्यक्त भर कर देने का है। समास की कैंची ग्रधिक चलाने से कविता की डाली टूँठी तथा श्रीहीन हो जाती है।"

पन्त ने किवता की भाषा को बदलने के लिये जितनी दलीलें दी हैं वे सभी मान्य नहीं हुई किन्तु इससे भाषा सम्बन्धी खच्छन्दता की प्रवृत्ति अवश्य बढ़ी। भाषा की गठन और सुन्दर शब्दों के चयन की ओर अधिक ध्यान देते हुये भी

| ( २ )  | युग युग गर्वोनत नित महान<br>हृदय की पगडंडियों की राह की | [ हुंकार—दिनकर ]<br>[माखनलाल चतुर्वेदी] |
|--------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ( \$ ) | बड्वानल का उत्ताप ताप                                   | [ भगवतीचरण वर्मा ]                      |
| (8)    | प्रमुदित मोदित मधु-मय हो                                | [ बीगापन्त ]                            |
| (ሂ)    | श्रम्बर-पट भीगा होता                                    | [ प्रसाद ]                              |
| ( ६ )  | इन नयनों का ग्रश्रु-नीर                                 | [ महादेवी ]                             |
| (0)    | पहन गेरुये रंगे वसन                                     | [पन्त]                                  |
| (5)    | सुरा पी, मद पी, कर मधुपान                               |                                         |
|        | रही बुल-बुल डालों पर वोल ।                              | [ बच्चन ]                               |
| (8)    | पाषाण-शिलात्रों से टकरा                                 | [नरेन्द्र]                              |

### भाग्य या प्रान्तिक प्रयोग-

पुनकित-दोप के समान ग्रलंकारशास्त्र में ग्राम्य प्रयोग भी एक दोप माना गया है किन्तु ग्राजकल भाषा की प्रवृत्ति पांडित्य प्रदर्शन छोड़कर बोलचाल के तथा एकदेशीय शब्दों को ग्रहण करने की न्नोर है क्यों कि इससे भाषा की व्यक्तकता बढ़ती है। ग्रत: ऐसे शब्द तभी ग्रग्राह्य होते हैं जब कि काव्य भाषा में वे खप नहीं पाते ग्रथवा दूसरे प्रान्तों के लिये वे बोधगम्य नहीं होते। कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं।

|       | 1 14 6 1                                 |            |
|-------|------------------------------------------|------------|
| (१)   | क्या पलको पर विचरे ही गी यौवन-धूम ।      |            |
|       | (विचरेगी ही )                            | [ निराला ] |
| (?)   | इस गुमरते दर्द की यह टीस ( घुमड़ते )     | [दिनकर]    |
| ( )   | श्रोदी श्रांच ; धुनी विरहिनि की (गीली)   | [ दिनकर ]  |
| (8)   | पूजेगी त्राज स्नास (पूरी होगी)           | [दिनकर]    |
| (५)   | रन वन में ( श्रारण्य )                   | [दिनकर]    |
| (६)   | नवल कलियों के धोरे मूम                   | [ पन्त-]   |
| (७)   | जब लीला से तुम सीख रहे कोरक कोनों में लु | क रहना ।   |
|       | ( छिप)-                                  | —[ मसाद ]  |
| (=)   | भ्र युगल मटका चुकी है।                   | [पन्त]     |
| ( ? ) | पलकें 'जोग' रहीं ( रचा करना )            | [दिनकर]    |

शब्द-निर्माण श्रीर शब्द-संग्रह—

छायावादी किवयों ने खड़ी बोली के रुखरापन की दूर करने छीर उसमें अधिक शक्ति लाने के लिए संस्कृत के तत्सम अथवा हिन्दी के प्रचलित शब्दों के आधार पर नये शब्द भी गड़े हैं और परम्परागत ब्रजमापा, अवधी या भोज-पुरी के शब्दों को भी अपनाया है। इन्होंने दो कारणों से ऐसा किया है; र—शब्दों को कुछ बदल कर उनमें नयी अर्थ-शिक्त भरने के लिये और र—अपनी व्यक्तिगत रुचि के कारण। अधिकतर उन्हें अपने प्रयोगों में सफलता मिली है और वे भाषा में लालित्य, चमत्कार और नवीनता ला सके हैं, पर कहीं-कहीं ये प्रयोग हिन्दी के प्रकृत प्रवाह के विरुद्ध जा पहे हैं। यह अवश्य है कि शब्दों की टाँग तोड़ने में ब्रजभाषा या अवधी के कवियों की सीमा तक वे नहीं गये हैं। कुछ ऐसे शब्द नीचे दिये जा रहे हैं:—

विगाड़े शब्द—मों, मोंह ( भोंह ), पियाला ( ध्याला ) नागन ( नागिन ) सेंदुर ( सिन्दूर ), निर्माऊँ ( निमित करूँ, ) प्रकटाऊँ, धनुपी ( धनुप ), मग्न ( मगन )।

निरंकुशता (व्याकरण-दोप) प्रिऽह्वाद (प्रिया-ख्राह्वाद या प्रियाह्वाद ), निर्जीवित (निर्जीव), प्रभापूर्य प्रभापूर्य ), तमस्तूर्य (तम की तुरहीत्राला ), खेंच (खींच ), ऐंचीला ; ऐंचा ), सोमार (सभार ), किंटनी (किंट ), प्रियोत, विहिगिनी (विहगी ), मिचीनी (छाँख मिचौनी ), मरुदाकाश (मरुताकाश ), वे-ख्राप ग्रादि।

परंपरागत तथा जनता के शब्द—वितरता, सेवते, हौले-हौले, चहुँदिशि, नित, भींर, दिंग, हुलाम, राजती, सुह-लाना, गहे, रैन, मायस, वालम, निदारे ( निद्रालु ), पय्याँ, जगरमगर सुहाता, दुरना, दुराव, पात, चहुँद्रोग, म्वी सर श्रादि ।

कहा जा चुका है कि भाषा सफल कवि की वरावार्तिनी होती है श्रीर शब्द उसके श्रमुचर । किन्तु जब शब्द ही कवि के ऊपर शासन करने लगते हैं तो कवि श्रशक्त स्तामी बन जाता है । शब्द-मोह के कारण शब्द-मोह किये वाग्जाल में उलक जाते हैं। कुछ शब्दों के मिंत कुछ कवियों की श्राकत्ति इननी श्रिक्त हो जाती है कि श्रमजाने ही में उनकी कविता में श्रमवहर्यक रूप से श्रा जाने हैं। हायावारी कविता में अनेक शब्दों को नया अर्थ दिया गया और अनेक नये कोमलकान्त पदों का आविष्कार किया गया किन्तु उनके प्रति आसिक्त के कारण कियों ने उनका इतना अधिक प्रयोग किया कि वे रूड़ होकर सौन्दर्य और चमत्कार से हीन होने लगे। वाल का अर्थ बचा होता है किन्तु पन्त ने इसका कोमल या छोटे के अर्थ में प्रयोग किया। बाद में हर जगह उसका प्रयोग होने लगा। उसी तरह हाय, आ:, रे, विर, नव, त्वर्ण, मधु, सुभग, हत्तंत्री, तार, मलय, उस पार, मधुर, मर्भर, गुंजन, नीरव आदि शब्दों का प्रयोग भी अत्यधिक हुआ है। यहाँ हुछ यन्दों के उदाहरण दिये जा रहे हैं:—

(१) रे— 'वेधते मर्म बार रे बार ।' 'त्राज बौरे रे तरुण रसाल ।'

'हिला रे गयी पात ता गात।' [पन्त]
'रे गुद्ध न हुन्ना तो नया?' 'कौन तम के पार रे कह?' [निराला]
प्राण पिक प्रिय नाम रे कह । [महादेवी]
ग्रम कीन प्राण के तर में री रे भ [दिनकर]

(२) चिर-मूक-चिर, निर नग, चिर ग्रनजान, चिर दिवस, चिर ग्राकांता, चिर ग्राक्यं, चिर जन्म-मरग, चिर सजल, चिर सजग, चिर उद्घे लित।

( रे ) वाल—मेचों के बाल ( छोटे बादल ), मधुवाल ( भौंरा ), विहग वाल ( छोटे बिहग ) पिक बाल ( मीठी बोली वाला पिक ) किरण बाल ( फूल )

(४) सुमग – सुमग त्वाति, सुमग सीप, चिर सुमग, सुमगे।

(४) स्वर्ण-स्वर्णं मरन्द्र, स्वर्णिम प्रात, स्वर्णोदय, स्वर्ण मुहाग, स्वर्ण विहार, स्वर्ण छ्वि, स्वर्ण रेख, स्वर्णाम, स्वर्ण धूलि।

(६) मधु—मधु वात, मधु खप्न, मधु प्रात, मधु वाल, मधु प्यास, मधु कलशा, मधु वन, मधुनार, मधुमय, मधुमाया, मधु याभिनी, रूप-मधु, मधुराका, मधु (सुरा), मधुवाला, मधुशाला।

(७) नव—नव ग्रसाढ़, नव पुष्प, ग्रमृतमंत्र नव, नव गति, नव लय, ताल छुन्द नव, नव रव, नव नम, नव विह्रग, नव पर, नव स्वर, नव नवोत्मेप ग्रादि।

छायावादी कवियों में पन्त का शब्द-मोह इतना तीव है कि उनके पिय शब्दों के कारण ही उनकी कविता में एकरसता का दोष आ जाता है। महादेवी की भी समान शब्दों की अधिक आवृत्ति की प्रवृत्ति है जिससे उनकी कविता अत्य-धिक एकरस है। बच्चन तथा उनके समकालीन अन्य कवियों की शब्दावली भिन्न है पर उसकी भी आवृत्ति बहुत अधिक हुई है। यह शब्द-मोह इतना तमजा, खामीरा, अरमान, मेहनत, तकदीर, शरम-हया जैसे प्रचलित शब्द भी लिये गये हैं जो उचित हैं। पर जहाँ मुरूर, गुतर्ची, सैवाद, करस बीसे हिन्दी के लिए अपरिचित शब्दों का प्रयोग हिन्दी शब्दों के साथ-साथ होता है यहाँ शब्द-संगीत नष्ट हो जाता है। उदाहरखार्थ :--

> समता श्रामे न कोई पन्थ है, हैं धनी मनततन्वटा छाई हुई; नीजवानों कीम के तुम हो कहाँ, नारा की देखों बड़ी श्राई हुई।

> > दिनकर

ध्वन्यात्मक शब्दों से भाषा का लालित्य तो बढ़ता ही हैं, भावों की प्रेपणीयता में भी बहुत अधिक सहायता मिलती हैं।

> १—क्तोंगुरी की कीनी कनकार घनी की गुरु गम्मीर घहर! विन्दुस्रों की छनती छनकार, दाहुरों के वे दुहरे स्वर!

[पन्त]

२-छपी सी, पी सी, मृदु मुनकान ?

[पन्त ]

पहले में शब्दों से ही भींगुर, घन, बिन्दु श्रीर दादुर की बोलियों की ध्वनि निकल रही है। दूसरे में हँसी की कीमलता शब्दों में जैसे फैल कर बिन्धित हो रही है। ऐसे जीवन्त शब्दों से कविता में जान श्रा जाती है। पन्त, निराला, प्रसाद श्रीर महादेवी ने बहुधा शब्दों को परख कर उनका प्रयोग किया है। श्रन्य ह्यायावादी कवियों में शब्द-शिल्प का शान श्रधिक नहीं दिखलाई पड़ता।

हुन अध्याय के प्रारम्भ में ही कहा जा जुका है कि भाषा की अपनी लय होती है जो युग-जीवन की लय के मेल में होती है। भाषा की यह लय मुख्य-तया वाक्य में ही दिखलाई पड़ती है, वर्ण और शब्द तो आवय-विक्यास वाक्य के सहायक मात्र हैं। वरतुनः भाषा में प्रधान वरत और वाक्य-विक्यास ही है और उसी से भाषा की जाति तथा शैली भाषा-शैली का पता चलता है। आकांना, योग्यता और आसित से युक्त पद-समूह को वाक्य कहते हैं का योग्यता का अर्थ है शब्दों के परस्पर सम्बन्ध में किसी प्रकार की अकांना पूर्ण होने पर ही वाक्य पूरा होता

वाक्यं स्थाद्योग्यताकांद्वासत्तियुक्त पदोच्चयः ।

<sup>[</sup> साहित्यदर्पग-दूसरा परिच्छेद-? ]

है। शासित शब्दों के बीच का सम्बन्ध-ज्ञान है। 'श्राग से बाग की सींची', यह वाक्य नहीं होगा, वर्धािक इसमें वोग्यता का श्रमाव है। 'मोहन ने राम की' श्रमूर्ण वावय है, 'मारा' वहने से श्राकांचा पूरी होगी श्रीर वाक्य पूरा होगा। वाक्य में सम्बन्धित शब्दों के बीच में उचारण स्थान या काल का व्यवधान श्रा ज्ञाने से श्राक्ति का श्रमाव हो जाता है; जैसे कापी के एक पत्ने में 'राम' श्रीर दूतरे में 'जाता है' लिखा जाय श्रीर बीच में श्रम्य शब्द हों तो यह वाक्य न होगां। वाक्य विन्यास में इन तीनों का समान हाथ रहता है। जहाँ किसी एक का भी श्रमाव होता है वहाँ वाक्य सदोप या श्रधूरे हो जाते हैं। मापा की लव का तालर्थ यही है कि उसमें पर्यात प्रेपणीयना हो श्रथांत वाक्यों को सममते श्रीर श्रर्थ की मली गाँति हु:बंगम करने में मुनने या पढ़ने वाले को कोई कि हिनाई न हो। भाषा की विभिन्न शैक्तियों पर दिचार करते समय वाक्य-गठन सम्बन्धी इस सिद्धान्त की ध्यान में रखना श्रावश्यक है।

यह तत्य है कि छायाबादी कवियों ने हिन्दी किवता को एक नयी भाषा श्रीर इसके भीतर नयी शैलियों को जन्म दिया, किन्तु यह भी उतना ही सत्य है कि उनकी भाषा नामान्य जनता की भाषा से दूर हो गयी। छायाबाद-युग के प्रथम दशक की भाषा बहुन कुछ उच्चमध्यवर्ग के शिष्ट जनों की साहित्यिक भाषा (Gorgan) है। इसका वह श्रर्थ नहीं कि यह खड़ी बोली से मिनन कोई, दूनगी भाषा है । शिष्ट-भाषा कहने का श्रर्थ इतना ही है कि वह किसान-

classes, are far from being indifferent to language. They strive to utilise the language in their own interest, to impose their own vocabulary, special terms, special expressions upon it. The upper strata of the propertied classes, who have divorced themselves from and detest the people—the aristocratic nobility, the upper strata of the bourgeoisie particularly distinguish themselves in this respect. "Class" dialects, jargons, high society "languages" are created. These dialects and jargons are often incorrectly referred to in literatune as languages."

[I.V. Stalin—Marxism In Linguistics—Page 9]

मजदूर या निम्नमध्यवर्ग के कम पढ़े-लिखे लोगों के लिए श्रधिक बोधगम्य नहीं है। वह स्वाभाविक ढंग से विकसित भाषा नहीं है। यों तो सभी श्रच्छी किव-ताश्रों की भाषा बोलचाल की भाषा से उत्कृष्ट होती है पर वह हमेशा जन सामान्य के लिए श्रवृक्ष नहीं होती। उत्कृष्टता श्रीर श्रवोध्यता दो चीजें हैं। छाषावादी किवता की भाषा का गुण यह है कि वह उत्कृष्ट हे श्रीर दोष यह है कि जन सामान्य की भाषा से दूर श्रीर उसके लिए श्रवोध्य है। द्विवेदी-युग की भाषा में यह दोष नहीं था पर शैली सम्बन्धी दोषों के कारण वह श्राह्म नहीं हुई। बाद में चलकर बच्चन, दिनकर, नेपाली श्रीर निराला ने भाषा की उत्कृष्टता की बहुत कुछ, सुरिचत रखते हुए उसे जनता के निकट लाने का प्रयक्ष किया।

कान्य-भाषा की उत्कृष्टना उसकी शैली में दिखलाई पड़ती है। भाषा-शैली का तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशां शब्दों के ग्रहण या त्याग से उतना सम्बन्ध नहीं हैं जितना वाक्य-विन्यास के ढंग ग्रीर कथन की भंगिमा से हैं। इस दृष्टि से द्यायावादी कविता में इतनी शैलियाँ दिखलाई पड़ती हैं:—

१ - गूड या सांकेतिक शैली, (२) गुम्फित या क्लिट शैली, (३) श्रालं-कृत शैली, (४) सरल शैली।

सांकेतिक शेली-

छायावाद-युग के प्रथम दशक में इसी शैंली की प्रधानता थी। दूसरे दृशक में यद्यि तिराला श्रीर पन्त ने श्रयनी भाषा में श्रन्य शैंलियों का प्रयोग किया पर प्रसाद श्रीर महादेवी की कविता में यही शैंली पूर्वचत बनी रही। पर श्रन्य कियों ने दूमरी शैंलियों का सहारा लिया। इस शैंली में भाषा बहुत कुछ चित्रात्मक श्रीर सांकेतिक होती हैं। चित्रात्मकता के लिए श्रयस्तुत-विधान में कल्पना की श्राधक श्रावश्यकता होती हैं। उसी तरह सांकेतिकता के लिए शब्द-शक्तियों का सहारा लेना पड़ता है। दूराकड़ या किए कल्पना के कारण भाषा श्रव्याव-हारिक हो जाती हैं। पर सामान्यतः कल्पनाशक्ति की सहायता विना भाषा श्रव्याव-हारिक हो जाती हैं। पर सामान्यतः कल्पनाशक्ति की सहायता विना भाषा श्रद्ध्य नहीं हो सकती। चित्रात्मकता श्रीर सांकेतिकता के कारण ही इस श्रुम की भाषा श्रद्ध्य हो सकी। सांकेतिकता में प्रतीक-योजना, लाक्णिकता, व्यंजकता श्रीर व्यनि सभी श्रा जाते हैं। प्रतीकों को अपमान या श्रप्रस्तुत भी कहा जा सकता है। ये दो प्रकार के होते हैं। परम्परागत श्रीर नवीन। पुराने उपमानों वैसे चन्द्र, कमल, कोयल, श्रादि पुराने प्रतीक हैं पर इस श्रुम में श्रधिकतर नये प्रतीकों का विधान किया गया। छायावादी किवयों ने प्रतीकों का विधान प्रमावसाम्य की हिए से किया, रूप या गुग्-साम्य की हिए से नहीं। इससे भाषा तो

विज्ञातमक होती हो है, भागे में भी मार्मिकता ग्रीर नवीनता मालूम पड़ने लगती है। प्रतीक कहीं तो रूपकातिशयोक्ति या समागीकि श्रलंकार के रूप में श्राते हैं श्रीर कहीं तो रूपकाला के रूप में। ग्रहांकारों की चर्चा पहले हो चुकी है। जान्या-व्यंजना के समझ्य में धागले श्रध्याय में विचार किया जायगा। इन प्रयोगों के कारण ही हम्यावादी किता की भाषा बहुधा सांकेतिक या गृह हो गयों है। जूकि इन शिली में बात ग्रामिधा की तरह सीधे सीधे नहीं कहीं जाती, खतः साधारण्तया यह उन्हीं के लिए बोधगम्य होनी है जो इसकी पद्धति से पहले से परिनत करते हैं। इन्हों ने इसे शिष्टों बी भाषा (jargon कहा जा सकता है। पश्चों के बावशर्भ का गोंच होने पर दक्तणान्यंजना से श्रर्थ निकलता है। इस शैली का एक उन्हरन्य वैदिये किसमें श्रिधनांश शब्द कांकेतिक या प्रतीनात्मक हैं:—

त् धूल भग ही श्राया ! सापो ने पथ के कण मिटरा से भींचे, भंभा-श्रांपी ने किर-किर श्रा हम मीचे ! श्राकोत-तिभिर ने कण का कु.क विद्याया ! [ महादेवी ]

## राश्कित शेली —

इसमें श्रधितनः गुन्तित वाक्यों का प्रयोग होता है श्रथीन एक ही वाक्य के मीतर कई वाक्य समाय गृते हैं। ऐसे वाक्यों में बहुधा मुख्य कथन तक पहुँचने में फट्ट की प्रनीति होती है प्रथवा ध्यान उसकी छोर से हट कर दूसरी बातों की श्रोर चला जाना है। काव्य के लिए यह शैली कएसाध्य और श्रनुपयुक्त है। छायावादी कविता में बहुधा ऐसी भाषा के भी दर्शन हो जाते हैं। 'कामायनी', 'छलसोदाल' छोर 'राम की शक्ति पूजा' में यह शेली दिखलाई पड़ती है। इस शैली में समस्त पद्रां छोर तत्तम शब्दों का प्रयोग श्रधिक होता है। कामायनी के जजा कर्ग में 'श्रम्यर चुन्ती हिमश्रंगों से'' प्रारम्भ होकर बाद के ११ पद्रों या ४४ पंक्तियों तक का एक वाक्य चलता है। 'राम की शक्ति पूजा' की शुरू को रूप पंक्तियों में एक ही वाक्य है। उसी कविता से दूसरे स्थल का एक वाक्य दिया जा रहा है।

ऐसे त्त्रण श्रन्धकार धन में नैसे विद्युत जागी पृथ्वी-तनया—कुमारिका—छिव, श्रन्युत देखते हुए निप्पत्तक, याद श्राया उपवन विदेह का— प्रथम स्नेह का ज्ञतान्तराज-मिलन घलंकत शैली--

पर रीली श्रलंकारबहुला भाषा में होती है। छाषावादी कविता में श्रलंकारों की कमी नहीं है पर वे इतने मकल नहीं हैं कि भाषी के उत्पर हा जॉब। कि भी कहीं-कहीं श्रलंकारों की श्रविकता गटक जानी है की प्रसाद के 'श्रांब्' श्रीर पन्त की 'द्यावा' में। श्रलंकार-विधान नाले श्रप्याम में इस निषय पर विस्तृत विवेचन किया जा चुका है; श्रवः यहीं इनना ही कह देना पर्यास है कि छायावाद- दुव के प्रथम दशक में श्रवंक्रत भाषा श्राधिक मिलती है श्रीर दूसरे दशक में बहुत कम। सरल शीली—

होटे वाक्यां और प्रसाद गुण ने युक्त भाषा को सरल शैली की भाषा कर सकते हैं। सरलगा के साथ रसात्मकता का योग होने पर ही वाज भाषा उत्कर वन सकती है। निरालाः वधन, दिनहर, नेपाली और नरेन्द्र में यह शैली मिलती है। इस शैली के भी कई भेद किये वा नकते हैं वैसे श्रामिधा-प्रधान, उस्ति-प्रचान, व्यामालक, भाषणात्मक या उपदेशात्मक । ग्रामिधा प्रधान शैली में साधारण दंग से नीरस वा रसात्मक वास्यों की योजना होती है। 'भारत-भारती' श्रीर 'निशा-निमंत्रण' की भाषा इसका उदाहरण हैं! उन्ति-प्रधान शैली में चुमते हुए वाक्यों या मुहाबरी की योजना की जाती है। बचन और दिनकर की भापा सरल श्रीर कहीं-कहीं उक्ति प्रधान दिखलाई पड़ती है। मापा की जान मुहाबरे ही हैं। यस्तत: वे सन्नी जाति की देन है और उनमें से होकर जातीय जीवन प्रवाहित होता रहता है। श्रतः उनके प्रयोग से भाषा में जीवन्तता श्रीर ताजगी शाती है। ह्यायायादी कवियों ने जो भाषा विकसित की उसमें जातीय जीवन का योग कम था, यह इसी से स्पर्ट है कि उनमें मुहाबरों, लोकोक्तियों श्रीर जनता के शब्दों की कमी है। जन-संस्कृति के निकट सम्पर्क में रहने वाले कवि ही जुटीली, व्यंग्यात्मक, मुहाबरेदार भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। निराला में यह शैली शुरू से ही थी, बाद में उन्होंने इसका श्रविक प्रयोग किया । प्रसाद ने भी कहीं-कहीं मुहादरों का प्रयोग किया है। सरल छोर महादरेदार भाषा के कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं :--

प्रसाद—ताल पीना होता था विगन्त निज क्षोम से । [ प्रतय की छाया ] भ्रान्त ग्रर्थ वन ग्रागे ग्राए, वने ताड़ थे तिल की [कामायनी-कर्म] कव तक मैं देखूँ जीवित पशु, **घूँट लहू का पीऊँ**। [कामायनी-कर्म] र्निराला—खा कर पत्तल में करें छेद।

X.

× × ×
 ऐसे शिव से गिरिजा-विवाह

करने की मुभको नहीं चाह। बच्चन—सुयश का पीटे कोई ढोल,

रक्त से सींची गई है राह मन्दिर-मस्जिदों की।

कुछ स्राग बुकाने को पीते-

[ सरोज-स्मृति ] [ बुलबुल ]

[ पथभ्रष्ट ]

[प्याला] किया है जिससे

कुछ कियों ने मुहाबरों का रूप विकृत कर उनका प्रयोग किया है जिससे वे ग्रशक्त हो गये हैं; यथा—

ग्राठ ग्राँस् रोते निरुपाय

[ ग्राठ ग्राठ ग्राँस् रोना ]

वारि पी कर पूछता घर कौन है ?

[ पानी पीकर घर पूछना ] बार बार भर ठंडी साँस—

् [ बार बार ले ठंडी साँस ]

श्राज कम्पित मूल क्यों संसार का • [ नींव हिलना ] [पन्त]

[ पन्त ]

पन्त

दिनकर

छायावादी कविता में कुछ अंग्रेजी के मुहावरों और उक्तियों का अनुवाद कर के उन्हें अपना भी लिया गया है जो हिन्दी भाषा को समृद्ध बनाने की दृष्टि से अनुचित नहीं हैं जैसे :—जीवन का यह पृष्ट पलट मन !—वचन । To turn the page of life); स्विष्निल (Dreamy), रजत रात (Silver night) आदि । बाद के किवयों ने उद्दे की लोकोक्तियों और मुह्यिरों को भी धड़ल्ले से अपनाया ज़ैसे :—रंजमलाल, दिल हलका करना

दौर चलना ग्रादि ।

भाषण-शैली का उदाहरण उन कवितात्रों की भाषा है जो उद्दोघनात्मक या

मान्तिवादिनी हैं जैसे दिनकर की हुंकार की अधिकार कविवायें और अंचल, शिवमंगलसिंह सुमन आदि की मगतिवादी रचनायें। उनमें व्यास या रहीति अभिक होने से शब्दों का हुक्पयोग और कला का हान हुआ है।

द्वायायादी कितना में भाषा सम्बन्धी श्रास्त्रकता इननी श्राप्तिक है जिननी इसके पहले कभी नहीं भी। सादी बोली का रूप श्यिर करने के लिए महाबीर प्रसाद दिवेदी ने श्रापक पश्चिम दिया था। श्रापने सुग के

भाषा संबंधी कवियों श्रीर लेखकों को उन्होंने परिमार्कित श्रीर व्यवस्थित श्रराजकता भाषा के मार्ग पर काकी श्रामे च्या दिया था। किन्तु छाषाबाद-गुम की व्यक्तितादी स्वतंत्रता की भावना के कारण

नये कवियों की भाषा के प्रतिमानीकृष्ण का बन्धन बढ़ीर प्रवीत हुआ । श्रवः उन्होंने कहीं तो जानवृक्त कर व्याकरण के नियमी की शीटा है छीर कहीं सहज निरंकुशतावश या श्रसावधानी के काग्स मापा सन्दर्भा गलियाँ की हैं। यो तो सभी बड़े कवि भाषा-शैली के सम्बन्ध में निरंद्रशता दिखलाते हैं, पर प्रें भीवादी युग में यह निरंकुशाता किसी किसी कवि में इतना श्रिभिक वर जाती है कि उसकी भाषा सामान्य भाषा में विचिद्धन-सी हो जाती है। छायाबाद-युग में भी यही बात दिलालाई पहनी है। पन्न, निराला ग्रीर प्रसाद ने कहीं-कहीं जानवृभक्तर न्याफरण की कहियाँ तोही है छीर दिनकर, बचन, नरेन्द्र ह्यादि ने सम्भवतः भाषा सम्बन्धी ह्यजान के कारण कहीं-कहीं गलत भाषा का प्रयोग किया है। छायाबादी कवियों की भाषा सम्बन्धी छराजनता का कुछ परिचय ऊपर वर्ण, शब्द श्रीर वास्य पर विचार करते हुए दिया जा जुना है। भारतीय साहित्यशास्त्रियों ने पाँच प्रकार के रसापकर्षक दोगों में तीन तो भाषागत दोप ( पदांशदोप, पददोप, बाक्यदोप ) ही गिनाये हैं । उनमें से वाक्यगत दोषों के भीतर श्रधिकपदत्व. पुनक्ति, इतिद्वत्तव, प्रतिकृत्तवर्णस्व, सन्विकष्टत्व, गर्भितत्व ( गुम्फित वाक्य ) ग्रादि की चर्चा हो चुकी है । यहाँ न्यूनपदस्य-श्रकमत्व ( दूरान्यय ), संकीर्णस्य नैसे कुछ न्याकरण-दोषों पर, जो छायाबादी कविता में दिखाई पड़ते हैं, विचार किया जायगा ।

पहले ही कहा जा चुका हैं कि भाषा की पहिचान वाक्य से होती है ग्रीर वाक्य योग्यता, ग्राकांक्षा तथा ग्रासित से युक्त होते हैं। ग्राकांक्षा से वाक्य पूरा होता है ग्रार्थात व्याकरण के नियमों का पालन किये विना वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता। उसी तरह सम्बन्धित शब्दों के बीच उचारण, काल या स्थान का व्यवधान ग्रा जाने से वाक्य दूषित हो जाता है। व्याकरण में विभक्ति, लिंग, चचन, विरोपण ग्रीर किया की प्रधानता है। वाक्य की ग्रुद्धता इसी वात पर

निर्भर करती है कि एनके सन्बन्ध में ब्यवहार में जो नियम मान्य हों या ब्याकरण-सारत में जो वर रहाया दी हो, जनका पालन किया जाय। छायावाद-युग में मुद्भा जानप्म कर इन नियमों को तोड़ा गया है। पन्त ने 'पल्लव' की भूमिका में किला है; "मेने प्रवनी रचनात्रों में, कारणवश, जहाँ कहीं व्याकरण की लोहे की छड़िया नोड़ी हैं . . . . . . मुक्ते अर्थ के अनुसार ही शब्दों को खीलिंग-पुल्लिंग माननः स्रधिक उपयुक्त लगना है।\*\*\*\*\*प्रभात और प्रभात के पर्यायवाची शर्दा का निव नेरे सानने मोलिंग में ही खाता है ..... 'बूँद' 'कम्पन' खादि शब्दों हा प्रयोग में उभयलिंग में दरता हूँ, जहाँ छोटी मी बूँद ही वहाँ लीलिंग, षटौँ बड़ों हो बड़ों पुल्लिंग ।" पन्न का उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि भाषा में नधी और श्रिधिक इंदेजना लाने के लिए स्वाकरना के निवमी को भी तीड़ा जा सकता है। यह भी ठीक है किन्तु कवि जो नया अर्थ भरना चाहता है उसकी पाइको तक पहुँचाने के लिए फिर पहले उसे नवा व्याकरण ग्रन्थ लिखकर उसका भिवार करना चारिए । शत्यथा उनकी नयी व्यंजना कोई नही समक्त सकेगा, दल्टे वह भागा को नड फन्ने दाला माना जायगा। व्याकरण के नियम एक श्रादमी के बनाये नहीं बनते । फिर भी पत्त या ग्रान्य छायावादी कवियों का भवन इन धर्म में ध्रावस्य विचारणीय है। कि उन्होंने व्याकरण को शास्त्रत नहीं, परिदर्शनशील नाना । उनके इस नवीन वय-प्रदर्शन को हिन्दी वालों ने स्त्रीकार तो नहीं फिया, पर भाषा की हाराजकता हावश्य कुछ वह गयी। उनके न्याकरण सम्बन्धी श्राराजकता के कुछ उटाएगए नीचे दिये जा रहे हैं :-

```
लिंगरोप- एके पलक पैली सुवर्ण छवि ।-पना । ( खुली पलक )
         हृद्य के मुरभित साँस-पन्त ।
                                                (की साँस।
                                             (कितनी बार)
          कितने बार प्रकारा !-- निराला ।
         में सीवा पथ पर खिन्नमना — निराला ।
                                               (खिन्नमन)
         वढ चली ग्रव ग्रलि शिशिर समीर ।—-निराला
                                                   गहचला )
         जीवन घट की बुगल विन्दुएँ ।—माखनलाल चतुर्वेदी
                                             घट के बिन्दु ]
         पल्लवां की यह सजल प्रभात ।--पन्त ।
                                               (का मभात)
         मत मधुवन की प्यारी कोकिल !-नरेन्द्र। (प्यारा कोकिल)
         हो न जिसका खोज सीमा में मिला ।—महादेवी
                                        ( जिसकी खोज मिली )
         धधकती है जलदों से ज्वाला ।—पन्त
                                               (घधकता है)
```

वचनदोप— जानशी हैं निर्फ काँगी मालियाँ। मालनलात लतुर्वेदी— (पंजाबी प्रयोग )—[काँगी ताली गिलयाँ]

थरें गिरें नेण, —दिनस्र (दर्शनिरे) इनिहानों में श्रमर गर्हें—दिनकर (इनिहान में)

ितनी यसणाशी का मपुर - महादेवी (कितनी करणा का ) विमित्तिवीय- करे था गई है भूली भी मपुत्रस्त यह हो दिन की-प्रमाद (हो दिन के लिए)

धमका है जलदी से ज्ञास—पन्त (में ज्ञास)
सजग शास नम की चरसे—पन्त (नम में)
ये स्मृति बनकर मानम में सदका करते हैं निशिदिन;
इनकी इस निष्ठुरना को जिसमें में भूस न जाकें—महादेवी
वितसे कि)

तेरे रूप रंग पर कैंगे हृदय फेंसेगा—दिनकर (स्वरंग में) कियादोप—शंगरेकी श्रीर संन्हत में संगा से किया बनाने की प्रश्नि बहुत व्यधिक है। दिन्दी की बेक्सियों ने भी यह प्रश्नित कम नहीं है पर राष्ट्री

बोली में इनका श्रामाय ना है। छायायादी कवियों ने इस तरह के कुछ प्रयोग किये है जो प्रशतित नहीं हो सके:—

निःश्वासं। का पयन प्रचारे। (प्रचार करे। या बहाछो ) इसी तन्द 'निर्मार्के', 'विकसाया', 'विचारो', 'एपंकिं' छादि का मी प्रयोग हुछा है। जनभाषा, ध्रवधी छीर भोजपुरी की कियाछों का प्रयोग भी हुछ कवियों ने किया है। संयुक्त किया में पूरक पद का लोप तो इन कवियों ने बहुत छाधिक किया है। पन्त ने तो 'हैं' को काल्य की भाषा से निकाल ही देने की छापील की है। पर पूरक कियाछों के बिना बाक्य नहीं-कहीं छाधूरे छीर छारपष्ट हो जाते हैं:—

हिलते द्रुम-इल क्ल किसलय, देती गलवाँहीं टाली
फूलों का सुम्बन, छिड़ती मधुगों की तान निराली हाँस्-मसाद )
इसमें 'हिलते ये' छौर 'छिड़ती थी' की जगह केवल हिलते छौर छिड़ती
कियाछों का प्रयोग हुछा है जिससे वे वर्तमान काल की प्रतीत होती हैं। छर्थप्रतीति में इससे बाधा उपस्थित होती हैं। कहीं-कहीं किया को विकलांग, करके
ही एस दिया गया हैं:—

भत्तका हात कुनुम श्रथरों पर हिल मोती का सा दाना जग घोका, तो रो क्या ? [ पन्त ] [ निराला ]

## भाषा और शब्द-चयन

पहीं 'हिलते हुए' की जगह छन्द की पाटपूर्ति के लिए 'हिला'का प्रयोग किया गया है जिससे बाक्य राष्ट्ररा प्रतीत होता है। उसी तरह 'रोता है' को छाँट कर 'रो' कर दिया गया है।

## सन्ध खाँर सवनाम-

सन्धि के तरदन्त्र में भी छावाबादी कवियों ने मनमानी की है। 'मरुताकाश' छीर 'िछ्छाद' के लिए तो पन्त ने सफाई दी ही है, निराला ने भी कहीं तो 'जिर्चलन्याम' जैसी छश्चुज सन्धि की है और वहीं संस्कृत के विसर्गयुक्त शब्दों में भी सन्धि नहीं की जैसे 'ज्योतिश्यास'। 'सर्वनामों में कहीं-कहीं संस्कृत के ही प्रबंध उटा लिए गमें हैं जो हिन्दी के लिए द्याव्यवहार्य या पुराने हैं जैसे मम, तब गाय है भी 'तस्य' क्यो नहीं होना चाहिये !

### द्रान्वय-दोष--

श्रासित के लिए याक्य-गडन में शब्दों का स्थान निश्चित होता है। कविता में गण कैसा वाक्य-रुटन नहीं होता पर ऐना भी नहीं होना चाहिए कि श्रक्रमत्व या दूरान्त्रय दोष उत्पन्न हो जाय। नाकांत पदों के दूर पड़ जाने से दूरान्त्रय-न्यक्षान होता है। इससे सर्थ का श्रमर्थ हो जाने की श्राशंका रहती है।

१--दिश्विन में पावम के से दीव--पन्त ( पावस के दीप से )

२- तिर नीरभ १८ दो संचार—महादेवी फिर कर दो सीरभ-संचार ) १-मिलन का मत नाम लो नै विरह में चिर हूँ।-महादेवी (चिर विरह में हूँ) ४--छुंछि सी छुटिया में रच वूँ नई व्यथा साथिन को—प्रसाद (साथिन नई व्यथा को)

## न्युनपदत्य-दीप--

दाक्य में कुछ छावश्यक पदो जैसे विभक्तियों तथा पूर्वकालिक कियाछों-के 'कर' छोर कियाबिशे पर्गा के 'हुछा' 'हुए' छादि के लोप से छर्थ-प्रतीति में दाधा होती है। यह दोष भी छायाबादी किवता में छाधिक दिखलाई पड़ता है:— 'छोत-छाँसुछां-धुली नदगात।' 'किसलयों-वॅचे', 'मुक्ती थी जो यौवन के भार' इन तीनों में 'ने' दिभक्ति लुत है।

फियापदां का लोप प्रवाहमयी ग्रीर भावात्मक भाषा में होता है पर उसकी ग्रियिकता की याक्यदोष ही कहा जावगाः—'ज्य घोका, तो रो क्या ?' में 'है' लुत है | उसी तरह निम्नलिखित कितता में सभी जगह कियापद लुत हैं:—

वहाँ प्रागों के निकट परिचय, प्रथम अवदान, प्रथम मधु संचय, नवल वयसिके, नव सम्मान! (निराला)

## शब्दशक्तियाँ

जब हम कहते हैं कि छायावादी किवयों ने हिदी भाषा को नवीन रूप दिया है तो उसका अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि उन्होंने द्विवेदी-युग की नीरस और गद्यात्मक काव्यभाषा की जगह कोमलकान्त पदावली और भावानुरूप शब्दों की योजना की है; उसका अर्थ प्रधानतया यह है कि उनकी काव्यभाषा बहुत कुछ चित्रभाषा है अर्थात उन्होंने अपनी भाषा में नवीन और अधिक अर्थशक्ति भरने के लिये नये प्रकार के अपरत्वत तथा नवीन भाद—मंगिमा से युक्त भाषा का व्यवहार किया। अतिशय आत्मकेन्द्रित होने तथा दूरासद कल्पनाओं का सहारा लेने के कारण उनकी भाषा स्वतः मंगिमायुक्त हो गयी हैं । इस खरण्ड के पहले अध्याय में कहा जा चुका है कि शब्द और अर्थ का अन्योन्याशित सम्बन्ध है और शब्द मावों का प्रतिनिधित्व करने वाले, बाह्य बस्तु हैं। इसका तास्पर्य यह है कि नवीन सामाजिक परिस्थितियों में नवीन अर्थों की उद्धावना होने पर शब्द भी नवीन रूप अहण करते हैं। किन्तु अर्थ अनन्त हैं और शब्द सीमित; इसलिये शब्द अर्थ की सम्यक और पूर्ण अपन्यक्ति करने में सदैव सफल नहीं होते।

क्षां पान जिल्ला के श्राधार पर स्वानुभृतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिन्दी में उसे छावाबाद के नाम से अभिदित किया गया । रीतिकालीन प्रचलित परम्परा से—जिसमें वाह्य वर्णन की प्रधानता थी—इस ढंग की कविताश्रों में मिश्रप्रकार के भावों की नये ढंग से अभिव्यक्ति हुईं। ये नवीन भाव श्रान्तरिक स्पर्श सें पुलकित थे। श्रान्यन्तर सूरम भावों की प्रेरणा वाह्य स्थूल श्राकार में भी कुछ विचित्रता उत्पन्न करती है। सूरम श्राम्यन्तर भावों के व्यवहार में प्रचलित पद्भीकां श्रान्य हिंग स्वति विवि नवीन शैली, नया वाक्य-विन्यास श्राप्त हों। इन्दी में चवीन शब्दों की मंगिमा स्पृहणीय श्राम्यन्तर वर्णन ... कोने लगी। शब्द विन्यास में ऐसा पानी चढ़ा कि

कृति का भाव-भावटार जिल्ला ही समृद्ध होता है। उसका शब्द-शान भी उतना री निस्तुन होना है। हिन्तु ऐसे कवि को भी शब्द की कमी का अनुभव होता ही हैं; अतः नर शब्दों की ऐसी योजना करता है जिससे उसके भावों की पूर्ण श्वभिन्यक्ति बहुत कुछ हो जाती है। विछत्ते शब्धाय में वाक्ययोजना के सम्बन्ध में दिचार करते हुने इन कह चुके है कि छायावादी कविता की भाषा में सांकेतिक र्शेली की प्रभानना है। इन संदेशिकता का कारण नवीन प्रतीकी श्रीर श्रपस्तुती की योजना हो है हो. शब्दों की लव्हिकता ग्रीर व्यंजकता भी है। द्विवेदी-युग षी रावितः में यह सांदेशिकता नहीं दिखलाई पड़ती क्योंकि उसकी शैली अधिफतर द्यभिषाप्रधान और उपदेशात्मक है । छायावादी कविता की विशिष्टता बहुन कुछ उनकी गृह छीर स्रोतिक शैंली शर्थात लास्पिक और व्यंजक भाषा के कारण ही है। इन शैंलीगत विशिष्टता के कारण ही कुछ रामर्थ छालो-चरों तक हो यह अस हो गया कि द्वायायाइ एक शैली मात्र है और प्रसाद जी में इसी इस के निवारण के लिये लिखना पड़ा; "छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति शीर श्राप्तित्वित ही संग्रिमा पर स्त्रिषक निर्भर करती है। ध्वत्यात्मकवा. राष्ट्रिकता, भीन्दर्यस्य प्रतीदाविधान तथा उपचारवकता के साथ स्वानुसूति की विवृति हायााद की विहेत गर्ये हैं। अपने भीतर से मी ी के पानी की तरह आन्तरस्यश्रं करोट भाग समर्पण करने वाली अभिन्यक्तिन्द्राया कान्तिमयी होती हैं।" ध्वति, दक्तीरिः ख्रीर द्राशिव्यंजना के प्रकरण में वाक्य मंगिमा के सम्बन्ध में बहुन कुत्रु करा जा चुका है, यहाँ केवल उसको लाक्तिकता श्रीर व्यंजकता के सम्बन्ध में ही विचार किया जावगा।

मापा पटायों और भावों का वाचिक संकेत है। इसी संकेत के सहारे मनुप्य-समाज एक दूनरे की वालों को समम्प्रता तथा अपना काम चलाता है। इस्त्रम्भार भाषा में शब्द और अर्थ जल और लहर की तरह मिलेजुले हैं, इन दीनों का पार्ट्यारेक सम्बन्ध ही शक्ति या व्यापार कहलाता है। बिना इस शक्तिशान के किसी भी शब्द के अर्थ का बोध नहीं हो सकता। इस तरह शक्ति या सम्बन्ध ही शब्द को सार्थक बनाता है। यह सम्बन्ध परिवर्तनशील है अर्थात शब्द का अर्थ देश और काल के अनुसार बदलता रहता है। एक ही शब्द एक युग या देश में एक अर्थ देता है तो दूसरे युग या देश में दूसरा अर्थ, इसी तरह एक ही शब्द से बने हुये अनेक शब्दों से विभिन्न पदायों या भावायों का बोध होता है। भाषा के परिवर्तन और विकास का कारण शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का परिवर्तन या विकास ही है। यह शक्ति तीन प्रकार की मानी गयी है। अभिधा, लह्मणा और व्यक्षना। शब्द या वाचक से ही ये तीनों शक्तियाँ

कृति का भाव-भावटार जिल्ला ही समृद्ध होता है। उसका शब्द-शान भी उतना री निस्तुन होना है। हिन्तु ऐसे कवि को भी शब्द की कमी का अनुभव होता ही हैं; अतः नर शब्दों की ऐसी योजना करता है जिससे उसके भावों की पूर्ण श्वभिन्यक्ति बहुत कुछ हो जाती है। विछत्ते शब्धाय में वाक्ययोजना के सम्बन्ध में दिचार करते हुने इन कह चुके है कि छायावादी कविता की भाषा में सांकेतिक र्शेली की प्रभानना है। इन संदेशिकता का कारण नवीन प्रतीकी श्रीर श्रपस्तुती की योजना हो है हो. शब्दों की लव्हिकता ग्रीर व्यंजकता भी है। द्विवेदी-युग षी रावितः में यह सांदेशिकता नहीं दिखलाई पड़ती क्योंकि उसकी शैली अधिफतर द्यभिषाप्रधान और उपदेशात्मक है । छायावादी कविता की विशिष्टता बहुन कुछ उनकी गृह छीर स्रोतिक शैंली शर्थात लास्पिक और व्यंजक भाषा के कारण ही है। इन शैंलीगत विशिष्टता के कारण ही कुछ रामर्थ छालो-चरों तक हो यह अस हो गया कि द्वायायाइ एक शैली मात्र है और प्रसाद जी में इसी इस के निवारण के लिये लिखना पड़ा; "छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति शीर श्राप्तित्वित ही संग्रिमा पर स्त्रिषक निर्भर करती है। ध्वत्यात्मकवा. राष्ट्रिकता, भीन्दर्यस्य प्रतीदाविधान तथा उपचारवकता के साथ स्वानुसूति की विवृति हायााद की विहेत गर्ये हैं। अपने भीतर से मी ी के पानी की तरह आन्तरस्यश्रं करोट भाग समर्पण करने वाली अभिन्यक्तिन्द्राया कान्तिमयी होती हैं।" ध्वति, दक्तीरिः ख्रीर द्राशिव्यंजना के प्रकरण में वाक्य मंगिमा के सम्बन्ध में बहुन कुत्रु करा जा चुका है, यहाँ केवल उसको लाक्तिकता श्रीर व्यंजकता के सम्बन्ध में ही विचार किया जावगा।

मापा पटायों और भावों का वाचिक संकेत है। इसी संकेत के सहारे मनुप्य-समाज एक दूनरे की वालों को समम्प्रता तथा अपना काम चलाता है। इस्त्रम्भार भाषा में शब्द और अर्थ जल और लहर की तरह मिलेजुले हैं, इन दीनों का पार्ट्यारेक सम्बन्ध ही शक्ति या व्यापार कहलाता है। बिना इस शक्तिशान के किसी भी शब्द के अर्थ का बोध नहीं हो सकता। इस तरह शक्ति या सम्बन्ध ही शब्द को सार्थक बनाता है। यह सम्बन्ध परिवर्तनशील है अर्थात शब्द का अर्थ देश और काल के अनुसार बदलता रहता है। एक ही शब्द एक युग या देश में एक अर्थ देता है तो दूसरे युग या देश में दूसरा अर्थ, इसी तरह एक ही शब्द से बने हुये अनेक शब्दों से विभिन्न पदायों या भावायों का बोध होता है। भाषा के परिवर्तन और विकास का कारण शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का परिवर्तन या विकास ही है। यह शक्ति तीन प्रकार की मानी गयी है। अभिधा, लह्मणा और व्यक्षना। शब्द या वाचक से ही ये तीनों शक्तियाँ

श्रभिधा

स्क्ष्म श्रीर श्राम्यन्तर श्रथों की व्यक्त करने की ख्रमता इसमें नहीं होती। किर भी श्रिमधाशक्ति का निरादर नहीं किया जा सकता क्योंकि तीनों शक्तियों में वही प्रधान है, इसीसे

उसे मुख्या या श्रिप्रमा भी कहते हैं। ऐसी कविता या वाक्यावली की स्थिति सम्भव नहीं है जिसमें श्रिभधाशक्ति से किसी न किसी रूपमें काम न लिया गया हो। लक्ष्णा से तो इसका सीधा सम्बन्ध है ही, व्यंजना भी श्रिभधा पर ही श्राधारित होती है। जब लक्ष्णा भी किसी वाक्य का प्रकरणसापेक्ष्य श्रार्थ नहीं दे पाती तो श्रिभधाशक्ति के बल पर ही व्यंजना बांव्छित श्रार्थ को व्यक्त करती है। इसलिए श्रिभधाशक्ति का महत्व कम नहीं है। देव ने तो श्रिभधान स्मक काव्य को ही सर्वोत्तम काव्य मान लिया है का श्रावार्थ रामचन्द्र श्रुक्त भी श्रिभधाशक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ स्थीकार करते हुवे लिखते हैं:—

'यह स्पष्ट है कि लक्ष्यार्थ ग्रौर व्यंग्यार्थ भी योग्यता या उपयुक्तता की पहुँचा हुआ, समम, में आने योग्य रूप में आया हुआ अर्थ ही होता है। अयोग्य और श्रनुपपन्नं वाच्यार्थं ही लच्चणा या व्यंजना द्वारा योग्य श्रीर बुद्धियाह्य रूपमं सामने त्राता है।' (चिन्तामणि माग २)। अभिधा का वहुत अधिक महत्व है इसमें दो मत नहीं हो सकते। किन्तु श्रमिधात्मक कान्य ही उत्तम कान्य है, यह मत उचित नहीं प्रतीत होता; हाँ, अभिधा द्वारा भी उत्तम कान्य की रचना हो सकती है ग्रौर हुई है। रसात्मक काव्य के लिये लच्चणा ग्रौर व्यंजना श्रनिवार्य नहीं हैं, इसीलिए त्राचार्य रामचन्द्र शुक्क त्रालम्बन के त्रमिधात्मक संश्लिष्ट चित्रण में ही ब्रिम्बग्रहण श्रीर साधारणीकरण की स्थिति मानते हैं, उस संकेत-ग्रह में नहीं जिससे केवल अर्थग्रहण या तथ्यचित्रण होता है। इस दृष्टि से छायावादी कविता में जहाँ संश्लिष्ट चित्रण करते हुये सीवे-सीवे सुख्यार्थ का बोध कराया गया है शुक्क जी ने उन स्थलों की बहुत प्रशंसा की है ग्रीर गुरुभक्त सिंह, श्यामनारायण पाण्डे ब्रादि ग्रमिघावादी कवियों को ग्रधिक महत्व दिया है। अभिधात्मक काव्य में प्रयुक्त रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ ग्रीर यौगिकरूढ़ शन्दों का ऋर्थ लोक व्यवहार से ऋथवा कीष और न्याकरण से ऋासानी से प्राप्त हो जाता है साथ ही इसमें जन सामान्य के लिए वोधगम्य अथों की सीवे ढंग से ग्राभिव्यक्ति होती है, ग्रातः लोक-मंगल की साधना करने वाले कवियों के लिए यह शक्ति बड़े काम की होती है। यथार्थवादी ख्रौर प्रगतिवादी कवियों नैसे-बचन,

श्रिमिधा उत्तम काव्य है मध्य लत्त्र्या लीन ।
 श्रिधम व्यंजना रस विरस उलटी कहत प्रवीन ॥

दिनका, बरेका, वेवाली, जिक्कांबद विद स्वयन् किलानक चयाका चारि —ये क्वितास क्वितासम् क्षेत्री में भी क्वितानें रिक्स है। उनक्ता के विक देखाली की यह करिया मॉर्ड हवे :--

> देहगदन के मार बेर जंबर में किसी देंग देंगा मार्के रहता केना यहार है गर्की में भी गर्दी उत्तर दैनी प्रकार में मने नाड है के नहीं भी पाट पाट ह पत्या समि है बहा के ! देश्यहम के मात्र नेपा का जात है है संस्थानक, सहते हैंती के बालवाल, सरा बीनेवीर साथ - सात. ही आने मंगरे दिशहर. भागी सं चयत है। है। देश है विकासन के सहस्र केरा

इस स्वरण में मिर्ने एक जन्म 'हो आहे। धर्मने निहार' साराजित है : प्रमा करूप संदेशकी प्रकार पर संतर करते हैं। भगने की विकर्तसीय વિના મી દાતિષ્ઠાયપાન તે 🖟 :---

> दोनी चित्र सामने मेरे! सिर के भाग की शंक्राणे कर्ण, की, बी, दिसरे हैं, मसी, प्रामारी, बेरिसी, बेपारी के है मंदेश ! साथा उठा ह्या कर की, भीती में कुछ देशवन है, हुनिया मी है एह सुनीती. कवी नहीं सुहते सा प्राप्त है ! भिर पर पाल गर्न संगी ने रास्तीनी में नियमें, फालें, तम की रूपि-नीति में असे मेरे उत्तर परदे अले। भीति साथी एई नीचे हो, मार्च के उत्पर है रेटा, शंकित किया जगा ने देशे मुक्त पर प्राप्ती जब का लेखा।

> > [ ग्राह्मण-शन्तर ]

वडा या चुना है कि मुख्यार्थ की बाधा होने पर जिस शक्ति से फ्रम्य धार्य की प्रकाश होता है उने लक्षणा करते हैं । लक्षणा द्वारा शब्द का को प्रार्थ निकलता र्षे यह शब्दकीय या व्याकरण-ग्रन्थ द्वारा सिद्ध नहीं होता, पर लोकव्यवहार या साहित्य मेंद्रस शक्ति का पद-पद पर सहारा लचगा लिया जाना है। जब कोई कहता है कि 'मृत ही आयु है' तो सुनने वाले श्रायु का श्रर्थ 'उम्न' नहीं, 'बलदायक' लगाते हैं। श्रायु का यह

अर्थ शब्दकोष में नहीं मिल सकता। इस तरह अभिधा में शब्द के एक या पर्याय रूप में अनेक अर्थ हो सकते हैं पर उसी शब्द का दूसरे रूप में व्यवहार करके लज्ञ्णा शक्ति द्वारा मुख्यार्थ से भिन्न ग्रीर कभी-कभी विपरीत ग्रयों का बोध होता है। वाक्य में मुख्यार्थ की बाधा होने का तालर्थ यह है कि उसमें प्रमुक्त शब्दों के परस्पर सम्बन्ध में अयोग्यता मालूम पड़ती है। योग्यता का अभाव ( ग्रन्वयानुपपत्ति ) होने पर रूढिवश या किसी प्रयोजन से जब मुख्यार्थ से सम्ब-न्धित या उस पर ग्राधारित जिस ग्रन्य ग्रर्थ की उत्पत्ति होती है वही लक्ष्यार्थ है । इस प्रकार अभिषा में मुख्यार्थ ही सब कुछ होता है और लक्षण में मुख्यार्थ वाधित होता है पर मुख्यार्थ के बाधित होने पर भी लक्ष्यार्थ मुख्यार्थ पर ही श्राधारित ग्रीर उससे सम्बद्ध होता है। मुख्यार्थ स्वामाविक या सिद्ध त्र्यर्थ है श्रीर लक्ष्यार्थ को स्वाभाविकेतर, कृत्रिम, ग्रारोपित या कल्पित ग्रार्थ कह सकते हैं। लक्ष्यार्थ दो हेतुशां से उत्पन्न होता है; १—रूढ़ि श्रीर २—प्रयोजन । श्रतः उन्हीं के अनुसार रूढ़ा और प्रयोजनवती दो प्रकार की लच्चणा होती है। उसी तरह उपा-दान त्रौर उपलक्षण की दृष्टि से उसके दो भेर हैं, उपादान लक्षणा श्रौर लक्षण लक्षा । फिर उपमेय-उपमान के आरोप या अध्यवसान के आधार पर सारोपा श्रीर साध्यवसाना ये दो लज्ञ्णायें मानी गयी हैं। साहश्य श्रीर साहश्येतर त्राधार पर खड़ी होने से उसके गौगी श्रीर शुद्धा दो रूप श्रीर हो जाते हैं। ये सब ग्रापस में मिल कर ग्रानेक प्रकार की लक्षणाग्रों की उत्पन्न करते हैं जैसे प्रयोजन के साथ साहर्य, उपादान ग्रीर ग्रध्यवसान का योग होने पर प्रयो-जनवती शुद्धा उपादान साध्यवसाना लच्चणा होती है। गृद् ग्रीर ग्रगृद् ग्रर्थ के अनुसार प्रयोजनवती लज्ञ्ण के भी दो भेद हो जाते हैं। पद्गत और वाक्य-गत होने से रूढ़ि लक्त णा के कुल १६ मेद श्रीर प्रयोजनवती के धर्म-मेद तथा धर्मि-भेद श्रीर पदगत तथा वाक्यगत होने से कुल ६४ भेद हो जाते हैं। इस प्रकार कुल मिला कर ८० तत्त्वणायें होती हैं।

इन सब के परिचय तथा उदाहरण के लिये न तो अवकाश ही है और न आवश्यकता ही। छायावादी कविता में जो लक्तणार्ये अधिक दिखलाई पड़ती हैं उन्हीं के बारे में यहाँ विचार किया जायगा।

शब्द का वह अर्थ जो व्युत्पित तथा शब्दकीप द्वारा मान्य अर्थ से भिन्न होते हुए भी लोक स्वीकृत होता है, रूढ़ अर्थ कहलाता है और ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं, ऐसे रूढ़ शब्द या बाद्य के आधार रूढ़ा लहाणा पर जब मुख्यार्थ से भिन्न अर्थ का बोध होता है तो वहाँ रूढ़ा

लच्या होती है।

हैं हुत्थ पर पांव मेरे श्राज दुनिया की नजर में । र बचन ने इसमें दुनियाँ का रूट श्रर्थ 'दुनियाँ वाले' हैं।

सो रहा है पंचनद आज उसी श्रोक में प्रमाद >

इसमें भी 'पंचनद सो ग्हा है' का श्रर्थ है पंचनद के लोगों में जारति नहीं है। भाषा में प्रचलित श्रिविकांश मुहाबरे लाचिनक प्रयोग ही हैं को रूढ़ हो जाने के कारण रूढ़ि-लचगा कहलाते हैं जैसे:—

में बाट जोहती खाशा ( निराता ) ख्रम तोरे के चने मिर्तिंग टांनी की ख्रममाश्रो ( बच्चन ) गिरती कठिन गाज सी सिर पर किन का हृदय दहत्त जाता है, ख्रीस पी बरवस हम हमक्ष प्राण पिया को समकाती है! ( दिनकर )

प्रयोजनवती लच्चा-

किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिये जब लक्ष्मा होती है तो उसे प्रयोजन-यती लक्ष्मा कहते हैं।

> नारी का वह दृद्य, दृद्य में मुधासिन्धु लहरें लेता बाइव-इवलन ठसी में जलकर कंचन सा जल रॅंग देता। (प्रसाद )

इसमें मुख्यार्थ की वाधा यह है कि मुचा का सिन्धु नहीं होना ग्रीर अगर हो भी तो हृदय में लहरें नहीं ले सकता, किर उत्तमें वाड्य-ज्याला का जलना तो श्रीर भी कठिन है। श्रातः इसका लक्ष्यार्थ यह है कि नारी के हृदय में श्रात्यधिक पवित्रता, शान्ति ग्रीर माधुर्य भी होता है श्रीर प्रेम श्रायवा दुल्य की इनाला भी जला करती है।

#### उपादान लच्चाा--

वाक्य का मुख्यार्थ जब बाधित होने के बाद भी लक्ष्यार्थ के छंग के रूप में बना रहता है तो वहाँ उपादान लक्ष्मणा होनी है, जैसे 'तलवारें चल रही हैं' इसका मुख्यार्थ वाधित है क्योंकि तलवार छपने से नहीं चल सकती; इसलिये लक्ष्यार्थ वह हुआ कि लोग तलवार से लड़ रहे हैं। यहाँ तलवार का मुख्यार्थ छंगरूप से लक्ष्यार्थ में बना हुआ है!

मुकुट पहनते थे सिर, कभी लोडते थे रक्त दिग्ध धरणी में रूप की विजय में।( प्रसाद )

इसमें लक्ष्यार्थ यह है कि किसी के सिर पर मुकुट रखा जाता या ग्रौर किसी का सर तलवार से काट दिया जाता था। यहाँ भी लक्ष्यार्थ में ग्रंगरूप में सिर का वाच्यार्थ बना हुआ है।

फलम उटी कविता लिखने को (दिनकर)

बात बात पर बजीं किरीचें। (दिनकर) इन टोनों में भी मुख्यार्थ लद्द्यार्थ के साथ छंग रूप में वर्तमान है। लक्षण-लक्षणा—

इसमें शब्द का मुख्यार्थ अपने स्वरूप को छोड़कर लक्ष्यार्थ का उपलक्षण मान रह जाता है—

> रोम - रोम में नन्द्रन पुलकित सांस सांस में जीवन शत - शत स्वप्न - स्वप्न में विश्व ऋपरिचित

मुक्तमें नित बनते मिटते प्रिय, स्वर्ग मुक्ते क्या, निष्क्रिय लय क्या ?

वहाँ पुलक्तिः नन्दन का द्वर्ग पुलक उत्त्वन करने वाला द्वानन्द द्वरीर
'स्वप्न-स्वप्न' का द्वर्य कल्यना द्वीर इच्छित विश्वास है। इस प्रकार उक्त शब्दों के मुख्यार्थ उनके लक्ष्यार्थ के उपलक्षणमात्र रह गये हैं।
सारोपा लक्षणा—

इसने उपमान छीर उपमेय का अभेद-भाव होते हुये भी उपमेय निगीर्ण नहीं होता, बना रहता है। यह लक्षणा रूपकालंकार का बीज है।

तेरा मुख सहात श्रवणोदय, परछाई रजनी विपादमय महादेवी ] एस छुद्य-कमल का धिरना श्रलि-श्रलकों की उलभान में, श्रांत-मरन्द का गिरना मिलना निश्वास-पवन में। [प्रसाद ]

इन पंक्तियों में मुख पर श्रावणीद्य का, श्रालकों पर रजनी का, हृदय पर कमल का, श्रालक पर श्राल का, श्रांस् पर मरन्द का श्रीर निश्वास पर पवन का श्रारोप किया गया है।

#### साध्यवसाना लच्णा-

इसमें उपमेय का उपमान में ग्रध्यवसान होने से ऐसा श्रमेद-भाव उत्पन्न होता है कि उपमेय निगीर्ण या श्राच्छादित हो जाता है। श्रर्थात उपमेय रान्द्रतः प्रकट नहीं होता, उपमान द्वारा ही उसका बोध होता है। यह लच्छा साध्यवसान-रूपक या रूपकातिशयोक्ति का बीज है।

पतभाड़ था, भाड़ खड़े ये सूखी सी फ़लवारी में, किसलय, नव कुसुम विछाकर श्राये तुम इस क्यारी में।

 × × ×
 वाँधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से,
 मिल्वाले किल्यों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से ?
 इन पंक्तियों में पतभाड़, भाड़, फुलवारी, किसलय, कुसुम, क्यारी, विधु,

ष्ट्रादि उपमानों में उनके उपमेय नीरसता, श्रसीन्दर्य, यीवन, श्रानन्द, जीवन, मुख श्रादि का श्रध्यवसान किया गया है जिससे उपमानों के याच्यार्थ वाधिन होने पर तहसार्थ उपमेयों का जान होता है।

गौणी लन्नणा—

जब साइश्य के आधार पर लध्यार्थ का बीध होता है तब गीगी लज्जा होती है। ऊपर के साध्यवसाना लज्ज्जा के उदादरण की दूसरी कविता में गीगी लज्ज्जा स्पष्ट है।

शुद्धा लच्गगां-

साहर्य के खतिरिक्त ख्रन्य सम्बन्धं जैसे कार्य-कारण, खंगांगि-भाव ख्रादि से उत्तब कक्षण खुदा तक्णा होती है ।

हं लाज भरे सीन्दर्य जना दो भीन बने रहते ही क्यों ? [प्रसाद ] सतन व्यक्तिना के विश्राम खरे, बहुपियों के कानन-कुछ ! [प्रसाद ] जगती के तक्यर में प्रतिपत्त जो लगते गिरते पहलब दल ! [बद्यन ] द्याँनुखों का कोप डर, हम छक्षु की टक्साल [महादेवो]

इन पंक्तियों में 'सौन्दर्य' श्रीर 'व्यक्तिवात' का प्रयोग सुन्दर श्रीर व्यक्तिक व्यक्तियों के लिए हुश्रा है। श्रतः यहाँ श्राधार-श्रावेय सम्बन्ध है। उसी तरह जगती में तक्वर का तथा हम में उक्तमाल का श्रामेर श्रारीय किया गया है जिसका श्राधार कर्मसाम्य है, श्रतः यहाँ सुद्धा लक्त्या है।

गूढ़ श्रीर धागृढ़ व्यंग्या तत्त्रणा—

जहाँ वाक्य के व्यंग्यार्थ को उसकी गृहता के कारण कुछ ही लोग समक सकें उसे गृह व्यंग्या लक्षणा कहते हैं और जहाँ उसका व्यंग्यार्थ सहज बोध्य होता है वहाँ अगृह व्यंग्या लक्षणा होती है। ये दोनों हो प्रयोजनवती लक्षणा के भीतर आती हैं।

इस प्रकार त्यालं कारिकों ने लक्षा के अनेक भेद अनेक दृष्टियों से किये हैं। ये स्वच्छन्द होते हुए भी एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। उनके भिश्रण से लक्षण के कुछ ५० भेद माने गये हैं। उनमें से कुछ के उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं:—

प्रयोजनवर्ता गौणी सारोगा तन्ए तन्ए।—

पलक-यवनिका के भीतर छिप हृद्यमञ्च पर छा छविमय [पन्त ] निरचल जल के शुचि दर्पण [पन्त ] सिकता की सिमत सीपी पर मोती की ज्योत्स्ना रही विचर [पन्त ] ज्योम-सर में हो उठा विकसित ष्राक्ण श्वालोक शतद्त [दिनकर] यहाँ उपनान-उपनेय का श्रमेद-भाव होते हुये भी उपमेय के बने रहने के कारण सारोपा लक्षण है। उपमेय का महत्व श्रीर सीन्दर्य बढ़ाने के प्रयोजन से ऐसा किया गया है, अतः यह प्रयोजनवती श्रीर सुख्यार्थ के लक्ष्यार्थ का उपलक्षणभाव होने से लक्षण-लक्षणा हुई। उपमेय श्रीर उपमान में साहश्य-सम्बन्ध होने के कारण यह गौथी लक्षण है। प्रयोजनवती श्रद्धा सारोपा लक्षण लक्षणा—

(१) नव अयांग-शर-हन त्याकुल डर

[ निराला ]

(२) भावुरता छागूर लता से ग्वींन कल्पना की हाला, कवि वन कर है मार्की छाया भरकर कविता का प्याला। पाटक गण है पीने वाले पुस्तक गेरी मधुशाला [बच्चन] इसमें उपनेय-उपमान में साहश्येतर सम्बन्ध होने से शुद्धा लक्षण है।

प्रयोजनवती गोग्गी साध्यवसाना तक्षण लक्षणा-

वाँधा था विधु को किमने इन काली जंजीरों से, मिश्रिवाले फिश्वों का मुख क्यों भग हुया हीरों से ? विद्रुप सीपी सम्पुट में मोती के दाने कैसे है हंस न, शुक यह किर क्यों चुगने को मुक्ता कैसे ?

है हंस न, शुक यह किर क्यो चुगने को मुक्ता कैसे ? [ प्रसाद ] यहाँ उपमान में उपमेय का श्रध्यवसान हो गया है। उक्त पदों का मुख्यार्थ

यहाँ उपमान म उपमय का अध्यवसान हा गया है। उस प्रश् का उपमान म उपमय का अध्यवसान हा गया है। उस प्रश् का बोध होता है। शेप बातें पूर्ववत हैं। अतः यहाँ प्रयोजनवती गौसी साध्यवसाना लज्ञ् लज्ञ्या है। अयोजनवती शुद्धा साध्यवसाना लज्ञ्य लज्ञ्या —

मंभा, मंकोर, गर्जन था, विजली थी, नीरद माला, पाकर इस शहन हृदय की सबने आ डेरा डाला। [पसाद]

उठ-उठ री लघु-लघु लोल लहर ! तृभूल न री पंकज-चन में इस जीवन के स्तेपन में

श्रो प्यार पुलक से भरी, इलक श्रा चूम पुलिन के विरस अधर ! [प्रसाद] इसमें उपमान में उपमेय का श्रध्यवसान होने तथा मुख्यर्थ श्रौर लक्ष्यार्थ में साहर्येतर सम्बंध होने से शुद्धा साध्यवसाना लक्ष्ण है। श्रमस्तुत-योजना के साभिप्राय होने श्रीर मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ के उपलक्ष्ण मात्र होने से यह प्रयोजनवती लक्षण लक्ष्णा भी है।

श्रयोजनवती शुद्धा साध्यवसाना उपादान तत्त्वणा— उठती है नग्न तत्त्वार जब स्वतन्त्रता की ।—निराला सनत वयाकुत्तता के विश्राम छरे, ऋषियों के छानन-कुछ्डा!—प्रसाद उपर्युक्त पदों का मुख्यार्थ वाधित होते हुए भी लक्ष्यार्थ के छंग रूप में वर्तमान है। यहाँ 'तलवार उटती है' का यह छार्थ है कि तलवार चलाने वाले वीर तलवार से युद्ध करते हैं। इसी तग्ह 'ब्याकुलता' का छार्थ है ऐसे व्यक्ति जिनके हृद्य में व्याकुलना है। छानः यहाँ प्रयोजनवती छुद्धा साध्यवसाना उपादान लक्षणा है।

रुदा शुद्धा साध्यवसाना लक्षण लक्षणा-

- (१) फिन्तु जब पर्वत पड़ा आ शीश पर में सह न पाया।--वचन
- (२) किस विजय पर ढोल पीट्टँ किम पराजय पर धुन्ँ सिर।—प्रजन
- (३) ईंट का जवाब हमें पत्थर मे देना है। निगला

रेखांकित मुहाबरे लोक-प्रसिद्ध हैं अतः यह रूका लक्षणा है। इन मुहाबरों का मुख्यार्थ वाधित होने से लक्ष्यार्थ 'मुसीबतों की अधिकता', 'खुराी मनाना' और 'अपकार का बदला अस्यधिक अपकार से देना' है। इन अयों का उपर्युक्त मुहाबरों में अध्ययसान हुआ है, उनमें पःस्तर साहस्य-सम्बन्ध होने के कारण शुद्धा साध्ययसाना लक्षणा है। साथ ही मुख्यार्थ के लक्ष्यार्थ का उपलक्षण मात्र रह जाने से लक्षण लक्षणा भी है।

रूढा शुद्धा सारोपा नच्ए नच्एा—

(१) छोड़ो यह हीनता, साँप श्रास्तीन का, फेकों दूर।—निसत्ता

(२) बादल विर श्राये जो नियक्तियों के चित्रयें पर। —िनराला लोक-प्रसिद्ध होने से उपर्युक्त मुहावरों में रूड़ा लक्त् णा है। पहले में 'हीनता' श्रीर 'श्रास्तीन के सांप' में श्रमेद भाव होते हुए भी हीनता के मुख्यार्थ के बने रहने के कारण सारोपा लक्ष्णा है। उसी तरह दूसरे में विपत्तियों श्रीर बादल का श्रारोपित श्रमेद हैं। दोनों में उपमान-उपमेय के बीच तात्कर्ष्य-सम्बन्ध होने से शुद्धा लक्त्गा है। उपर्युक्त मुहाबरों का मुख्यार्थ श्रपने की खोकर लक्ष्यार्थ का उपलक्ष्ण मात्र रह गया है, श्रतः लक्ष्यण लक्ष्मण है।

उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि छायावादी किवता में लाच्चिक प्रयोगों की अधिकता है। यदि केवल लाच्चिक प्रयोगों की अधिकता ही रहती तो छायावादी किवता में कोई अधिक विशेषता नहीं रहती क्योंकि संस्कृत और हिन्दी के पुराने साहित्य में भाषा-मंगिमा और लाच्चिक वैचित्र्य की कमी नहीं रही है। वस्तुतः छायावादी कविता की विशेषता लाच्चिक प्रयोगों की नवीनता में है।

उत्तमें कियों ने अपनी स्हम कल्पना के वल पर नवीन अप्रस्तुतों—प्रतीक उपमान आदि—की योजना अधिकतर लक्षणा शक्ति के सहारे की है। उन्होंने लाक्षिण प्रयोगों में कहीं-कहीं इतना अधिक साहस दिखलाया है कि लक्ष्यार्थ का बोध होना कठिन हो जाता है। कहीं-कहीं दोहरी तेहरी लक्षणाओं तक की योजना की गई है जिससे किवता अत्यन्त दुरूह प्रतीत होती है। इन्हीं अस्वामाविक और दुरूह लाक्षिण प्रयोगों के कारण ही छायावादी किवता जन लामान्य के बीच नहीं पहुँच सकी। फिर भी लाक्षिक प्रयोगों के कारण हिन्दी भाषा अधिक शक्तिमती, व्यक्षक और चित्रात्मक हुई, इसमें कोई सन्देह नहीं।

करा जा चुका है कि जब किनी वान्य के अर्थबीय में अभिधा, लच्छा श्रीर तात्वर्य वृत्तियाँ श्रामना श्रामना कार्य करने के बाद शामित हो जाती हैं उस समय यदि किसी अन्य अर्थ का बोध होता है तो वह उस वाक्य का व्यंग्वार्थ है और शब्द की जिस शक्ति के सहारे इस अर्थ का बीच होता है उसे व्यंजना कहते हैं। व्यंजना से भाषा में एदम और गृह भावों नथा उनकी तीत्रता और गहराई को व्यक्त करने की शक्ति उत्पत होती है। न्याय और मीमांसा के ग्राचार्य व्यंजना शक्ति को नहीं मानते. किन्तु त्रालंकारिक इसे स्वीकार करते हैं। ग्राभिधा ग्रीर लक्त्णा से व्यंजना इस यर्थ में भिन्न है कि ग्रभिधा ग्रीर लक्त्णा केवल शब्द के बल पर ग्रर्थबीध कराती हैं किन्तु ब्यंजना ग्रार्थ के बल पर भी ग्रान्यार्थ को व्यंजित करती है। इस मकार शाब्दी ग्रीर ग्रायीं दो प्रकार की ब्यंजना होती है। वस्तु, ग्रालंकार ग्रीर रत की दृष्टि से तीन प्रकार की व्यंजना होती है :- वस्तुव्यंजना, श्रतंकार-व्यंजना ग्रीर भाव-त्र्यंजना । त्र्यंजना जहाँ शब्द के बल पर व्यंग्यार्थ का बोध कराती है यहाँ वह दो प्रकार की होती है; ग्राभिधामूला ग्रीर लच्चणामूला। इनमें श्रभिधामूला शाब्दी ब्वंजना के १५, लच्छामूला के ३२ श्रीर श्रार्थी व्यंजना के ३० भेद माने गये हैं।

## श्रभिधामृता शाददी व्यंजना-

ग्रिमधामृला शाब्दी ब्यंजना में संयोग, वियोग, साहचर्य, विरोध, ग्रर्थ, प्रकरण, लिंग, ग्रन्यसित्रिध, सामध्यं, ग्रीचित्य, देश, काल, व्यक्ति, स्वर, चेष्टा श्रादि के कारण श्रनेकार्थी शब्दों के किसी एक ग्रर्थ के बोध होने से वाच्यार्थ के उपरान्त व्यंग्वार्थ की प्रतीति होती है। ग्रिमधा के नियंत्रित होने पर इसकी उत्पत्ति होती है, श्रतः ग्रिमधा—ग्राश्रित होने के कारण यह ग्रिमधामूला कही जाती है।

(१) स्माह यह नेवा गीजा गान ! पर्यान्यम् है उर की मान्यन, याद्य-राज्य है मृति की दंशन नगण-नगण है स्माह !

[पन्त]

(२) चारफ की चिंहत गुकार स्थापाध्यनि सत्त्व रसीसी ।

[ अगद ]

यहाँ 'नर्ग' श्रीर 'चरना' का शर्य 'रंग' श्रीर 'पां ' न हो हर प्रकरण के कारना 'व्यनि का वर्ग' श्रीर 'किनता का चरमा' हो गया है। श्रवः यहाँ प्रकरण-सम्भवा श्रीभवान्ता वर्गजना है। उनी तरह श्यामा का शर्म यहाँ की या राजि न होतर को पता है।

१) लोचनां में लायस्य अनुष्।

[ 471 ]

(२) निर्जन जलिए-पेला सममयी संध्या से । [ प्रसाद ]

यहीं पहली पंक्ति में श्रीचित्य के कारण लानएय का श्रयं सीन्दर्य है न्यों कि
लोचनी में नमक का गुण नहीं होता । उसीप्रकार 'जलिए—पेला' में साहचर्य के
कारण बेला का श्रयं तह है, बेला कल नहीं । श्रयः पहले में श्रीचित्यसंमया

श्रभिधान्ला शान्दी व्यंजना है।

राचणामृता शाव्ही व्यंजना-

यर लक्षा पर आश्रित होतो है। लक्ष्मार्थ का प्रयोजन निस शक्ति के द्वारा शत होता है यह लक्ष्मान्ला शान्दी व्यंजना कहलाती है। प्रयोजनयती लक्ष्मा के जितने मेर होते हैं, लक्ष्मान्ला व्यंजना के मी उतने ही मेद होते हैं। प्रयोजनयती लक्ष्मा के उदाहरण ही इसके भी उदाहरण हैं।

> जल उठा लोह दीवक सा नवनीत हृदय या गेरा श्रव शेष धूम-रेखा से चित्रित कर रहा श्रॅंबेरा।

इसमें पहली पंक्ति में प्रयोजनवती सारोपा लक्षण लक्षणा है छीर दूसरी में प्रयोजनवती साध्ययसाना लक्षण लक्षणा। इसमें विरहजन्य निराशा की छातिशयता स्थंग्य है, छतः पहाँ लक्षणानूला शाब्दी स्थंजना है।

तीर पर कैसे क्कूँ में आज लहरों में निमंत्रण । आ रहीं आची लितिज से खींचने वाली सदार्में, मानवों के भाग्य-निर्णायक सितारो, दो दुवार्यें। नाव नाविक फेर ले जा, है नहीं कुछ काम इसका आज लहरों से उलझने को फड़कती हैं सुजार्ये।

[ बच्चन ]

एसमें प्रयोजनवती साध्यवसाना लक्षण लक्षणा है। लक्ष्यार्थ से कवि का खत्यधिक उत्साह व्यक्तित हुआ है। इस प्रकार यहाँ लक्षणामूला शाव्दी व्यंजना है।

## ष्प्राधीं व्यंजना-

ह्याधी व्यंजना वह सन्दराकि है जो निम्नलिखित दस बातों में से किसी एक पा बहुँ की निशेषता हास व्यंग्यार्थ की प्रतीति कराती है:—१—वक्ता, २—दोदन्य पा धोना, २—काङ, ४—वास्य, ४—वान्य, ६—ग्रन्यसिविधि प्रयान किसी तीसरे की नुनाकर किसी से कुछ, कहना, ७—प्रस्ताव या प्रकरण, द—देश, ९—काल ध्रीर १०—चेहा। वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ पर ध्याधारित होने से इन दस भेदों में प्रत्येक के तीन भेद हो जाते हैं। इस प्रधार ध्याभी व्यंजना के तीस भेद हैं। यहाँ सबका खदाहरण देने की श्रावश्यकता नहीं है। हुछ खदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं।

## देशवैशिष्ट्य---

हिलते द्रुम-उल कल किसलय, देती गलबाँही डाली। फुलं। का चुम्बन, छिड़ती मधुपों की तान निराली। [ प्रसाद ]

्ममें वानावरम् के चित्रम् द्वारा कि के श्रतीत जीवन के मिलन-च्यों के श्रामितारादि की व्यंजना हुई है। श्रतः वातावरण या देश के वर्णन से संभूत होने के कारण तथा वाच्यार्थ से व्यंग्य की प्रतीति होने से यहाँ देश-वैशिष्ट्योत्यन वाच्यसंभवा श्राथां व्यंजना है।

## <u>कालवैशिष्ट्य</u>—

स्तव्य निशा है, सुत सकत जग, वेसुघ है मदमत समीरण, श्रंग-राग ते गंध-श्रंघ जग, सुरभित चंदन-चर्चित यौवन। [ नरेन्द्र ]

इसमें ग्रामिसार के लिये उपयुक्त काल के चित्रण द्वारा किय ने ग्रापनी पिया से ग्रापनी वासना की तृति के लिए व्यंग्य रूप में निवेदन किया है। लक्ष्यार्थ से व्यंग्य की प्रतीति होने से यह कालवैशिष्ट्योत्पन्न लक्ष्यसंभवा ग्रायीं व्यंजना है। विरहजन्य वेदना को ग्राविशायता की प्रतीति निम्नलिखित कविता में भी कालवैशिष्ट्य के कारण ही व्यंग्य द्वारा हो रही है:—

क्तिनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाये, स्वर्गङ्गा की धारा में उच्चल उपहार चढ़ाये। [ प्रसाद ]

#### बाच्यवैशिष्ट्य--

जिसने उसको ज्याला सींपी, उसने इसमें मकरन्द भरा, ग्रालोक लुटाता वह शुल-शुल, देता भर यह सीरभ विखरा, दोनों संगी, पथ एक, किन्तु कब दीप खिला, कब फूळ जला। [ महादेवी ]

इसमें दीपक श्रीर फूल का वर्णन करती हुई कवियती कहती है कि दोनों का निर्माता एक है, दोनों का जीवन त्यागमय श्रीर रंगीन है, दोनों ही विश्व का हित-साधन करते हैं किन्तु फिर भी फूल खिलता है श्रीर दीपक जलता है। व्यंग्यार्थ यह है कि दुखमय त्याग से ही पवित्र श्रीर महान उद्देश्य की पृति होती है। इस व्यंग्यार्थ से फिर यह व्यंग्य ध्वनित होता है कि विश्व-नियन्ता जिस वस्तु से जो कार्य-साधन करना चाहता है, करता है, व्यक्ति या वस्तु उसके साधन मात्र हैं। इस प्रकार वाच्य की विशिष्टता से उत्पन्न होने श्रीर व्यंग्य से उत्पन्न व्यंग्य होने के कारण यहाँ वाच्यवैशिष्ट्योत्पन्न व्यंग्यसंभवा श्रार्थी व्यंजना है।

# इंद और लय

पान्य के सर्वे। श्रीर क्षामित्यक्ति के विभिन्त ढंगों के श्रतिरिक्त छायावाद-हुए में एविता के होड़ खीर कप में भी कान्तिकारी परिवर्तन हुए । इस परिवर्तन पे मुल में भी वहां कारण वे को छायायादी कविना की भावना श्रीर विचारों के परिवर्तन के पुल में में । बता या तुमा है कि काव्य में भाव और शैली दोनों धै क्रम्योत्यादित है। प्रत्येक नये युग को घनुभृतियाँ पिछले युगों की ब्रनुभृतियाँ ते पहल कुछ मिन्न होती हैं, अब: उनकी श्रभिव्यक्ति में भी स्वभावतः भिन्नता ध्या जाती है। भाषा में अपनी एक स्वामाविक लय होती है और कविता इस त्राय में पुत्रह देशी विदेशपना पैदा पर देशी है जिससे वह गद्य की भाषा से भिन्न ही जाती है। यह विदेश्यता प्रधानतया इस कारण उत्पन्न होती है कि कविता सान्दिक भारतात्त्री की वैविधिक और उत्हार श्रमिव्यक्ति होती है। सामृहिक भादनाओं के कारण ही कविता में बद शक्ति हम जाती है कि वह समाज के विभिन्न व्यक्तियों को एक दूसरे के निषट सम्पर्क में ला देती है। साधारणतया समाज में लीग एक दूसरे को देखते-जानते हुए भी अपनी अलग-अलग सत्ता वनाप रखते है परापि उनकी शारीरिक खीर सामाजिक कियाएँ बहुत कुछ एक सी होती है। कविता का सन्दर्भ बहुत कुछ सहजात अञ्चतियों से है इसलिए पर समाज के जिभिन्न व्यक्तियां को ऐसी उत्तेजनापूर्ण स्थिति में पहुँचा देती है जहाँ वे चेतना के व्यक्तिगत घरे को तोड़कर सामाजिक चेतना की भूमि पर पहुँच काते हैं। इसी प्रक्रिया की साधारणीकरण कहते हैं जिसमें पाठक अथवा सामाजिक श्रपने स्व को सामृहिक भावनाश्रों में त्रिलीन कर। व्यक्तिगत सुख-हुल ते अपर डठ जाता है। इस स्थिति में पहुँचाने के लिए कविता का सबसे बदा श्रस्त तय है।

लय ग्रीर उसके विशिष्ट तथा मर्यादित रूप छंद का श्राधार श्रावृत्ति ग्रीर श्राशान्विति है। कविता ही नहीं, गद्य में भी एक लय होती है जो उचारण श्रीर

व्याकरण के नियमों से श्रनुशासित होती है। चूँकि भाषा स्तत्र सामाजिक होती है श्रतः प्रत्येक व्यक्ति भाषा की लय को संस्काररूप में बचपन से ही ग्रहण करने लगता है और इसी िया प्रमानेंद्रे काहि। बुगरी भाषा बीए ताहि से कुनकी एक की नक्क की नकी परण पात्र स्थीर रुद्धा अस्तार साला का साहि । स्वेत्रेणे स्टीर वंशानी रीती की दिन्दी बोर्चन एए सनका हुँगी। इस्तेत्र १८ ती है कि एक्की पान उस सब के प्रत्या नहीं है। विमार्थ के दिशी के जो है। जुनी प्रकार क्रांकेट काया की भारती हार, भारता प्रधानन, भारते अवायक स्तर्धि होते हे। भीर प्रत समाधी के के के जोने पानी के पानक होते के बारत पर हिमाने पान भए के भेरती एक राजी है भी आहे हैं। कि से तो आहा, राजेश की करती सी गर उचि दम में सुर्का का उच्चमा, इसकी कार्यकों को लाइद लीर मर क व्यंत्रत पर खापान करें, च्यान के बेंदिर कार्नु के एन शाम प्रकृत की मर्पान ह क्षा की पासा साने है। यह किस किसी व्यक्ति में संबेद सर्व के पहले प्रकार मास होते रहती है। उन्हता सब भागा के अधिर हो अजी हो ही। वी तर है भी प्रातेष्टकी विकास शास्त्रिको है। उन्हें उन्हें प्रात्ति है। उन्हें उन्हें प्राप्त की राप भी मानसिर रिपनिको, अनेजना, अनुसार और निरान सार्विक सामस्य बरलनी उपनी है। याना दर्शन प्रीर गरिस पर भागा प्रीर जनकी छन एक सी नहीं है। यह है। यद और पय दी भाषा होते हम है हुए से को इन्हें नियम के प्रमुक्ता कियन होती है। यह दियी दिवा का दीकादीय संवित्रकार विवा भाषमा ती। उमही प्रक्रियांना रूप में ही होती। हाप, हुंद सीर द्वह की भीनार्थे गय के शिष्ट बन्दन की राट है। ता में डोक्ट्रांक भीनन जार श्रीर वर्णन के लिए गोर्द गेहर नहीं सभी हिन्तु महिला मी रूप और उनके छंद सुद्धि से अधिक भाषनायों से यांग्यकांन में प्रत्यक विवय में सम्बन्ध रखते हैं।

गय या पय में ही नहीं, मनुष्य के जीवन में भी एक लय है जी निविभ अवस्थाओं और स्वी में मकट होती है। मपुर भावी पा संगीन, पमा विभेट का बादन जीर साना प्रभार की जिवाओं का लास नथा नावटन जूस, में सब जीवन की लय और उसके छूंट की जिनिय अभिन्यक्तियों हैं। इसलिए भाग को लय जीवन की लय से असंबद्ध नहीं है और यही कारण है कि व्याकरण, भागाविश्वान, छूंटगाल, अलंकारशाल, संगीनशाल आदि का क्य विभिन्न सुनी के परिवर्तित जीवन की लय के साथ बदलता गहना है और मनुष्य-जीवन ही क्यों, विश्व की अस्थिक जट्-वेतन वस्तु के अस्थित वस्तु को जीवन—में एक प्रकार की गति और सब है। गति का छार्थ है प्रवाह। अस्थिक वस्तु का जीवन प्रवाहनय है और उस प्रवाह में एक प्रकार का स्वन्दन, एक लय अवस्थ है जिने दिशा और काल की भूमिका में स्वयुद्ध है खा जाता है। नदी का प्रवाह और उसकी

कल-कल ध्विन संगीतमय होती है। पेड़-पौषे हवा में एक लय के साथ भूमते श्रीर मर्भर संगीत सुनाते हैं। प्रत्येक ऋग्य-परिमाग्य में श्राकर्षण श्रीर विकर्षण, स्थिति ग्रौर विकास के द्वन्द्व के बीच एक गति दिखलाई पड़ती है : विश्व-ब्रह्मांड के नक्षत्र-ग्रह त्रादि सभी एक गति से संचालित हैं, सत्रमें एक निश्चित लय है। श्रॅंगरेजी के रिदृम (Rhythm) का अर्थ भी जीवन्त वस्तुओं का निरंतर स्पन्दन या प्रवाह ही होता है। इस प्रकार जड-चेतन वस्तुओं की स्पन्दनशील लय को मनुष्य प्रतिद्वारण सहज ग्रीर ग्रनजान रूप से ग्रहण करता रहता है। इसी-लिए कहा जाता है कि भाषा, छंद, संगीत ग्रादि की उत्पत्ति प्रकृति के श्रनुकरण से हुई । घड़ी की नियमित ध्वनि का अनुकरण कर कोई कहता है कि वह टिक टिक-टिक कर रही है, कोई कहता है कि टिक-टाक-टिक-टाक कर रही है। रेल-गाड़ी की लय का भी इसी प्रकार अनुमान द्वारा अनुकरण किया जाता है। किन्तु वस्तुतः उन वस्तुत्रों की लय को व्यक्ति स्रपनी मानसिक भावनात्रों के श्रनुरूप ग्रहण करता श्रीर इसीलिए भिन्न-भिन्न ढंग से उसका श्रनुमान या श्रारोप करता है । अपने ध्यान को काल और स्थान विशेप में केन्द्रित करने के. लिए सहज भाव से मनुष्य जिस मानसिक गति का विधान करता है वही लय है। स्रतः लय वस्तु पर स्राधारित होते हुए भी स्रात्मगत होती है। चूँकि प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक स्पन्दन, उसकी चिन्तन-शक्ति तथा ग्रन्य मानसिक ग्रीर शारीरिक शक्तियाँ भिन्न होती हैं, ग्रातः किन्हीं भी दो व्यक्तियों का किसी वस्तु पर त्रारोपित या त्रानुमित स्पन्दन, गति, लय श्रीर ध्वनि का स्वरूप एक जैसा नहीं होता। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति की भाषा, प्रत्येक कवि का छंद ग्रीर लय-विधान भिन्न होता है।

किन्तु ऊपर कहा जा जुका है कि कविता की लय एक सामाजिक वस्तु है श्रीर वह व्यक्ति को सामाजिक व्यक्ति बनाती है। यह कथन ऊपर-ऊपर से देखने पर लय की व्यक्तिनिष्ठ सत्ता के सिद्धान्त का विरोधी मालूम पड़ता है किन्तु वात ऐसी नहीं है। सहजात प्रवृत्तियों में समानता होने के कारण समाज के भिनन-भिन्न व्यक्ति ग्राप्तयन्त रूप से परस्पर सम्बद्ध होते हैं। इसलिए उनका लय-बोध भी एक दूसरे के समान ही होता है। लय सबको एक स्त्र में पिरोती है श्रीर व्यक्तिगत पृथकता के वेरे को तोड़कर सभी व्यक्तियों को सहजात प्रवृत्तियों की समान भूमि पर पहुँचाती है। एक समाज के भीतर प्रचलित भाषा श्रीर छन्द की लय दूसरे समाज के व्यक्तियों को उत्तेजित कर समानता की भूमि पर पहुँचाने में श्रीधक समर्थ नहीं हो सकती। संगीत की लय एक सीमा तक ऐसा कर सकती है क्योंकि वह भाषा की श्राश्रिता नहीं होती, किन्तु गद्य या कविता की

लय ऐसा नहीं कर सकती। पंत जी का यह कथन टीक ही है कि "भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। यह विश्व के हुत्तंत्री की भनकार है जिसके स्वर में वह श्रमिन्यन्ति पाता है। विश्व की सम्यता के विकास तथा हास के साथ वाली का भी युगपद विकास तथा हास होता। भिन्न-भिन्न भाषात्र्यों की विशेषताएँ भिन्न भिन्न जातियाँ तथा देशों की सम्यता की विशेषताएँ हैं। संस्कृत की देव बीगा में जो श्राध्यातिक संगीत की परिपूर्णता है वह संसार की ग्रन्य राब्दतंत्रियों में नहीं, ग्रीर पारचात्य नाहित्य के विशाद यंत्रालय में जो विशान के कल-पुजों की विचित्रता बारीकी तथा सज-यज है वह हमारे भारती-भवन में नहीं। प्रत्येक युग की विशेषता भी संतार की वासी पर स्मपनी छाप छोड जाती है। एक नित्य सत्य है, एक ग्रनित्य : ग्रनित्य सत्य के चिंगिक पदचिन्ह संसार की सम्पता के राजपथ पर बदलते जाते: प्रशने मिटते, नवीन उनके स्थान पर स्थापित होते रहते हैं। नित्य सत्य उसके शिलालेखों में गदरा ग्रंकित हो जाता है उसे कालानिल के भोके नहीं मिटा सकते।..... जो ग्रापने सद्य:स्त्रर में सनातन सत्य के एक विशेष ग्रांग को वाणी देता है, वही नाद उस युग के वायुमंटल में गूँज उठना, उसकी हत्तन्त्री से नवीन छंदों-तालों में नवीन रागों-स्वरों में प्रतिध्वनित हो उटता; नवीन युग अपने लिए नवीन वाणी, नवीन जीवन, नवीन रहस्य, नवीन स्वन्द्न-कम्पन तथा नवीन साहित्य ले त्राता स्रोर पुराना जीर्ण पतम्मड़ इस नवजात वसंत के लिए बीज तथा खाद स्वरूप वन जाता है। नृतन युग संसार की शब्दतंत्री में नृतन ठाट जमा देता, उसका विन्यास बदल जाता ; नवीन युग की नवीन ग्राकां जाग्रों कियायों, नवीन इच्छायों, श्राशायों के श्रनुसार उसकी वीगा से गीत, नये छन्द, नये राग, नई रागिनियाँ, नई कल्पनाएँ तथा भावनाएँ फुटने लगती हैं।" पिल्लव की भूमिका-पृष्ठ १५-१६ ]

पंतजी ने छुंद श्रीर लय के सम्बन्ध में परिवर्तन की जो बात कही है इससे किसी का विरोध नहीं हो सकता । छुन्द श्रीर लय सामाजिक बस्तुएँ हैं श्रीर देश तथा काल के परिवर्तन के साथ इनमें भी परिवर्तन होता रहता है। किन्तु यह परिवर्तन क्यों होता है, इसके सम्बन्ध में उन्होंने श्रांशिक रूप से विचार किया है। स्थान-भेद से लय-भेद क्यों होता है, इसके सम्बन्ध में वे कहते हैं—

"भौगोलिक स्थिति, शीत, ताप, जलवायु, सम्यता ख्रादि के भेद के कारण संसार की मित्र-भित्र भाषाख्रों के उच्चारण-संगीत में भी विभिन्नता थ्रा जाती है। छन्द का भाषा के उच्चारण, उसके संगीत के साथ घनिष्ट सम्बन्ध है।"

इस कथन में सांस्कृतिक श्रीर सामाजिक तत्व की उपेद्धा की गई है। वस्तुतः

पन्तजी ने भाषा, छन्द ग्रौर लय में होने वाले परिवर्तनों के सामाजिक पन की श्रोर ध्यान नहीं दिया है। इन परिवर्तनों का मूल कारण यह है कि समाज के श्रार्थिक सम्बन्ध व्यक्ति की चेतना को निरंतर बदलते रहते हैं। इसलिये विभिन्न समाजों की विभिन्न ग्रार्थिक स्थितियों में व्यक्तियों की सहजात प्रवृत्तियाँ विभिन्न रूपों में दिखलाई पड़ती हैं। ग्रत: एक समाज की भाषा ग्रीर उसकी लय ग्रन्य समाज के लोगों को समानरूप से प्रभावित नहीं कर सकती। यही कारण है कि प्रत्येक समाज की कविता उसके छन्द, लय ग्रादि मिन्न होते हैं। यही नहीं, एक ही समाज में विभिन्न ग्रार्थिक मंजिलों पर सामाजिक ग्रौर सांस्कृतिक परिवर्तन के साथ भाषा छन्द, लय ब्रादि भी बदलते रहते हैं। किसी समाज की सामन्ती संस्कृति की कविता का छुन्द श्रीर लय-तत्व उसकी पूँजीवादी व्यवस्था में जाकर दूसरा रूप धारण कर लेते हैं । श्रतः पूँजीवादी युग में वह समाज श्रपने सामन्त-युगीन भाषा, छन्द, श्रीर लय से श्रधिक उत्तेजित श्रीर प्रभावित नहीं होता; फिर भी समाज संस्कृति के, जिसके भाषा, साहित्य ग्रादि ग्रंगरूप हैं, विभिन्न युगों के वीच में सूचवत रहने वाले नैरन्तर्य को स्वीकार करता है। ग्रातः प्रत्येक युग की भाषा, छन्द ग्रीर लय पिछले युगों से बहुत कुछ ग्रहण भी करती हैं, वे सर्वथा नवीन नहीं होतीं । उनका परिवर्तन नैरन्तर्ययुक्त होता है । सहजात प्रवृत्तियों ग्रौर -सांस्कृतिक परिवेश के निरंतर संघर्ष के कारण समाज के मानस का विकास होता है। उसी तरह सहजात प्रवृत्तियों से उत्पन्न त्र्यांतरिक भावों श्रौर त्र्यावेगों तथा बाह्य परिवेश से उत्पन्न वस्तुगत विचारों के द्वन्द्व के फलस्वरूप भाषा, छन्द श्रीर लय में परिवर्तन होता रहता है। यह द्वन्द्व निरंतर होता रहता है, श्रतः परिवर्तन का क्रम भी निरंतर चलता रहता है। चूँकि सहजात प्रवृत्तियाँ हमेशा रहेंगी इसलिए कविता छुन्द ग्रौर लय भी प्रत्येक समाज ग्रौर प्रत्येक युग में किसी न किसी रूप में बनी रहेंगी।

पहले कहा जा चुका है कि भाषा की तय जब कात ग्रौर स्वराघात के साम्य ग्रौर ग्रान्वित द्वारा नियंत्रित होती है तो उसी का नाम छन्द है। छन्द का श्रर्थ ही है बन्धन। भाषा में शब्द तो यों भी स्वच्छन्द

छन्द नहीं होते, अर्थ द्वारा नियंत्रित होते हैं, फिर कविता में तो उन्हें अपनी स्वतंत्र लय को कविता के समन्वित लय में डुवा

देना पड़ता है। उन्हें स्वर श्रीर भाव की मैत्री में पूर्ण रूप से योग देना पड़ता है। इसिलए किवता के शब्द बन्धनग्रस्त होते हैं किन्तु इस बन्धन से ही संगीत की सिष्ट होती है जिसका श्राधार है स्वरमैत्री, स्वर-संप्रसारण, श्रारोह-श्रवरोह श्रादि। किवता में भी यही बात दिखलाई पड़ती है। किवता के भीतर निहित

संगीत या लय की छुन्द के भीतर ही पूर्ण रूप से अभिन्यक्ति हो सकती है। छुन्द के सम्बन्ध में मुमिशानन्दन पन्त कहते हैं:---

"किवता तथा छुंद के बीच बड़ा घनिष्ट सम्बन्ध है। किवता हमारे पाणों का संगीत है, छुंद हुत्कम्पन, किवता का स्वभाव ही छुंद में लवमान होना है। जिस प्रकार नदी के तट अपने बंघन से धारा की गित को सुरिवृत रखते,— जिनके बिना वह अपनी ही बन्धनहीनता में अपना प्रवाह खो बैठती है—उसी प्रकार छुंद भी अपने नियंत्रण से गाग को स्पन्दन-कम्पन तथा वेग प्रदान कर निर्जीव शब्दों के रोड़ों में एक कीमल, सजल, कल्पव भर उन्हें सजीव बना देते हैं। वाणी की अनियंत्रित साँसे नियंत्रित हो जातीं तालयुक्त हो जातीं, उसके स्वर में प्राणायाम, रोमों में स्फूर्ति आ जाती, गग की असंबद संकार एक इस में बंब जातीं, उनमें परिपूर्णता आ जाती है। [पल्लव की मूमिका—पृष्ठ—रिष्ठ]

कुछ लोग कविता को बहिरंग और अंतरंग दो रूपों में विमालित करते हैं श्रीर छंद, तुक, श्रन्त्यानुपास श्रादि को वहिरंग मानकर उन्हें काव्य के लिए र्त्यानवार्य नहीं समभते हैं। वे उसकी लय को ही महत्व देते हैं। उनके श्रतुसार काल्य में वएर्यवस्तु के संगीत अथवा लय-तत्व की यथादत चित्रित कर देना ही पर्यात है चाहे उसमें छंद अन्त्यानुप्रात आदि हो यान हो। वे कहते हैं कि मान, विचार या सम्वेदना की अभिव्यक्ति काव्य नहीं है, बल्कि उस यरत की लय, उसकी गति श्रीर ध्वनि का सफल प्रतिनिधित्व करने वाली रचना ही काव्य है। पश्चिम के मूर्तिमत्तावादियों (impressionists) का यही विचार है। इसीलिए व छंद ग्रादि का बहिष्कार करते हैं श्रीर कहते हैं कि श्रलंकारों की तरह छुंद भी काव्य के ब्राभूपण मात्र हैं। रोली ने भी इस सम्बन्ध में कहा था कि "कवियों ग्रीर राय लेखकों में ग्रांन्तर करना एक मही गलती है। प्लेटो मूलतः एक कवि था; उनके चित्रण में सत्य और वेभव और उसकी भाषा में लालित्य इतना ग्रिथिक है जिसकी कल्पना ही की जा सकती हि ..... लार्ड नेकन भी एक कवि ही था।" कालरिज का कहना था कि प्लेटो, श्रीर वर्नेट की रचनाएँ इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि छंद के बिना भी उच कोटि की कविता हो सकती है"। पंतजी का उपर्युक्त उद्धरण शेली श्रौर कालरिज के कथन के विबद्ध पड़ता है। मेरे विचार से पंतजी के कथन में बहुत श्रिधिक सचाई है। वस्तुतः किसी न किसी प्रकार के छुँद-बंधन के वगैर भाषा की लय ग्रनियंत्रित होकर ग्रपना प्रमाय स्त्रो देती है । यह पहले ही कहा जा चुका है कि छुँदोबद्ध लय कवि ग्रौर पाठक का ध्यान एक विशेष स्थल पर केन्द्रित करती है और उसमें सहजात प्रवृत्तियों की उत्तेजनांपूर्ण अवस्था को स्थापित्य

दान करने का गुण होता है। इसी कारण स्मृति में छुंदीवद रचना शीव श्रंकित ंजाती है ग्रीर उसे बार-बार याद करके दुदाराया जा सकता है। प्रारम्भिक निब-तमान में इसी फारण छंदमय साहित्य की ही प्रधानता थी श्रीर सभी पंत्र छंटोण्ड रूप में ही उपस्थित किए जाते थे। इससे यह प्रतीत होता है ंजी सुद्ध हरूदोवद है सब फविता नहीं है, किन्तु सब फविताएँ छंदोबद श्रवश्य वी हैं। रोखी और कालरिज के कथन में इस बात की ओर संकेत किया गया कि छंद के मंघनों को कवि का बंधन नहीं बनना चाहिए। श्रलंकार, नायक-पिका भैद, विभाषाटि के नियम, गुण्रीति के शास्त्रीय विधान श्रादि की तरह र्द-चुफ ग्राहि के नियम भी जब फाव्य को शिकंजे में कसकर उसे स्वतंत्र भावों प्रसारान में छाला बना देते हैं तो उन नियमों को तोड़कर स्वतंत्र और नए येंगीं की खोर कान्तदर्शी कवियों का ध्यान जाता है। इसी श्रर्थ में 'निरंकुशाः व्यः' की लोकोक्ति भी प्रचलित हुई थी। तात्पर्यं यह कि काव्य को सामाजिक बनाने लिए उसमें छुँद-विधान का होना श्रत्यंत श्रावश्यक है। छुंदों के कारण लय दि मात्र का नैरन्तर्य बना रहता है जिससे अतीत और वर्तमान तथा कवि र याटक के बीच सम्बन्ध की कही जुड़ती हैंता छुंद केवल कवि के ही मन में ीं होता, पाठक के मन में भी होता है। उसी तैरह छुंद शब्द श्रथवा वाच की नि श्रीर ताल ही में नहीं होता बल्कि महीता के भीतर होने वाली प्रतिकिया भी होता है। तय के भीतर गति, यति, ताल, आरोह-अवरोह के नियमन द्वारा ्का विधान क्षेता है, किन्तु उसका प्रभाव श्रोता या ग्रहीता श्रपने मन के करों में पड़े हुए छुन्दिक सौंचे के श्रनुसार ग्रहण करता है। श्रावृत्ति श्रीर रोन्दिति पर ही छुंद ग्राधारित होता है। किसी कविता की कुछ पंक्तियाँ ्या सुनकर पाठक श्रपने मन के छांदिक सौंचे में उसे दालता श्रीर तब उसकी हेंति करके यह श्राशा करता है कि श्रगली पंक्तियाँ भी उसी दले हुए छंद र लय के अनुरूप होगी। संगीत श्रीर काव्य का विद्यार्थी इसी आशान्त्रिति के में ग्राधार पर ही प्रशिक्ति होता है।

नियमित छुँदों में पंक्तियों में मात्रा-साम्य श्रौर स्वर-साम्य का विधान रहता उदाहरण के लिए दोहा में दो पंक्तियाँ श्रथवा चार चरण होते हैं, पहले

श्रीर तीसरे चरणों में तेरह-तेरह श्रीर दूसरे श्रीर चौथे चरणों में ग्यारह-ग्यारह मात्राएँ होती हैं । विपम (पहिला ग्रीर तीसरा) चरणों के त्रादि में जगण नहीं होना चाहिए श्रीर सम (दूसरे श्रीर चौथे) चरणों के श्रांत में गुरु-लघु होना चाहिए । अप के व्यापनार दोहा एक नियमित छंद है। इसमें सम चरणों के

**मात्रासाम्य** े स्ट्रीर**े** 

श्रंत में स्वरमैत्री (तुक ) भी श्रावश्यक है। इससे छंद में सामंजस्य ( Har mony ) उत्पन्न हो जाता है । यह सोचना कि नियमित छुंदों के सामंजस्य के कारण ही प्रमावान्वित उत्पन्न होती है, उतना ही गलत है जितना यह सोचना कि श्रनियमित छंदों ( मुक्त छंदों ) की श्रनन्यरूपता के कारण प्रभावान्विति उत्पन्न होती है। सामंजस्य या अनुरूपता के कारण आगे आने वाली पंक्तियों के सम्बन्ध में जो आशा उत्पन्न होती है उसमें निश्चयात्मकता रहती है। इसी कारणं ऐसा छुंद पाटक का ध्यान अपनी श्रोर खींचता है। उर्दू की गजलों में यह गुण चहत ग्राधिक होता है और सुनाने के पहले ही सुनने वाला वाद वाली पंक्तियों या ग्रन्त्यानुपासीं का ग्रानुमान कर लेता है। इसी कारण उर्दू की ग्राथवा रीतिकालीन कवितायों में चमत्कार श्रीर प्रभावान्विति दिखलाई पड़ती है। किन्तु यह नियमितता ( regularity ) ही बहुवा प्रभावान्विति में वाघा भी उत्पन्त करती है। जिस आगे आने वाली बात को पाठक या श्रोता पहले ही से जान खेता है उसका प्रभाव चिंग्ज़ और छिछला होता है और गम्भीर पाठक के लिए जानी हुई वात को वार-वार सुनना या पढ़ना कप्टदायक मालूम पड़ता है। गद्य में आगे आने वाले शब्दों या अनुबन्धों का पता लगाना कठिन होता है। इसी कारण कुछ लोग मात्र लय के आधार पर ही अनियमित छंदी का विधान करते हैं। ग्रतः छुंद में सम-विषम मात्राश्रों का प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना प्रभावान्विति का । दोनों ही तरीकों से छंद में प्रभावान्विति ग्रा सकती है श्रीर दोनों ही में श्रासफलता की श्राशंका भी सदैव बनी रहती है। कीई भी सच्चा कवि-छंद रचना करते समय मात्रासाम्य या स्वरसाम्य के लिए सचेष्ट होकर प्रयत्न नहीं करता । भावों के अनुरूत उसके छंद अपने-आप सूत्रवत निकतते चलते हैं। अन्त्यानप्रासों के संयन्ध में भी यही बात लागू होती है। कहीं-कहीं तो श्रन्त्यानुप्रास संगीतात्मकता श्रीर सामंदस्य उत्पन्न कर प्रभाव को बढ़ा देते हैं और कहीं-कहीं वे भावाभिव्यक्ति में बायक भी वन जाते हैं। उनका न्यवहार वहुत कुछ समाज की किंच पर निर्मर करता है । ऋन्यानुप्रासों में स्वर श्रीर व्यंजन के साम्य के कारण बहुधा एकरसता भी उत्पन्न हो जाती है जो प्रमावान्विति में वाधा उत्पन्न करती है।

छुन्द, लय श्रीर श्रन्त्वानुपास के सम्बन्ध में ध्यान देने का प्रधान बात यह है कि युग श्रीर समाज की किच के श्रनुसार ही उनका विधान हुशा करता है। प्रत्येक समाज श्रपमे संस्कारों के रूप में जीवित रहता है; श्रतः वह ऐसे ही छुन्द श्रीर लय की पसंद करता है उसके कान जिसके श्रम्थस्त होते हैं। समाज के कानों का श्रम्यास भी बदलता रहता है। विभिन्न समाजों श्रीर संस्कृतियों के सम्पर्क के कारण नयी भाषा, नये छुन्द छौर नयी लय का प्रचलन होता है और धीरे-धीरे समाज उत्तका एम्यासी हो जाता है एयर्थत जीवन के छुन्द के अनुरूप कान्य का छुन्द भी हो जाता है। छायावाद-युग के सम्बन्ध में इस सिद्धान्त को लागू करने पर यह बात रपष्ट हो जाती है कि जीवन के छुन्द के साथ कान्य का छुन्द किस प्रकार बदलता है। कविता सहजात प्रवृत्तियों से सम्बन्धित गहने के कारण यों ही बहुत कुछ आत्मगत होती है पर पूँजीवादी समाज में व्यक्तियाद की प्रधानता हो जाने के कारण किय यह सोचने लगता है कि बह समाज से शलग हो कर अपनी ही आत्मा का मकाशन कर रहा है। किन्तु बरता से एसनी आत्मा की नहीं, वाख समाज के ही भावनात्मक जगत को अभिन्यक्ति करता है। जब वह "कला कला के लिए" का सिद्धान्त मानकर अपने को समाज से एथक् सम्भने लगता है तो उसे किवता के छुन्द छीर लय-बस्त की चिंता नहीं रह जाती, वह मुक्तछुन्द के माध्यम से अपनी वैवक्तिक भावनाओं की अभिन्यक्ति करने लगता है।

पूँजीवाद के उटय श्रीर उत्थान के काल में कवि छुन्द श्रीर लय का उतना विद्यार नहीं करता । वह उसमें नवीनता उत्पन्न करके नवीन शक्ति श्रीर नया प्रभाव लाने का प्रयत्न करता है। उस समय पुँजीवादी वर्ग स्वतंत्रता. समानता श्रीर बन्धुत्व के सिद्धान्त से समाज के ग्रान्य वर्गों को मंत्रसम्ध करके सामन्तवाद के बन्धनों से मुक्ति पाने के लिए संयुक्त मोर्चा कायम करता है। टसी तरह पूँजीवाटी कवि भी कविता में स्वतंत्रता की सामूहिक भावना की अभिन्यक्ति करता है। इसके लिए वह लोक-छुन्दों को ग्रहण करता श्रीर लय-तत्व की सहायता से समाज की सहजात प्रवृत्तियों को उत्तेजित करता है। कहने का तात्वर्य यह कि पूँजीवाद के उत्थान की ख्रवस्था में कविता में लय-तत्व का बहिष्हार नहीं किया जाता, किन्तु सामन्ती कविता के लय-तत्व को भी नहीं ग्रपनाया जाता। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, पूँजीवादी समाज में सांस्कृतिक परिवेश बदल जाता है श्रीर सहजात प्रवृत्तियों के साथ उसका द्वन्द्व भी दूसरा रूप धारण कर लेता है। इसलिए कविता का लय-तत्व भी सामन्तवादी कविता के लय-तत्व से भिन्न हो जाता है। हिन्दी में रीनिन्य:लीन कविता का लय-तत्व ग्रत्यन्त एकरस, शिथिल ग्रीर शक्तिहीन हो गया था क्योंकि उसमें बदले हुए सांकृतिक परिवेश में समाज की सहजात प्रवृत्तियों की उत्तेजित करने श्रौर समाज को क्रियाशील बनाने की शक्ति नहीं रह गई थी। संक्रान्ति-युग में उस लय-तत्व में परिवर्तन का कार्य शुरू हो गया श्रोर किवयां ने रीतिकालीन छंदों श्रोर लय-तस्य को छोड़ कर लोकगीतों श्रोर लोकछंदों की लय ग्रहण करने की प्रवृत्ति दिखलाई।

किन्तु पुनन्त्यान युग की सम्फीनावादी प्रवृत्ति के कारण मध्यकालीन सामन्ती छंद श्रीर लय-तत्व को तो श्रयश्य छोड़ा गया पर उसकी जगह संस्कृत के श्रधिकांस वर्ण हत्तां के नियम में वैधी हुई मर्यादित लय की स्वीकार करके पुनरावर्तन की प्रमुत्ति का पीपण किया गया। साथ ही कुछ कवियों ने लोकछंदों की सामान्य लय को भी स्वीकार किया और शास्तीप मात्रिक छंदों में स्वच्छंरता पूर्वक परिवर्तन करके समाज के लिए नहज बोधगम्य लय का विकास किया । छायावाद-युग में पुनगवर्तन की प्रमुत्ति महुत कुछ लूट गई। इस युग के कियों ने छंद, लय, छंत्मानुवास छादि के कपरी सामन्ती बंधनों से कविता को मुक्त किया श्रीर श्रपनी कविता के लिए छंद लव सम्बन्धी स्ततंत्र श्रीर मीलिक नियमी का विधान किया। इसलिए इस युग की कविता में छुँदों की विविधता, मीलिकता श्रीर नवीनता दिखलाई पड़ती है। इन कवियों ने न केवल लोकगीती के छंदी की अपनाया बल्क प्रचित्त मात्रिक श्रीर वर्षिक छन्दों में मात्राएँ पटा या वहा करके, श्रांत्वातुवासी को छोड़कर, छंदों की पंक्तियों ग्रीर चर्ला की संख्या घटा-वड़ा कर, गीतों में श्रान्तिक पदी श्रीर टेकों का विचान कर तथा मुक्तछंद श्रीर लपहीन गरवात्मक छंदों को रचना कर श्रपनी स्वतंत्रता की कामना को परितृत किया। यही नहीं उन्होंने धीरे-धीरे लोकरुचि को भी बदला और इस प्रकार समाज में स्वतंत्रता की भावना उत्तव करने की कीशिश की। इस सुग के छंद-विधान में उसी प्रकार की तीव सम्वेदना का हाथ है जो शोली, कीर्स, स्विनवर्न ब्राउनिंग श्रीर वाल्ट हिटमैन में दिखलाई पड़ती है। वन्तुतः छायावादी कवियों ने प्रत्येक दिशा में नये प्रयोग किये जिनमें से अधिकार प्रयोग सकता हुए। बाद में चलकर जब पुँजीबाद हासोत्मुख होने लगा तो प्रयोग के लिए प्रयोग होने लगा। छायाबाद-युग में मुक्त छंद का भी प्रचार हुआ । जिसे न्यंग में न्वर छंद या कंगारू छुंद भी कहा गया। निराला, पंत, प्रसाद सभी ने छुंदों के सम्बन्ध में स्वच्छंदता बरती । मुक्त-छंद का ग्राधार लय है । ऊपर कहा जा चुका है कि संयमित और बन्यनयुक्त लय ही छुंद है। मुक्त छुँद में यह बन्धन नहीं रहता । लय छुँद के नियमी द्वारा श्रनशासित नहीं होती बल्कि मावनाएँ उसका नियंत्रण करती हैं। इसलिए

भाव श्रीर भाषा का सामंजत्य मुक्त छंद में पूर्ण रूप से निभाने का श्रवसर मिलता है। छंद में चरणों की मात्राएँ, यति श्रीर निराम नियमित होते हैं, इसलिए शब्दों की उन्हीं के चौखटे, में कसना पड़ता है। भावों के श्रनुरूप वे शब्द जब उस चौखटे में नहीं श्रुँट पाते हैं तो उन्हें बदल कर श्रन्य शब्द रखने पड़ते हैं जो भाषों का ठीक-ठीक प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते। चरणों की. मानाद्यां को पूरा करने के लिए बहुधा भरती के शब्द भी रखने पड़ते हैं और अन्त्यानुपास के लिए भी खनावश्यक शब्दों को भरना पड़ता है। छुंद और तुक की नियमिशना से मुक्ति भिल जाने पर भावनाओं को स्वच्छंद रूप से व्यक्त होने और ख़्यने लिए उपयुत्त सब्द उपस्थित करने का ख़बसर मिलता है। इसलिए उसमें पंकिन्यों कि के मुक्तिपानुकृत छोटी-बड़ी होती हैं। इस सम्बन्ध से पंत का यह दिश्लप झदलोंकनोप हैं:—

"द्रम प्रकार की किंवता में झंगी के गठन (Solidity of expression) की तीर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसमें चरण इस लिए घटाये-बढ़ाये जाते हैं कि काव्य संबद्ध, संयमित रहे; उसकी शरीर-यष्टि न गणेश जी की तरह रम् ल तथा मांसल हो न बजभाषा की विरिक्षणी के सहश अस्पष्ट अस्थि-पंजर। जहाँ हान्द के पद भाषानुसार नहीं जाते और मोहवश अपनी सजावट ही के लिए घटते-बढ़ते, चीन की सुन्दरियों अथवा पार्चात्य महिलाओं की तरह केंद्रल अपने चरणों की छीड़ा रखने के लिए तंग जूते, कमर की पतली रखने के लिए चुस्त पेटी पहनने लगते वहाँ उनके स्वामाधिक सौन्दर्य का विकास तो कक ही जाता है, कविता अस्वस्थ तथा लक्ष्यप्र हो जाती है।"

[ पल्लव की भूमिका-रृष्ठ ३८ ]

द्स कथन से स्पष्ट है कि प्रलंकारों की माँति छन्द भी रीतिकालीन किवता के बन्धन घे लो साधन न रहकर साध्य बन गये थे। छायावादी किवता में उनके प्रति विद्रोह हु था। यह विद्रोह पुराने छन्दों को छोड़कर नये छन्द ग्रहण करने थीर छन्द के बन्धनों को काटकर भाव थीर भाषा का सामंजस्य स्थापित करने के रूप में दिखलाई पड़ा। किन्तु इसका यह द्यर्थ नहीं कि छायावादी किववों ने छन्द थीर लय की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसके विपरीत इस युग में छन्द थीर लय की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसके विपरीत इस युग में छन्द थीर लय की तरफ जितना ध्यान दिया गया उतना इसके पहले किसी थुग में नहीं दिया गया था। किवयों ने छन्दों की प्रवृत्ति की पहचान कर भावानुकृत छन्दों का व्यवहार किया। इसके श्रतिरेक्त उन्होंने शास्त्रीय छन्दों में तोड़मोड़ करके उन्हें नया रूप दिया, उनकी एकरसता दूर की। श्रत्यानुप्रास उनके लिए श्रानिवार्य नहीं रह गया। उन्होंने छन्दों के यित, विराम, मात्रा, संख्या श्रादि के बंधनों को छोड़कर मुक्तछन्द का भी प्रारम्भ किया। इस प्रकार मुक्तछन्द में छायावादी विद्रोह की प्रवृत्ति दिखलाई पड़ती है। फिर भी किसी न किसी प्रकार का छन्द छायावादी कविता में सर्वत्र दिखलाई पड़ता है। मुक्तछन्दों में भी परम्परागत छन्दों की लय, उनका संगीत-तत्व श्रवश्य ग्रहण किया गया,

भने ही उनका उत्तरी केवन कोड़ दिया गया हो। युद्ध मुक्त एन्ट्र यूने भी हैं विनमें बंगचा या उत्तरेकी के दुर्वों की एक घरण की गई है। की क्वीन्की मान गय की छन का ही क्युक्त किया गया है।

कारत और मंतीत का परिष्ठ रायस्य है । में ने कारत में दारत मती कराएँ कोल का में किसे के कि दि किया कि होते. संबंध का समावा परावे कर िनस्थारे बरना है । मेली । या ब्यानार हम है जो काया चीर ताल इस निर्योश हो। हो है। होती में शहर का संतीत तथ उनका महन्य नहीं होता जिल्ला कार हा, पर्यात वह पार्य की मत्त्र नहीं देता. केवल मार द्वारा प्रकार उत्तरन करता है। किल कार जादनाव को शोर कर नहीं यस गरना। काम में यस शीर कर्म क सामेजस्य नाद-सर हात प्रसद हिया जाता है और संगीत में नाद-सरा ही द्रावान बहुता है, प्राव्यार्थ का महत्त्व नहीं होता । दिन भी में हमने निकायमाँ है कि कड़ी-कभी क्षेत्री एएकप ही जाते हैं। भारतीय कार्य की संगीत का ही महास केंद्रर चला और उमी तरह भासीय संगी। भी धाव की व्यवसंक ही विद्याल हुए। लोकाति। में पान्य शीर मंगीत ती एकता शत भी वती हुई है। मॉलिन्सान में दोनों का सम्बन्ध सबसे अधिक पनिष्ट दिललाई वर्षा है। मितिहाल में श्राधिकांश कृषियों ने नेप पदी की स्थाना की। क्यीर के पड़ ती यनचा द्वारा मध्ये छाधिक गाये जाते हैं। श्रान्य कवियों वैसे सर, गुलसी, मीग छाटि ने भी संगीत के प्राधार पर ही पड़ों की स्चना की । तलको और घर में तो धारने गीतों के लिए समी का नामकरण भी कर दिया। इस सम की करिया ने जिस संगीय की श्रपनाया वह शास्त्रीय, वंधनवटा संगीत नहीं, बुक्त संगीत था. यो साधारण जन के लिए भी व्यवहार्य था । रीतिकाल की कविता सक्ति और उक्ति प्रधान होने के कारण संगीतविरदित हो गई। द्यायायायन्यम में मीति-काल्य का अचलन होने पर कान्य में संगीत-तत्व का दिर प्राधान्य हो गया।

छायानादी युग में काच्य में को संगीत दिखलाई पड़ता है वह शासीय संगीत न होकर कियां द्वारा निर्मित उनका छपना संगीत है। उन्होंने शब्द छोर भाव के संगीत को पकड़ कर छपने संकारों के छानुरूप उन्हें दालने का प्रयत्न किया है। व्यक्तियादी छोर सर्वातमयादी होने के कारण उन्हें प्रत्येक क्छ में एक ही संगीत सुनाई पड़ा चाहे वह उस वस्तु में हो या न हो। उस संगीत का विधान उन्होंने छपनी कियता में किया। स्पष्ट ही वह संगीत शास्तीय नहीं स्वच्छन्द बटगायकों का संगीत था। किन्तु सभी किय बटगायक ही नहीं थे। उनमें से निराला ने गीतों में को संगीत दिया है वह बहुत कुछ शास्तीय हैं

यद्यपि उन्होंने भी शास्त्रीय संगीत में हेरफेर करके नवीन संगीत देने का प्रयस्त किया है। 'गीतिका' की रचना तो जैसे उन्होंने संगीत के लिए ही की है। निराला ने ही नहीं, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भी इसी प्रकार का संगीत दिया है। उन्होंने पाश्चात्य ग्रौर भारतीय संगीत के मिश्रण से एक नवीन शैली ही, चलाई जो रवीन्द्र-संगीत के नाम से प्रसिद्ध है। विभिन्न संस्कृतियों का सम्पर्क होने पर संगीत के तत्वों का मिश्रण होना भी स्वाभाविक ही है। इस सम्बन्ध में 'गीतिका' की भूमिका में निराला ने लिखा है:—

"जिस तरह मुसलमानों के शासन-काल में गजलों की एक नए ढंग की अदायगी देश में प्रचलित हुई और लोकप्रिय भी हुई—अज युक्तप्रांत, पंजाब, विहार आदि प्रदेशों में गजलों का जनता पर अधिक प्रभाव है—उसी तरह यहीँ अँगरेजी संगीत का प्रभाव पढ़ा। अभी आँगरेजी संगीत का प्रभाव वंगाल के अजावा अन्य प्रदेशों पर विशेष रूप से नहीं पढ़ा। दूसरे लोगों ने अपने गीतों की स्वरितिष उस तरह से तैयार करके जनता के सामने नहीं रखी; पर यह प्रभाव वंगाल के अजावा अन्यत्र भी अब फैल रहा है।"

इससे यह स्पष्ट है कि छायावादी कविता के संगीत पर पाश्चात्य श्रौर वँगला संगीत का प्रभाव अपत्यन्त रूप से पड़ा है। पश्चिम में शास्त्रीय संगीत की तरह गाने वाले एक ही राग श्रीर एक ही स्वर को श्रनन्त काल तक नहीं दृहराते रहते । वहाँ संगीतज्ञ नई-नई राग-रागिनियों का विधान और नवीन स्वर-मैजी द्वारा गीतों का निर्माण करते हैं। वे गायक नहीं विधायक (Composers) कहलाते हैं। इसलिए उनके यहाँ राग-रागिनियों की स्वरितिपयों का होना भावप्रयक है और गायक-वादक उन स्वरितियों को देख-देख कर ग्रापनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इस पद्धति का प्रभाव भारतीय संगीत पर भी पड़ा। विष्णुदिगम्बर, भातखरडे श्रादि ने शास्त्रीय संगीत की स्वरत्तिपि तैयार की श्रीर देश भर में प्रचलित राग-रागिनियों का संग्रह किया। बाद में नवीन संगीत का विधान करने की प्रथा किस प्रकार तेजी से बढ़ी, सिनेमा के गानों से इसका पता चल जाता है। कवितात्रों के वारे में भी यही वात लागृ होती है। कवियाँ ने अपनी कविताओं को गाने का नया नया ढंग निकाला अर्थात इन्होंने काव्य में संगीत भी दिया जो शास्त्रीय संगीत से भिन्न था। कविसम्मेलनों में सहवर कविता-पाठ करने की प्रथा से काव्य में गेय गुण त्र्राधिक दिखलाई पड़ने लगा। सिर्फ निराला ही ऐसे कवि ये जिन्होंने ग्रापनी कविताओं को शास्त्रीय संगीत में भी बाँधा। प्रसाद जी ने भी संगीत-उत्व को बहुत श्राधिक महत्व दिया क्योंकि वे स्वयं निराला की तरह शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता थे । संगीत सन्दन्धी स्वच्छन्दता

के फलस्वरूप छायावादी कविता में नये छुन्दों छौर नयी लय का छाविक्य दिखलाई पट्ने लगा, यहाँ तक कि गद्य की पंक्तियाँ मी तोड़-मोड़कर नीचे ऊपर रख दी गयीं छौर उनमें लयतत्व का छारोप कर दिया गया। ऐसे मुक्त छुन्द में स्वरमेत्री नहीं होती वैसे गाने के लिए तो गद्य को भी गाया जा सकता है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि छंद, लय, तुक, संगोतात्मकता सभी में छायावादी कियों ने क्रान्तिकारी परिवर्तन किये। सभी कवियों ने छंद की ग्रावश्यकता भी महसस की ग्रीर साथ ही छंद के बंधनों की तोडा भी। पहले कहा जा चुका है कि सामन्तयुगीन कविता में श्रिधिकतर कवित्त-सर्वेया श्रीर दोहा-सोरठा स्त्रादि छुंदों का ही प्रयोग होता या। संक्रान्ति-युग में उसकी प्रतिक्रिया हुई ग्रीर भारतेन्द्र, प्रतापनारायण, प्रेमचन, चालमुकुन्द गुप्त ग्रादि कवियों ने शीतकालीन छन्दों के अतिश्वित अन्य मात्रिक छन्दों —रोला, छप्पय, आदि तथा उर्द की बहरों का भी प्रयोग किया । इसके ग्रतिरिक्त उन्होंने लोकगीतों — विरहा. कजरी, लावनी, ख्याल छादि का भी काव्य में प्रयोग प्रारंभ किया किन्तु पुनरुत्थान-सुग में महावीरप्रसाद द्विवेदी ने कवियो से यह श्राग्रह किया कि हिन्दी के मात्रिक छन्दों के अतिरिक्त संस्कृत के वर्णवसों में भी कविता लिखनी चाहिए । अतः उस युग में विशेष छन्दोंका प्रचलन अधिक हथा यद्यपि हरिगीतिका, गीतिका, रोला श्रदि मात्रिक छन्दों का प्रयोग भी कम नहीं हुश्रा। श्रीघर पाठक, मुकटघर पाएडेय, मैथिलीशरण गुप्त ग्रादि ने लोकगीतों में प्रचलित छत्यों को सुधार-सँवार कर अपनाया · तथा मात्रिक छत्यों में ही परिवर्तन करके प्रगीत मुक्तक श्रीर गीत शैली का प्रारम्भ किया। ग्रुत जी ने माइकेल मधुसूदन दत्त के मेघनाद-त्रघ का अनुवाद श्रांत्यानुपासहीन छन्द में किया श्रीर इसी समय प्रसादजी ने महाराणा का महत्व और प्रेम पृथिक नामक काट्यों की रचना श्रन्त्यातप्रासहीन छन्दों में की। छायाबाद-सुग का प्रारम्म होने पर कवियों ने संक्राति-सुग के बाद की नवीन छान्दिक परम्परा का उत्तराधिकार सँभाला । पर वर्णवत्तों का वन्धन उन्हें सहा नहीं या, श्रतः उन्होंने श्रिधकतर मात्रिक छन्दों का ही व्यवहार किया । उर्द श्रीर वँगला के लयतत्व का भी इनके ऊपर प्रभाव पडा ।

संस्कृत के वर्ण्वृत्तों का हिन्दी में प्रयोग ग्रस्वामाविक या क्योंकि वर्ण्-वृत्तों में संस्कृत के समस्त पदों, विमक्तियुक्त शब्दों ग्रीर लम्बे-लम्बे वाक्यों की खपत ग्रंत्यानुमासहीन ग्रासानी से हो सकती थी। किन्तु हिन्दी की प्रवृत्ति संस्कृत से विपरीत है। इस सम्बन्ध में पन्त ने लिखा है, ''हिन्दी का

.....

संगीत केवल मात्रिक छुन्दों ही में अपने स्वाभाविक विकास तथा स्वास्थ्य की सम्पूर्णता प्राप्त कर सकता, उन्हों के द्वारा उसमें सौन्दर्य की रक्ता की जा सकती है। वर्णवृत्तों की नहरों में उसकी धारा अपना चंचल नृत्य, अपनी नैसर्गिक सुखरता, कल कल छुल-छुल तथा अपनी कीड़ा, कौतुक, कटाल एक साथ ही खो बैठती है।"

उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि हिन्दी के मात्रिक छुन्दों में मात्राग्रों श्लोर चरणों की संख्या नियमित होते हुए भी उनकी लय में शब्दों के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता होती है श्लोर किव श्रभ्यास द्वारा उन्हें नहीं सीखते, प्रयोग श्लोर संस्कार द्वारा ही समक्त लेते हैं। श्रतः श्लंत्यानुप्रास उनके लिए बहुत बड़ा बंधन नहीं है। इसके विपरीत वह सौन्दर्य को बढ़ाने वाला हो जाता है। श्रतः छायावादी किवयों ने मात्रिक छुन्दों का प्रयोग श्लिषक किया श्लोर रीतिकालीन छुन्दों का बहिष्कार किया। पंत ने तो स्पष्ट घोषित किया कि "सवैया तथा किवत्त छुन्द भी मुक्ते हिन्दी की किवता के लिए श्लाधक उपयुक्त नहीं जान पड़ते.....सवैया में एक ही सगण की श्लाठ वार पुनरावृत्ति होने से उसमें एक प्रकार की जड़ता, एकस्वरता श्ला जाती है।" सारांश यह कि छुन्दों के चुनाव में किवयों का ध्यान मावनाश्लों के पूर्ण प्रकाशन पर था, श्लार उन्होंने भावानुकुल मात्रिक छुन्दों को चुना श्लोर दो दो छुन्दों को एक ही में मिलाकर मिश्र छुन्दों का भी निर्माण किया श्लथवा एक ही छुन्द के विभिन्न चरणों में मात्राश्लों की संख्या में श्लसमता रक्षी। विषम मात्रिक छुन्द वाली किवता का यह उदाहरण है:—

त्ररे ये पल्लव वाल ! सजा सुमनों के सौरभ हार गूथते वे उपहार ग्रभी तो हैं ये नवल प्रवाल, नहीं छूटी तरु-डाल!

[ 'पल्लव'—पंत ]

शास्त्रीय छुन्दों में चरणों श्रोर उनकी मात्राश्रों की संख्या निश्चित रहती है। ऊपर उद्भृत कविता में एक ही छुन्द के विभिन्न चरणों में मात्राभेद द्वारा एकस्वरता दूर करने का प्रयत्न किया गया है। पहले, तीसरे श्रोर पाँचवें चरणों में बारह बारह मात्राएँ हैं श्रीर दूसरे श्रीर चौथे चरणों में सोलह सोलह मात्राएँ हैं। उसी कविता में श्रागे चलकर एक ही पद (Stanza) के चारों चरण समान मात्रा वाले हैं।

हृदय के प्रग्य कुंज में लीन मूक कोकिल का मादक गान, बहा जब तन-मन बंधनहीन मधुरता से श्रयनी श्रनजान।

इस पद में छन्द पहले ही पद वाला है श्रीर पहले पद के दूसरे श्रीर चौथे चरणों में जितनी मात्रायें हैं उतनी मात्रायें इस पद के सभी चरणों में है। निष्कर्ष यह है कि इस किवता में शुरू से श्रन्त तक एक ही छन्द प्रयुक्त हुशा है किन्तु विभिन्न चरणों की मात्राश्रों के सम्बन्ध में किव ने स्वतंत्रता वरती है। गीतों की पद-योजना में भी छायावादी किवयों ने श्रधिकतर यही पद्धित श्रपनायी है। किसी किसी गीत में तो सभी चरणों में बरावर गात्राएँ होती है:—

ले चल वहाँ भुलावा देकर

मेरे नाविक धीरे धीरे।
जिस निर्जन में सागर लहरी
श्रम्बर के कानों में गहरी
निश्हल प्रेम कथा कहती हो

तज कोलाइल की श्रवनी रे।

[ 'लहर'-प्रसाद ]

इसमें एक वड़ी पंक्ति को दो बराबर हिस्सों में तोड़कर उसे स्थायी या देक के रूप में रखा गया है। तीसरी और चौथी पंक्तियाँ अन्तरा के रूप में हैं और दोनों में मात्रासाम्य और अन्तरानुप्रास है। पद-योजना पाँचर्यों और छुटी पंक्तियाँ भी एक बड़ी पंक्ति की दो सम टुकड़ियाँ हैं जिनका तुक स्थायी के तुक के साथ मिलता है। बाद वाली चारों पंक्तियाँ मिल कर एक पद (Stanza) बन गयी हैं। प्रगीता सुक्तकों में पद-योजना स्थायी और अन्तरा के आधार पर नहीं होती। उसमें दो-दो चार-चार या इससे अधिकपंक्तियों का एक साथ संयोजित समह पद कहलाता है।

'प्रसाद' का 'द्रांस्' एक मुक्तक प्रयन्य कात्र्य है, पर उसमें भी चार चार चरणों के मुक्तक छन्द रक्खे गये हैं जिनमें दूसरे द्यौर चौथे चरणों में अन्त्या-नुपात है। किसी किसी कविता में एक ही पद में दो छन्दों का मिश्रण करके पद-योजना की गई है। 'पल्लव' की अनेक कविताओं में यह बात दिखलाई पद्ती है:— मधुरिमा के मधुमात ! नेय मधुक्त का सा जीवन कटिन कमें है कोमल है मन ;

[ 'डझुास'—पंत ]

रममें परती पैकि का छुन्द बाद की दो पंक्तियों के छुन्द से मिल है। दोनों में मात्रा छीर लग का भेद भी है। 'परिवर्तन' शीर्षक कविता में भावात्मक नियम्ब का गुण है, छतः उसमें भावावेग के छानुसार पदों की योजना की गई है। पदों के नरणों छीर मात्राछों की संख्या में भी विभिन्नता दिखलाई पट्नी है। क्टी-क्टी तो एक ही पद में कई छुन्द मयुक्त हुये हैं:—

> एक छी भट्ट के बीच छानान पूनते तुम निज चक्र समान जगत के उर में छोड़ महान गहन चिहों में ज्ञान ।

परिवर्तित कर श्रमणित न्तन दृश्य निरन्तर श्रमिनय करते विश्व मंच पर तुम मायाकर, गहौँ हास के श्रधर, श्रभु के नयन करण्तर पाट सीखते संकेतों में प्रकट श्रमोचर, शिद्यारथल यह विश्य-मंच, तुम नायक नटवर,

> प्रकृति नर्तकी सुघर श्राप्तिल में न्यात स्त्रधर

> > [ 'परिवर्तन'-पंत ]

इस पर में प्रथम चार चरणों श्रीर श्रान्तिम दो चरणों का छुन्द श्रीर लय एक ही हैं। किन्तु प्रथम तीन चरणों में मात्रासाम्य है, उसी तरह चौथे श्रीर श्रान्तिम हो चरणों में सम मात्रार्थे हैं। बीच के पाँच चरणों का छुन्द दूसरा है श्रीर उनमें मात्रा श्रीर तुक का साम्य है। यही बात इस कविता के श्रिषकांश पदों में दिखलाई पट्ती है। परिवर्तन की विराट श्रीर संश्लिप्ट भावना की चित्रित करने के लिये छुन्द-लय श्रीर चरणों की मात्राश्रों में भी वैषम्य दिखलाना श्रावश्यक था। इसी प्रकार श्रान्य छायावादी कवियों ने भी एक ही किवता में भिन छुन्दों का प्रयोग किया है। महादेवी ने तो कहीं कहीं गीतों में भी लय-वैभिन्य दिखलाया है:—

धन बन्ँ वर दी मुक्ते प्रिय! जलधि-मानस से नव जन्म पा, सुमग तेरे ही हग-ज्योम में, सजल श्यामल मन्यर मूक सा तरल श्रशु-विनिर्मित गात ले, नित धिरूँ भर भर मिटूँ प्रिय! ['नीरजा'-महादेवी वर्मा]

इस गीत के पहले ग्रीर ग्रान्तिम चरण मात्रिक छुन्द के हैं जिसमें चौदह-चौदह मात्रायें हैं। किन्तु ग्रन्तरा के चार चरण वर्णवृत्त-द्रुतविलिम्त्रित-के हैं जिसमें प्रत्येक चरण में बारह-बारह श्रव्यर होने चाहियें। किन्तु उपर्युक्त उद्धरण के श्रन्तरा के दूसरे चरण में ग्यारह ही श्रव्यर हैं क्योंकि 'तेरे' में चार मात्राश्रों के दो ही श्रव्यर हैं जब कि वहाँ भगण (गुर, लघु, लघु) के तीन श्रव्यर होने चाहिये थे। इससे पता चलता है कि कवियों ने स्वध्यन्द रूप से भावों के श्रमुरूप प्रतीत होने वाले छुन्दों का विधान किया, गणों श्रीर मात्राश्रों की गिनती करने के चक्कर में नहीं पदे।

श्रतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि छुन्द के सम्बन्ध में कवियों ने लय का ही मार्ग-निर्देश स्वीकार किया । लय द्वारा ही उन्होंने काव्य-शरीर का

निर्माण किया त्रौर कभी कभी तो उन्होंने संगीत की तरह लय

मुक्त छन्द हारा ही स्वरों को खींच-तानकर पादपृत्ति की। जनमापा, धीर लय ग्रवधी ग्रीर उर्दू की कविताग्रों में भी लय में प्रयुक्त शब्दों के हस्य दीई रूप के सम्बन्ध में यही जात दिखलाई पड़ती है,

किन्तु खड़ी बोली की प्रवृत्ति उससे मिन्न है। उसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है और वैसा ही उचारण भी होता है। मानिक छुन्दों के कारण छायावादी कवियों के लामने यह एक बहुत बड़ा बन्धन था। इस बन्धन की पूर्णतया तोट्ने में छायावादी कविता वहीं सफल हुई जहाँ उसने उर्दू के छुन्द-स्वाई, गजल, शेर आदि—को अपनाया। लाला भगवानदीन और गयापसाद शुक्र 'सनेही' ने इस प्रकार के प्रयोग आधिक किये। 'निराला' ने बँगला से प्रमाव ग्रहण कर लय के अनुसार शब्दों को खींच-तानकर लय में मात्राओं की पूर्ति की हैं:—

वह तोड़ती पत्यर,

देला उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, कोई न छायादार, पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार '

ि'तोडती पत्थर'-निराला ]

इसमें पहली पंक्ति में जो लय उठती है वह 'पत्थर' शब्द के बाद कुछ देर तफ स्वरूप में ही गूँ नती है। इसे यदि छन्दोबद्ध किया जाय तो उसका रूप इस प्रकार होगाः—

> यह तोड़ती पत्थर, ( वहीं ) देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर ( कहीं ) कोई न छायादार ( है ) ( यस ) पेट वह जिसके तलें बैठी हुई स्वीकार ( है )

यदि इस प्रकार यह कविता लिखी जाती तो लय के कारण स्वर की खींचतान नहीं करनी पड़ती। किन्तु संगीतात्मकता जहाँ ऋषिक होती है वहाँ कवि का ध्यान छुन्द के चरणों की सनता और अन्तिति पर नहीं रहता, केवल स्वर-मैत्री पर रहता है । इस कविता में 'कोई न छायादार' के बाद पाठक या गायक स्वर फो तीन मात्रातक श्रीर लीचता है। उसीतरह चौये चरण में भी शुरू में ही दो मात्राण्यां की कमी है जो 'कोई न छायादार' के बाद स्वर खींचकर पूर्ण कर ली जाती है। इस प्रकार 'छायादार' के पश्चात चार मात्राश्चों का स्वर खींचना पड़ता हैं। निराला ने 'गीतिका' की गूँगिका में इस सम्बन्ध में विशद रूप से विचार किया है। मुक्तछुन्द में चरणों श्रीर मात्राश्री में वैपम्य देखकर जो पबटाते हैं उन्हें लय श्रीर संगीत की इस प्रवृत्ति का श्रध्यम करना चाहिये। छापावादी कविता की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि उसने लय को छन्द के वन्धनों से बहुत कुछ मुक्त किया है। मुक्तछन्द में यही विशेषता है कि वह श्रिधिकतर लयप्रधान होता है। उसमें भावों के अनुकूल चरणों का प्रसार हो सफता है। मुक्तवृत्त दो प्रकार के होते हैं, एक तो वे जिनमें छुन्द श्रीर लय दोनों ही होते हैं श्रीर दूसरे वे जिनमें छन्द नहीं होता, किसी न किसी प्रकार की लय ही होती हैं। उपर्युक्त मुक्तछन्द में लय श्रीर छन्द दोनों ही हैं। 'पन्त' की निम्नलिखित कविता में भी छुन्द श्रीर लय दोनों ही हैं श्रीर स्वरमैत्री तथा त्रानुपास से उसे संगीतपूर्ण बना दिया गया है :—

हँसते भू के ऋँग ऋँग, हिरत हिरत हिरत रँग, हुर्वा — पुलकित भूतल नवोल्लसित तृण-तरु-दल हिंगत करते चंचल जीवन का जीवित रँग —

तीवन का जावित रंग '' [रित हरित रँग।—[हरीतिमा—युगवार्या—पन्त] यह मुक्तछन्द की कविता होते हुये भी गय है। निराला ने ग्रिधिकतर घनाचरी को तोड़कर मुक्तछन्दों की रचना की है। केवल लग पर श्राधारित मुक्तछन्दों की रचना छायावाद-युग में बहुत कम हुई, छायावाद-युग के बाद उसका चलन श्रिधिक हुशा। उदाहरण के लिये 'श्राग्रेय' की एक कविता का कुछ श्रंश पर्यात है:-

नये-नये मुहल्लों की ऊँची-ऊँची इमारतों के बीच से लॉवता हुआ में च्ल भर ठिठक गया, मेरी बहकी हुई आँख एक डाक्टरनी के नये बँगले के कंकरीट के बड़े हुये निराधार पोर्च पर टिक गई।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

मेरा ध्यान 'धुँघला सा पड़ता हुग्रा, गया मैदान के किनारे वाली पटरी के उस मौलसिरी के

गाछ की श्रोर।

[ कंकरीट का पोर्च-'इत्यलम्' ]

इसमें छुन्द नहीं है छीर न संयमित लय ही है किन्तु ग्रासंयमित भावात्मक लय ग्रावश्य है जो गद्य की लय से कुछ भिन्न है। इस प्रकार छायावाद-युग में लय श्रीर छुन्द सम्बन्धी विविध प्रयोग हुये श्रीर विविध भाषाश्रों से प्रभाव अहरण करके हिन्दी काव्य-साहित्य को समृद्धि श्रीर प्रभावपूर्ण बनाया गया।

# सहायक मन्थ-सूची

### (हिन्दी-संस्कृत)

श्रज्ञेय, स० ही० जात्स्यायन—त्रिशंकु, इत्यलम, श्राधुनिक हिन्दी साहित्य, तारसप्तक—दोनों भाग ।

अप्रवाल, केदारनाथ—नींद के बादल, युग की गंगा।

श्रानन्द्वधन-ध्यत्यालोक।

**उपाध्याय, देवराज—रोमां**टिक साहित्यशास्त्र ।

उपाध्याय, बलदेव—भारतीय साहित्यशास्त्र ( दोनों भाग )।

**उपाध्याय, भगवतशरण**—भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण ।

कविराज, विश्वनाथ-साहित्य-दर्पण।

कुन्तक, राजानक—वक्रोक्तिजीवित ।

केंडिया, अज़ नदास—भारती-भृषण।

गुप्त, प्रकाशचन्द्र--नया हिन्दीसाहित्य-एक दृष्टि ।

गुप्त, मैथिलीशरण-भंकार, यशोधरा, द्वापर, साकेत, भारत-भारती, कुणाल ।

गुद्द, शचीरानी [सम्पादिका]—महादेवी वर्मा काव्यकला और जीवन-दर्शन ।

गुप्त, सियारामशरण-दूर्वादल।

चौहान, सुभद्राकुमारी—मुकुल, त्रिधारा।

चौहान, शिवदानसिंह—साहित्य की परख, प्रगतिवाद ।

चतुर्वेदी, माखनलाल-निधारा, हिमतरंगिनी।

तिवारी, हंसकुमार—साहित्यका।

द्रांडी-काव्यादर्श ।

दिनकर, रामधारी सिंह—मिट्टी की श्रोर, रसवंती, हुंकार, इन्द्र-गीत, रेग़ुका।

दीन्तित, श्रापय—कुवलयानन्द।

द्विवेदी, देवनारायण-देश की बात।

द्विवेदी, हजारीप्रसाद, श्राचार्य—साहित्य का साथी, हिन्दी साहित्य की भूमिका, विचार ग्रीर वितर्क, ग्रासीक के फूल ।

दत्त, रजनी पाम—ग्राज का भारत् (ग्रनु॰ डा॰ रामविलास शर्मा )। देवराज, डाक्टर—छायावाद का पतन, साहित्य-चिन्ता। निराला, सूर्यकान्त त्रिपाठी— प्रकच-प्रतिमा, ग्रामिका, परिमल, ग्रापरा, गीतिका, तुलसीदास।

'नवीन' वालकृष्ण शर्मा,—कुमकुम, मानव। नरेन्द्र, (नरेन्द्र शर्मा)—शूलफूल, प्रभातफेरी, पलाश-वन। नरोन्द्र, डाक्टर—सुमित्रानन्दन पन्त, विचार श्रीर श्रनुभूति। नेपाली—पंचमी, उमंग, नवीन।

प्रसाद, जयशङ्कर—कानन-कुसुम, कामायनी, श्राँस्, लहर, कान्य श्रीर कला तथा श्रन्य निवंघ, चन्द्रगुप्त ।

पन्त, सुमित्रानन्द्न—श्राधुनिक कवि, आम्या, पल्लव, वीणा, गु<sup>ंजन,</sup> युगवाणी।

पांडेय, गंगाप्रसाद्—महादेवी वर्मा, महाप्राण निराला, महादेवी का विवेच-नात्मक गद्य।

परिहतराज, जगन्नाथ—समङ्गाधर।

पोदार, कन्हें यालाल-संस्कृत साहित्य का इतिहास (तृतीय भाग)।

प्रभात, केदारनाथ-संवर्त ।

त्रे भी, हरिकृष्ण-श्रानिगान।

वश्वन, हरिवंशराय—श्राकुल श्रन्तर, निशानिमंत्रण, एकान्त संगीत, मधुशाला मधुत्राला, मधुकलश ।

मम्मट-काव्यप्रकाश ।

34<sub>28</sub>

मल्ला, विजयशंकर—काव्य में प्रगतिवाद।

मिश्र, रामदिहन—काव्य में श्रवस्तुत योजना, काव्यालोक (हितीय उद्योत )। मिश्र, विश्वनाधप्रसाद—कार्व्यांग कीसुदी (हितीय कला), वांग्मय-विमर्श, हिन्दी का सामयिक साहित्य। रामखेलावन—गीतिकाव्य ।

राय. गुलाय—काव्य के रूप, सिद्धान्त श्रीर श्रध्ययन ।

राव, घालकृटण्—कवि श्रीर छवि, श्राभास ।

लाल, श्रीकृष्ण, डाक्टर—ग्राधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास ।

वर्मा, भगवतीचरण्—प्रेम-संगीत, मानव, मधुकण ।

वामन—काव्यालंकार-सूत्र ।

वर्मा, महादेवी—रिहम, नीरजा, दीपशिखा, श्राधुनिक कवि ।

वर्मा, रामकुमार—चित्ररेखा, रूपराशि श्राधुनिक कवि ।

वर्मा, रामकुमार—चित्ररेखा, रूपराशि श्राधुनिक कवि ।

जयशंकर प्रसाद ।

वार्जीय, तत्त्मीसागर—श्राधिनक हिन्दी साहित्य।

रावनाथ—श्राधिनक साहित्य की श्रार्थिक भूमिका, श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ता।
शुक्त, रामचन्द्र—रसमीमांसा, हिन्दी साहित्य का इतिहास, चिन्तामणि
[दूसरा भाग], कान्य में रहस्यवाद।

शुक्त, केसरीनारायण, डाक्टर—श्राधुनिक काव्यधारा, श्राधुनिक काव्यधारा का सांस्कृतिक स्रोत ।

शर्मा, रामविलास —प्रगति श्रौर परम्परा, साहित्य श्रौर संस्कृति, भारतेन्दु-युग । सुधीन्द्र—हिन्दी कविता में युगान्तर।

सुधांशु, तदमीनारायण सिंह—जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धान्त, काव्य में श्रिमिन्यंजनावाद।

सिंह, सूर्यवली—हिन्दी की प्राचीन श्रौर नवीन काव्यधारा।
सिंह, वचन—क्रान्तिकारी किव निराला।
'सुमन', शिवमंगल सिंह—जीवन के गान, हिल्लोल, प्रलय श्रौर स्रजन।
सुमन, रामनाथ—किव प्रसाद की काव्य साधना।
जिपाठी, करुगापित—शैली।

रामखेलावन—गीतिकाव्य ।

राय. गुलाय—काव्य के रूप, सिद्धान्त श्रीर श्रध्ययन ।

राव, घालकृटण्—कवि श्रीर छवि, श्राभास ।

लाल, श्रीकृष्ण, डाक्टर—ग्राधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास ।

वर्मा, भगवतीचरण्—प्रेम-संगीत, मानव, मधुकण ।

वामन—काव्यालंकार-सूत्र ।

वर्मा, महादेवी—रिहम, नीरजा, दीपशिखा, श्राधुनिक कवि ।

वर्मा, रामकुमार—चित्ररेखा, रूपराशि श्राधुनिक कवि ।

वर्मा, रामकुमार—चित्ररेखा, रूपराशि श्राधुनिक कवि ।

जयशंकर प्रसाद ।

वार्जीय, तत्त्मीसागर—श्राधिनक हिन्दी साहित्य।

रावनाथ—श्राधिनक साहित्य की श्रार्थिक भूमिका, श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ता।
शुक्त, रामचन्द्र—रसमीमांसा, हिन्दी साहित्य का इतिहास, चिन्तामणि
[दूसरा भाग], कान्य में रहस्यवाद।

शुक्त, केसरीनारायण, डाक्टर—श्राधुनिक काव्यधारा, श्राधुनिक काव्यधारा का सांस्कृतिक स्रोत ।

शर्मा, रामविलास —प्रगति श्रौर परम्परा, साहित्य श्रौर संस्कृति, भारतेन्दु-युग । सुधीन्द्र—हिन्दी कविता में युगान्तर।

सुधांशु, तदमीनारायण सिंह—जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धान्त, काव्य में श्रिमिन्यंजनावाद।

सिंह, सूर्यवली—हिन्दी की प्राचीन श्रौर नवीन काव्यधारा।
सिंह, वचन—क्रान्तिकारी किव निराला।
'सुमन', शिवमंगल सिंह—जीवन के गान, हिल्लोल, प्रलय श्रौर स्रजन।
सुमन, रामनाथ—किव प्रसाद की काव्य साधना।
जिपाठी, करुगापित—शैली।

#### BIBLIOGRAPHY.

Bose, Abinash Chandra Three Mystic Poets Bliss, Perry A study of Poetry

Coomarswami, Anand K. The transformation of

Croce, Bendetto Aesthetics

Caudwell, Cristopher Illusion and Reality,
Studies in Dying Culture,
Further Studies in Dying
Culture.

Datta, Bhupendra Nath Studies in Indian Social Polity.

Evans, Ifor Tradition and Romanticism
Erskine The Elizabethan Lyric.
Engels, Frederick Anti Duhring
Literature and Reality

Francke, K. Social Forces in German Literature.

Fuess
Flores, Angel
Literature and Marxism.
The Novel and the People.
Gupta; Rakesh
Gorky, Maxim
Gilkes Martin

Byron as a Satirist in Verse
Literature and Marxism.
The Novel and the People.
Psychological Study in Rasa
Culture and the People.
A key to Modern English

Gilkes, Martin A key to Modern English
Poetry

Harrison, John Smith
James, Scott, R. K.
Lucas, F. L.

Platonism in English Poetry
The Making of Literature
The Decline and Fall of the
Romantic Ideal

Lunacharsky, A. V, Lenin on Art and Literature

#### BIBLIOGRAPHY.

Bose, Abinash Chandra Three Mystic Poets Bliss, Perry A study of Poetry

Coomarswami, Anand K. The transformation of

Croce, Bendetto Aesthetics
Caudwell, Cristopher Illusion and Reality,
Studies in Dying Culture,

Further Studies in Dying Culture.

Datta, Bhupendra Nath Studies in Indian Social Polity.

Evans, Ifor Tradition and Romanticism
Erskine The Elizabethan Lyric.
Engels, Frederick Anti Duhring
East Hammed Titorature and Beauty

Fast, Howard
Francke, K.

Literature and Reality
Social Forces in German
Literature.

Fuess

Flores, Angel

Fox, Ralph

Gupta; Rakesh

Gorky, Maxim

Gilkes Martin

Byron as a Satirist in Verse

Literature and Marxism.

The Novel and the People.

Psychological Study in Rasa

Culture and the People.

A key to Modern English

Gilkes, Martin

A key to Modern English
Poetry
Platonism in English Poetry
Platonism of Literature

James, Scott, R. K.
Lucas, F. L.

The Making of Literature
The Decline and Fall of the
Romantic Ideal

Lunacharsky, A. V, Lenin on Art and Literature

## अनुक्रमिश्वाका

ì

श्रद्धेतवाद ६०, ७१, ७८, ८२, ८४, १२१, १४२, १४४, १४५, १४८, १५६ ग्राच्यात्मवाद १०, १६, ६०, ६१, १५६ अरविन्द घोष ६, ६, १०, १६, ६१, ६३, १४५ अनामिका १६१, ३४२ श्रवनीन्द्रनाथ ठाकुर १३ ग्रवतारवाद १६ श्रहंबाद ५६, १६३, १७१, २५६, ३०९ 'हरिश्रौध' **अयोध्या**सिंह उपाध्याय 28, 208 अनूप शर्मा २०६ ग्रज़ेय २६०, ३९२ ग्राकुल ग्रंतर १३५, १८२, ३६२ श्रागम ८२ आत्मवाद ८१. ५२ श्रादशंवाद १८, १६, ६२, ६५, ६६, १५६, १६२, १६८ त्रानन्दवाद ५२, ५३, १४३, १५३, १५४, २०८ ञ्चानन्दवर्द्धनाचार्यं २४०, २४१ श्रानील्ड ५० श्रारसीप्रसाद सिंह ३१८ आर्यसमाज ९, २०, २१, ७१ भ्रांस ६८, १३०, २२७, २७१, २७२, ं ३५२, ३५६, ३८८

इत्यलम् ३६२ इव्सन २५४ इलियट २५६ ईसामसीह ४२ उमर खय्याम २३० उदयशंकर भट्ट ३१८ एडवर्ड द्वितीय ४, ७ एनीवेसेस्ट ८, ११, ३१, ३२, ३४ एशियाटिक सोसाइटी १२ एकांतवासी योगी १७ एवरकोम्बी ९१ एजरापाउएड २५६ एकेश्वरवाद ८१, ८२ एकांत संगीत ६४, २५६ एडगर एलेन पो २२६ एंगिल्स ५४ ग्रीवनिवेशिक स्वराज्य ६ श्रीद्योगिक कांति १४, २४, २९ कर्जनविली ७ कवीर ४२, ५१, ७१, ७८, ८४, १९१, २०९, ३८४ कर्नल कर्नियम १२ कमिंग्ज २५६ कमाल पाशा ३५ कल्पनाबाद ५६ कामायनी ६१, ८३, १२८, १५३, १५४, १५५,

गर्गोधरा १८५, २०७ ग्राम्बाली १०१, १०६, १३६, १३० रेप्रेस, १६६, १६२, २२०, १०४, 315 यगांत ३०६ योगगागं ८४, १४६ रियमा १३ श्वीन्द्रनाथ ठाकुर २२, २३, ४१, ५०, प्र, ७१, ८४, १४२, १४६, २३१, ३८४, रतपंती ३३⊏ रहिसन ४२, ५२ रद्दस्यवाद ५०, ५२, ६६, ७०, ७१, שק, שב, בר, בל, בץ रश्मि ८१, २१८ रूपराशि : ३ राजगृह १२ रामकुमार वर्मा ७२, ६८, १२८, १६२, २३६, २७४, ३१८, ३३८ रामकृष्ण परमहंत ६, ७१, १४२, १४५, १५६ रामकृष्ण मिशन ६ रामतीर्थ १०, ५१, ६१, ७१, १४२ रामघारी सिंह 'दिनकर' १०१, १६१. १६२, १६५, १६६, २३०, ३११. ३१२, ३१३, ३१६, ३१७, ३१८, ३२२, ३३८, ३१६, ३४०, ३४३, ₹¥¥, ३५०, ३४२, ३५६, ३६२, ३६४, ३६५, ३६६ रामचरित मानस २२७ ामचरित उपाध्याय २७६

रामचरित-चितामीय २०५ सागना शास्त्र १२८, २३८, २५७ 200. 300. 961 रानेरार राक्त 'हांनाह' ६३, १०२, 204, 224, 252, 240, रह्मर, स्रेफ, स्युद्, व्रेप्र, व्रेष् रामनाभ 'स्वन' १७७ रामनरेख भिणडी २०६, ३१८ सय ऋष्णवास २२ यमनिहारी चीच ह रागारमानी ८४ रिनर्द स १.२ गीनिकास १५. ५७, ५६, ६७, १०७, १६१, १८४ कती १२०, १२२ रेगुका १६६ रीलट पेस्ट ३२ लहर कर, ९३, १२६, १५२, ३३८, रेयम लार्ड कर्जन ३, ४, १२ लार्ट भिंदी ४ लार्च रीधिंग ३५ लार्ट इरविन ३७, ३८, ३६, लार्ड विलिंगदन ३९ लालमोहन घोप ४ लाला लाजपन राय ६, १०, ३७, ३८ लालकाका ७ लिवरल फेडरेशन ९, ३१, ३४ लई कजामिया ६१ लोकमान्य तिलक ७१ वन्देमातरम् पत्रिका ६, १०

वर्ड सवर्थं ५०, ५१, ७२, १६६, १९७ व्यक्तिवाद १६, ४०, ५०, ६८, १४३, २०६, २५४, २५५, ३०६. 388 वाल्टेयर १२० वाल्ट पीटर २५४ वामन ३२४ वाल्ट ह्विटमैन ५०, २५४, २५६, ३८२ विकासवाद १३६ विविनचन्द्र पाल ५, ६, ६, १४५ वियोगी हरि ८४, २३० विद्यापति २०९ विश्वनाय कविराज २६१, २६२, २७६, ३२० विष्णु दिगम्बर १३, ३८५ वीरगाथा काल १०७ वेदान्त ८४ शमशेरवहादुर सिंह २६० शंकराचार्य ७१, ७८, १४३ शापेनहार १३, १०२ श्लीगल १३,६०, १२१ शिवाजी १० शिवमंगलसिंह 'सुमन' ३५४, ३६२, शेली ७२, ३७८, ३७६, ३८२ श्यामनारायण पाग्डेय २०६, ३६१ श्रीधर पाठक २२, २०६, २२७, ३८६ श्रीनिवास शास्त्री ३६ श्रीनिवास आयंगर ३७ शैवागम ८२ सत्यनारायण कविरत २१

सन्यातसेन ५५

सर सय्यद ग्रहमद खाँ ७, ११ सर विलियम जोन्स १२ सरदार पटेल ३८ समरसता ७० समाजवाद ४७ सम्वेदनावाद २६० सप्तसिन्धु ८२. सरोजिनी नायह ५० संकांति-युग १, ११, १४, १५, १७, १०७, १४८, ३८१, ३८६ स्वच्छंदतावाद १६, ३६, ५०, ७२, ६० सर्ववाद ७२, ७९, ८०, १२६, १२७, स्वामी विवेकानन्द ५१, ७१ सामंतवाद न, १५, २३, ४६, ५७, ६१, १४२ सारनाथ १२, ८०, ९६ साइमन कमीशन ३७ साम्राज्यवाद १७, २०, ४५, ४८, ४६, ५८, ६०, ६७ साकेत १६, २०, १८४, २०७, २०८, २७२, २६४ साम्यवाद १५६ संख्य स्पिंगार्न २५१ स्विनवर्न ५०, ३८२ सियारामशरण गुप्त २०६, २२७, २२६, २१८ सुधारवाद १७, ६० सुभद्राकुमारी चौहान ६८, १००, १६२, १६५, २१७, २२७, २८३, ३१३, ३३६